A the contrade

# भोजपुरी के कवि श्रीर काव्य

<sub>लेखक</sub> श्रीदुर्गाशंक**रप्र**साद सिंह

STO DE HAEOLO SEL New Delhi LA

271.43109 1911/Vis

# बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद् पटना

MUNSHI RAM MANOHAR LAL Oriental & Foreign Book-Sellers P.B. 1165; Nai Sarak, DELHI-6 प्रकारीक बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषदः पटना—३

|      |     |     |     |       |     |          |         | IGA          |             |
|------|-----|-----|-----|-------|-----|----------|---------|--------------|-------------|
|      | LIB | RA! | ₹Y, | NE    | W   | DE       | LH      |              | •           |
| Ace. | Ne  |     |     |       | 2   | 6 · · ·  |         | Q <b>4</b> 8 | <b>SS</b> C |
| Date | L   |     |     |       | 27/ | 9/2      |         | - va 936     | nest        |
| Call | No. |     | 1   | h dig |     | Arr 8.84 | 1 M % / | o as a di    | į           |

प्रथम संस्करण, विक्रमाब्द २०१५, शकाब्द १८७६, खृष्टाब्द १६५८

सर्वाधिकार प्रकाशकाधीन सुरचित

मूल्य सजिल्द् ५॥/

मुद्रक कालिका प्रेस, पटना—४ ( पृ० १-१४४ तक अशोक प्रेस, पटना—६ में मुद्रित )

### वक्तव्य

बिहार-सरकार के शिज्ञा-विभाग के संरज्ञण में बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद् के कार्यकलाप का श्रीगणेश सन् १६४० ई० के मध्य में हुआ था। उसी समय प्रस्तुत पुस्तक (भोजपुरी के किन और काव्य) की पाण्डुलिपि प्रक्राशनार्थ प्राप्त हुई थी। इसका विशाल पोथा देखकर आरम्भ में ही आशंका हुई थी कि इसके प्रकाशन में काफी समय लगेगा। वह आशंका ठीक निकली।

सचमुच इसके सम्पादन श्रौर प्रकाशन में श्राठ वर्षों का बहुत लम्बा समय लग गया। इसके साथ ही श्राई हुई दूसरी पुस्तक (विश्वधर्म-दशन) दो साल बाद ही (सन् १६४२ ई० में) प्रकाशित हो गई; क्योंकि उसका सम्पादन-कार्य शीघ्र ही सम्पन्न हो गया श्रौर इसके सम्पादन में श्रमेक विष्न-वाधाश्रों के कारण श्राशातीत समय लग गया।

जिस समय परिषद् के संचालक-मंडल ने इसके सम्पादन का भार परिषद्-सदस्य डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद को सौंपा, उस समय वे पटना-विश्वविद्यालय में हिन्दी-विभागाध्य थे। कुछ ही दिनों बाद पूना-विश्वविद्यालय में भाषा-शास्त्र के अध्यापन के लिए शिच्च शिवर श्रायोजित हुआ, जिसमें उन्हें कई बार कुछ महीनों के लिए जाना पड़ा। बीच-बीच में उनके स्वास्थ्य की चिन्ताजनक स्थिति भी वाधा डालती रही। अन्त में वे आगरा-विश्वविद्यालय में हिन्दी-विद्यापीठ के अध्यच और उसके त्रैमासिक मुखपत्र 'भारतीय साहित्य' के प्रधान सम्पादक होकर पटना से बाहर चले गये। इन्हीं अड़चनों से इसके सम्पादन का काम प्रायः रुक-रुककर चलता रहा।

यद्यपि इसकी पाण्डुलिपि का बृहदाकार पोथा अपने सम्पादक के धैर्य की अग्नि-परीच्चा लेनेवाला था, तथापि अपनी अनिवार्य कठिनाइयों के बीच भी सम्पादक ने उसका आद्यन्त निरीच्चण-परीच्चण करके आवश्यक काट-छाँट और संशोधन-सम्पादन का काम स्तुत्य अध्यवसाय के साथ पूरा कर दिया। उन्होंने पोथे का आकार छोटा करने में जितनी सावधानता से काम लिया, उतनी ही सहृद्यता से लेखक के कठिन परिश्रम को भी सार्थक करने का प्रयत्न किया।

फलतः लगभग डेढ़ हजार पृष्ठों की पार्डुलिपि संशोधित होकर यद्यपि कई सौ पृष्ठों की ही रह गई, तथापि संग्रही लेखक के शोध-संधान का मूल्य-महत्त्व कम न होने पाया।

जिस समय डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद इसका सम्पादन कर रहे थे, उस समय इसके लेखक बिहार-सरकार के जन-सम्पर्क-विभाग में एक पदाधिकारी थे। उन्होंने एक आवेदन-पत्र द्वारा, परिषद् की सेवा में कुछ दिन रहकर, भोजपुरी-सम्बन्धी विशेष अनुसन्धान करने की इच्छा प्रकट की। परिषद् के संचालक-मंडल ने आवश्यकता सममकर यथोचित कार्यवाही करने का आदेश दे दिया। सरकार से लिखा-पढ़ी करने पर लेखक की सेवाएँ नव महीनों के लिए परिषद् को सुलभ हुईं। उस अवधि में लेखक ने सम्पादक के निर्देशानुसार बड़ी तत्परता से गवेषणात्मक कार्य किया। सम्पादक के तत्त्वावधान में लेखक को नई खोज के काम का जो सुअवसर मिला, उसका उपयोग उन्होंने अपनी भूमिका तैयार करने और बहुत-से नये कवियों का पता लगाने में ही किया।

जब सम्पादित पाग्डुलिपि परिषद्-कार्यालय में आ गई तब उसी के आधार पर प्रेस-कॉपी तैयार करने में परिषद् के सहकारी प्रकाशनाधिकारी श्रीहवलदार त्रिपाठी 'सहृद्य' ने बड़े मनोयोग से काम किया। यदि वे सम्पादक के संशोधनों और सुमावों के अनुसार लंमाड़ पोथे को सुव्यवस्थित करके साफ प्रेस-कॉपी न तैयार करते तो यह पुस्तक वर्त्तमान रूप में किसी प्रकार छप नहीं सकती थी।

किन्तु इसकी छपाई शुरू होने पर जो संकट सामने आये, उनका उल्लेख अनावश्यक है। अठारह फार्म (१४४ पृष्ठ तक) छप जाने के बाद दूसरे प्रेस में मुद्रण की व्यवस्था करनी पड़ी। ईश्वर की असीम कृपा से आज बरसों बाद परिषद् की यह श्रीगणेशी पुस्तक हिन्दी-जगत् के समन्न उपस्थित हो रही है। खेद है कि लेखक की उत्करठा को बहुत दिनों तक कुण्ठित रहना पड़ा; परन्तु आशा है कि अपनी पुस्तक को प्रस्तुत रूप में प्रकाशित देखकर वे सन्तुष्ट ही होंगे; क्योंकि परिषद् के अतिरिक्त शायद ही कोई प्रकाशन-संस्था उनके पाण्डुलिपि-पयोधि का मन्थन करके सार-सुधा निकालने का साहस कर पाती।

इसमें सन्देह नहीं कि लेखक ने इसकी सामग्री का शोध एवं संग्रह करने में सच्ची लगन से बहुवर्षव्यापी अक्लान्त परिश्रम किया है। भोजपुरी के लिए उनकी निष्ठा श्रौर सतत साधना वास्तव में श्रीभनन्दनीय है। हमारी समक्त में तो विद्वान् सम्पादक की श्रमशीलता भी श्रभ्यर्थना की श्रिधकारिणी है। हम उन्हें भी हार्दिक वधाई देते हैं।

लेखक ने अपनी भूमिका में जिन पुरानी सनदों और पुराने दस्ता-वेजों के चित्रों की चर्चा की है, उन सबकी लिपि कैथी है। अतः हिन्दी-पाठकों की सुविधा और सुगमता के लिए देवनागरी-लिपि में उनका स्पष्टीकरण कर दिया गया है। नागराच्चर में रूपान्तर करते समय उनके आवश्यक अंश का अविकल रूप ही प्रकट किया गया है। पुस्तक के अंत में, आवश्यक संकेत के साथ, वे सब संलग्न हैं। उन सबके सहारे पाठकों को भोजपुरी के पुराने रूप का परिचय मिलेगा। परिषद् को लेखक से उनकी मूल प्रतियों के बदले केवल उनकी प्रतिलिपियाँ ही प्राप्त हुई हैं। चित्रों की मूल प्रतियाँ भी लेखक के ही पास हैं। अतः जिज्ञास पाठक यदि आवश्यकता समभें तो उनके विषय में लेखक से ही पत्राचार करें। उनकी प्रामाणिकता का सारा उत्तरदायित्व केवल लेखक पर ही है, परिषद् पर नहीं।

कई अपरिहार्य कारणों से इस पुस्तक में कुछ मार्जनीय भूलें रह गई हैं। दो भोजपुरी-किवयों—के सोदासजी और रामाजी—के नाम दुवारा छप गये हैं। पृष्ठ-संख्या १२४, २१४, २१४ और २२४ के देखने स भ्रम मिट जायगा। फिर प्रथम पृष्ठ के प्रारम्भ में ही जो शीर्षक ( आठवीं सदी से ग्यारहवीं सदी तक ) है, वह लगातार ७१ पृष्ठ तक, प्रत्येक पृष्ठ के सिरे पर, छपता चला गया है। वस्तुतः उस शीर्षक का कम २० वें पृष्ठ से पूर्व ही समाप्त हो जाना चाहिए था। किन्तु अब इन भूलों का सुधार आगामी संस्करण में ही हो सकेगा। संभव है कि अगले संस्करण में और भी कई तरह के परिवर्त्तन-परिवर्द्धन हों। कारण, लेखक के पास बची हुई पुरानी सामग्री के सिवा बहुत-सी नई सामग्री भी इकट्ठी हो गई है।

यह एक प्रकार का सुयोग ही है कि लेखक और सम्पादक दोनों ही भोजपुरी-भाषी हैं। प्रेस-कॉपी तैयार करनेवाले 'सहृद्य' जी भी उसी चेत्र के हैं। सम्पादक जी तो भोजपुरी के ध्वन्यात्मक तत्त्व का वैज्ञानिक अध्ययन उपस्थित करके लन्दन-विश्वविद्यालय से 'डॉक्टर' की उपाधि भी पा चुके हैं। उस थीसिस का हिन्दी-अनुवाद वे परिषद्

के लिए तैयार कर रहे हैं। वह कबतक प्रकाशनार्थ प्राप्त होगा, यह कहना श्रभी संभव नहीं; पर भाषा-विज्ञान-विषयक शोध के हित में उसका प्रकाशन श्रविलम्ब होना चाहिए—इस बात का हम उन्हें स्मरण कराना चाहते हैं।

परिषद् के प्रकाशनों में भोजपुरी-सम्बन्धी यह दूसरी पुस्तक है। पहली पुस्तक (भोजपुरी भाषा श्रीर साहित्य) यशस्वी भोजपुरी-विशेषज्ञ डॉक्टर उद्यनारायण तिवारी की है, जो विक्रमाब्द २०११ (सन् १६४४ ई०) में प्रकाशित हुई थी। न जाने इस पुस्तक के साथ श्रारम्भ से ही कौन-सा दुष्ट प्रह लग गया था कि परिषद् की बुनियादी पुस्तक होने पर भी यह पैंतीस पुस्तकों के प्रकाशित हो जाने के बाद श्रव प्रकाशित हो रही है। संभवतः उसी क्षप्रह के फेर से इसमें कुछ श्रवांछनीय भूलें भी रह गईं, किन्तु श्राशा है कि इसमें संकलित भोजपुरी-काव्य के सौन्दर्य-माधुर्य का रसास्वादन करने से इसके दोष नगएय प्रतीत होंगे।

साहित्यानुरागियों से अब यह बात छिपी नहीं रही कि लोक-भाषाओं में भी भावपूर्ण और सरस किवताएँ काफी हैं। आज भी जो किवताएँ जनपदीय भाषाओं में रची जा रही हैं, वे बहुत लोकप्रिय हो रही हैं। चेत्रीय भाषाओं के असंख्य किव आजकल अपनी प्रतिभा का चमत्कार दिखा रहे हैं। हिन्दी के लोक-साहित्य की समृद्धि दिन-दिन वृद्धि पाती जा रही है। अभी तो जनकरठ में बसे हुए पुराने लोक-साहित्य से ही भार्डार भरता जा रहा है, इधर नया भी रोज तैयार होता चलता है। कहाँ तक कोई संग्रह और प्रकाशन करेगा। तब भी बानगी देखकर, साहित्य का खजाना भरने के लिए और भाषा-तत्त्व के अनुशीलनार्थ भी, उसके संग्रह्णीय अंश का प्रकाशन नियमित रूप से होना चाहिए।

भोजपुरी के पुराने श्रीर नये किवयों की रचनाएँ देखने से यह बात सहसा ध्यान में श्राती है कि श्रनेक श्रशिचितों में भी चमत्कृत करनेवाली प्रतिभा विद्यमान है। इसके प्रमाण इस पुस्तक में भी कहीं-कहीं मिलेंगे। बहुत-से स्थल ऐसे दृष्टिगोचर होंगे जैसे केवल उन्नत भाषाश्रों की किवताश्रों में ही देखे जाते हैं। कितने ही नये शब्द श्रीर मुहावरे भी सामने श्राकर मन पर यह प्रभाव डालेंगे कि उनका प्रयोग शिष्ट समाज की भाषा में होना चाहिए। केवल भोजपुरी से ही नहीं, अन्यान्य लोक-भाषात्रों से भी अनेक टकसाली शब्द हिन्दी में लिये जा सकते हैं। हिन्दी में खपने योग्य ऐसे चेत्रज शब्दों का एक अलग कोष ही बने तो अच्छा होगा।

भोजपुरी की किवताओं के रचियता और गायक देहाती इलाके में भरे पड़े हैं। कितने तो अज्ञात ही दुनिया से उठ गये। जब से लोकभाषा की ओर साहित्य-जगत् का ध्यान गया है तब से उनमें से कुछ तो प्रकाश में आने लगे हैं और सरकार के दरबार में भी उनमें से कुछ की पूछ होने लगी है। पर अब भी अनेक जनों का हमें पता नहीं है। लेखक महोदय का संग्रह देखकर तो बड़े विस्मय के साथ अनुमान हुआ कि भोजपुरी-चेत्र में जितने हिन्दी-किव हैं, उससे कम भोजपुरी-किव नहीं हैं।

यहाँ एक बहुत पुरानी बात का उल्लेख मनोरंजक होगा। सन् १६०० ई० की घटना है। आरा नगर में महादेव नामक एक अधेड़ हलवाई रोज मिठाइयों की प्रभात-फेरी करता था। हम विद्यार्थियों का वह मिठाई का मोदी था। वह अपनी बोली में स्वयं भजन बनाकर गाता था। उसके पास अपनी बिक्री बढ़ाने का यही एक आकर्षक साधन था। उसका बनाया और लिखवाया हुआ एक भजन हमारे पुराने संग्रह में मिला है। वह अविकल रूप में यहाँ उद्धृत है—

सिब जोगी होके बइटे जँगलवा में।

計

भसम बघम्बर साँप लपेटे, बइटे बरफ के बँगलवा में ॥ सिव० श्रपने त श्रोढ़ेले हाथी के छलवा, जगदम्मा सोहेली दुसलवा में ॥ सिव० श्रागे गजानन खड़ानन खेलसु, गौरी बिराजसु बगलवा में ॥ सिव० माता के नेह बाटे सिंघवा खातिर, बाबा मन बसेला बएलवा में ॥ सिव० लड्डू श्रा पेड़ा से थार भरल बा, भाँग भरल बा गँगलवा में ॥ सिव० जे सुमिरे नित भोला बबा के, मगन रहे उ. मँगलवा में ॥ सिव० जे केहु रोज चढ़ाई बेलपितया, गिनती ना होई कँगलवा में ॥ सिव० सिवजी के छोह बड़ा बिरयारा, पाप के पछारे दँगलवा में ॥ सिव०

ऐसे-ऐसे बहुतेरे भजन उसने बनाये थे। उस समय हमें देशी बोली की कविता के महत्त्व का कुछ ज्ञान नहीं था। यह भजन तो शिव-भक्ति की प्रेरणा से लिख लिया था। यदि उस समय हम लोकभाषा का थोड़ा भी महत्त्व जानते होते तो अपने गाँव के स्वर्गीय श्रम्बका श्रहीर के बनाये हुए जोशीले बिरहों को भी लिख लेते, जिन्हें वह डुग्गी बजाकर श्रपनी जवानी के श्रोजस्वी करठ से गाता था। उन बिरहों में 'लंका-दहन' श्रीर 'मेघनाद की लड़ाई' का ऐसा सजीव वर्णन था कि सुनकर शरीर कंटकित हो उठता था।

श्राज भी देहातों में कहीं-कहीं ऐसे लोग मौजूद हैं, जो होली में स्वयं 'कबीर' श्रोर 'जोगीड़ा' बनाकर गाते हैं। किन्तु विशेष पढ़े- लिखे न होने पर भी वे श्रपनी श्रनगढ़ तुकबन्दियों में सामाजिक कुप्रथाश्रों श्रोर श्राधुनिक सभ्यता के श्राभिशापों पर जो चुटीले व्यंग्य कसते हैं, उन्हें सुनकर विस्मयानन्द हुए विना नहीं रहता। भले ही उनकी मनगढ़न्त रचनाश्रों में व्याकरण श्रोर पिङ्गल के नियमों का लेश भी न हो, पर उनके भाव तो श्रन्ठे होते ही हैं। उपर दिये गये शिव-भजन में भी यितभंग श्रादि कई तरह के दीष निकाले जा सकते हैं; पर गुण्याही पाठक तो एक श्रपढ़ की सुमबूम पर निश्चय ही दाद देंगे। पदान्त के शब्दों का तुक मिलाने में उसकी कला का कुछ परिचय मिलता है।

अन्त में, पाठकों की जानकारी के लिए, लेखक की हिन्दी-सेवा के सम्बन्ध में इतना ही कहना पर्याप्त है कि वे बीसवीं सदी के दूसरे चरण के प्रवेश-काल से ही बराबर साहित्याराधन में लगे हुए हैं। उनकी दस हिन्दी-पुस्तकें प्रकाशित हैं—'ज्वालामुखी' (गद्यकाव्य), 'हृद्य की ओर' (उपन्यास), 'वह शिल्पी था' और 'तुम राजा मैं रंक' (कहानियाँ), 'भूख की ज्वाला' (राजनीतिक निबन्ध), 'गद्य-संप्रह,' 'भोजपुरी-लोकगीत में कहण रस', 'नारी-जीवन-साहित्य', 'फरार की डायरी', 'कुँ अर सिंह—एक अध्ययन'। लगभग एक दर्जन हिन्दी-रचनाएँ अप्रकाशित भी हैं। भोजपुरी-रचनाओं का उल्लेख इस पुस्तक में छपे उनके परिचय में मिलेगा। यों तो यह पुस्तक स्वयं उनका परिचय दे रही है।

विश्वास है कि हिन्दी के लोक-साहित्य में इस पुस्तक का यथोचित आदर होगा और इससे उसकी श्रीवृद्धि भी होगी।

चैत्र, शकाब्द १८७६ मार्च, १६५८ ई०

शिवपूजन सहाय ( संचालक )

## सम्पादक का मन्तव्ये

यह प्रन्थ उन थोड़ी सी इनी गिनी महत्त्वपूर्ण पुस्तकों में है, जिनको बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद् ने ऋपने जन्म के प्रथम वर्ष में ही प्रकाशनार्थ स्वीकृत किया था। इसकी भूमिका के रूप में भोजपुरी भाषा और साहित्य का एक परिचयात्मक विवरण शोध करके लिखने के लिए परिषद् ने इसके विद्वान संकलियता श्रीद गीशंकर प्रसाद-सिंह को, जो उस समय जिला-जनसम्पर्क-श्रिषकारी के रूप में काम कर रहे थे, उस विभाग से कार्यमक्त कराके १६५१-५२ ई० में मेरे निरीचरण श्रीर तत्त्वावधान में काम करने को नियुक्त किया। आपने बड़े परिश्रम और लगन के साथ अनेक दुर्लभ श्रीर बहुमूल्य सामित्रयों की खोज की श्रीर उनके श्राधार पर कोई दो सौ पृष्ठों की एक विद्वत्तापूर्ण भूमिका प्रस्तुत की। मूल प्रन्थ को लेखक ने पहले विषय कम से तीन खंडों में तैयार किया था, परन्तु बाद में, मेरे निर्देश से उन्होंने इसे कालकमानुसार केवल दो खंडों में सँजोया। प्रथम खंड में आदिकाल से लेकर १६ वीं सदी तक के किव और काव्य रखे गये तथा दसरे खंड में २० वीं सदी के किव। प्रथम खंड में कुल मिलाकर लगभग ५०० मिद्रत पृष्ठों की सामग्री थी और दूसरे खंड में लगभग ७०० पृष्ठों की। इस प्रकार संपूर्ण प्रन्थ का त्राकार कोई बारह-तेरह सौ पृष्ठों का था। परन्तु श्रब श्रपने मूल श्राकार के प्रायः चतुर्थांश—लगभग तीन सौ पृष्ठों—के जिस त्तवु रूप में इसे प्रकाशित किया जा रहा है, उससे आप संभवतः इस बात का ठीक-ठीक अन्दाज नहीं लगा सकेंगे कि इसे तैयार करने में अध्यवसायी लेखक ने वस्तुतः कितना प्रयास. परिश्रम श्रीर समय लगाया था। इसकी भूमिका लिखने के समय तो वे बराबर मेरे साथ थे ही और मेरे निर्देशन में असाधारण तत्परता के साथ काम करते रहे, परन्त उसके बाद, इसके सम्पादन-काल में भी, उनके सतत सम्पर्क, परामर्श श्रीर सहयोग का लाभ मुभे प्राप्त होता रहा। मेरी श्रीर से तनिक संकेत पाते ही वे किसी भी श्रंश में श्रविलम्ब श्रावश्यक परिवर्त्तन, संशोधन श्रौर परिवर्धन कर डालते थे। इसके लिए स्थान-स्थान के प्रस्तकालयों में जाकर जहाँ भी जो प्रन्थ या निबन्ध मिल पाते थे, उनका वे अध्ययन करते थे और लाभ उठाते थे। इस कम से मेरे निरीक्तण त्रौर सम्पादन-काल में भी उन्होंने इस प्रन्थ के लगभग दो-तीन सौ पन्ने बदले होंगे श्रीर कुछ नये जोड़े भी होंगे।

इस प्रकार बाबू साहब-द्वारा लिखित और टंकित कुल मिलाकर लगभग डेढ़ हजार पृष्ठ मेरी नजर से गुजरे होंगे। बढ़े ध्यान से मैंने उन्हें निरखा और परखा था। पहले यह विचार था कि इस पुस्तक को दो भागों में प्रकाशित किया जाय और तदनुसार इसकी छपाई आज से दो वर्ष पूर्व प्रारम्भ की गई थी। प्रथम खंड के दस बारह फार्म छप भी चुके थे; परन्तु एक वर्ष बीत जाने पर भी जब प्रेस की किंठिनाई के कारण छपाई का कार्य आगे नहीं बढ़ सका, तब यह निश्चय हुआ कि दोनों भागों को संनित्त करके एक जिल्द में ही प्रकाशित कर दिया जाय। मेरे लिए

यह एक विकट समस्या थो कि इस वृहत्काय सागर को गागर में कैसे भरा जाय ? फिर भी, साधन और समय की सीमाओं तथा कई परिस्थितियों के प्रतिबन्धों के कारण यथासामर्थ्य ऐसा करना पड़ा। इसके लाधवीकरण में परिषद् के संचालक आदरणीय श्रीशिवपूजनसहायजी तथा प्रकाशन-विभाग के पदाधिकारी पं॰ हवलदार त्रिपाठी ने भी पर्याप्त योग दान किया है। श्राप दोनों तो परिषद् के अभिन्न अंग हैं, फिर भी आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना हमारा कर्तव्य है। परन्तु इस लाधवीकरण के प्रयत्नों की प्रशंसा करते हुए भी मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि बाबू साहब ने अपने अथक परिश्रम और खोज के द्वारा जो विशाल और ठोस सामग्री प्रस्तुत की थी, उसका यथार्थ महत्त्व, प्रन्थ के इस संचित्र रूप से नहीं आँका जा सकता। मेरे विचार से उसका युव्यवस्थित, सुसंघटित और समुचित उपयोग करके प्रथक् पृथक् दृष्टियों से डॉक्टरेट के दो प्रबन्ध प्रस्तुत किये जा सकते हैं। आशा है कि इसकी छाँटी हुई अप्रयुक्त सामग्री का भी सार्थक उपयोग किसी-न-किसी रूप में बाबू साहब स्वयं या कोई श्रम्य विद्वान यथार्शच करेंगे।

इस प्रन्थ के प्रणायन श्रीर प्रकाशन में लगभग दस वर्षों का समय लगा है ; परन्त यह भी ठीक है कि इस अवधि में ज्यों ज्यों समय बीतता गया है, त्यों त्यों इस प्रस्थ की परिपक्वता भी बढ़ती गई है। इस बीच भोजपुरी भाषा श्रीर साहित्य के सम्बन्ध में जो भी नई सामग्री सामने त्राती गई, उसका उपयोग बाबू साहब करते गये। मैं समभाता हूँ कि बँगला, मराठी, गुजराती श्रादि कुछ लिखित साहित्यिक परम्परावाली चेत्रीय भाषात्र्यों को छोड़कर जितना काम भोजपुरी के संबंध में हुआ है, उतना श्रीर किसी जनपदीय भाषा या बोली के संबंध में नहीं। डा॰ प्रियसेंन, डा॰ हार्नले, बीम्स, डा॰ उदयनारायण तिवारी, डा॰ कृष्णदेव उपाध्याय. श्री डब्ल्यू॰ सी॰ श्रार्चर, रेव्हरेंड शान्ति पीटर 'नवरंगी', डा॰ सत्यव्रत सिन्हा श्रीर पं॰ गरोश चौने के तथा मेरे भी भोजपुरी-विषयक अनुसन्धानों का यथावत निरीक्तरा करके तथा अपनी स्वतंत्र मौलिक खोजों का आधार प्रहण करके विद्वान लेखक ने अपनी इस कृति को समृद्ध किया है। भोजपुरी के संबंध में कई विवेचनीय प्रश्नों पर उन्होंने नया प्रकाश डाला है। राजा भोज के वंश से भोजपुर प्रदेश का लगभग डेढ़ सौ वर्षों का संबंध तथा उस काल में भोजपुरी पर संस्कृत का प्रभाव : भोजपुरी के 'सोरठी बृजभार', सोभानायक बनजारा', 'लोरिक-गीत', 'भरथरी-चरित्र', 'मैनावती', 'कुँ वर विजयी' आदि प्रसिद्ध गाथा-गीतों का काल-निर्णय आदि विषयों की मीमांसा लेखक ने बड़े सुन्दर और विचारपूर्ण ढंग से की है। चम्पारन के 'सरभंग समप्रदाय' तथा उसके सन्त कवियों की जीवनी और रचनात्रों को किसी द्रन्थ के अन्तर्गत सर्वप्रथम प्रस्तुत करने का श्रीय भी बाबू साहब की ही है। परिषद् ने सरभंग-सम्प्रदाय के सम्बन्ध में जो एक स्वतंत्र शन्थ प्रकाशित किया है, उसकी रचना के बहुत पहले ही बाबू साहब ने अपने अन्ध 'भोजपुरी के कवि और काव्य' के अन्तर्गत इस सम्प्रदाय की रचनात्रों को समाविष्ट किया था। इसके त्रतिरिक्त राजाज्ञात्रों, सनदों, पन्नों, दान-पत्रों, दस्तावेजों तथा मामले-मुकदमे के ब्रान्य कागजों के ब्राधार पर सन् १६२० ई० से त्राधुनिक काल तक के भोजपुरी-गद्य के भी कई प्रामाणिक नमने दिये गये हैं छौर उनके मूल रूपों के कुछ फोटो भी यथास्थान मुद्रित किये गये हैं।

परिषद् के प्रकाशन-विभाग ने पुस्तक की छपाई में यथेष्ट सावधानी बरती है: फिर भी जहाँ तहाँ छपाई की कुछ भूलें और त्रृटियाँ रह गई हैं। उनके लिए मैं सबकी ऋोर से जमा प्रार्थना करता हूँ। ऋाठवीं सदी से ग्यारहवीं सदी तक का विवरण ३२वें पृष्ठ में समाप्त हो जाने के बाद भी यही शीर्षक पृष्ठ ७१ तक छपता चला गया है. यद्यपि इन बाद के पृष्ठों में इस अवधि के नहीं, बल्कि महात्मा क्बीरदास, कमालदास त्रादि सन्त कवियों के वर्णन हैं। इसी प्रकार छपरे के प्रसिद्ध सन्त रामाजी के संबंध में पहले कहा गया है कि उनकी कविता का कोई उदाहरण नहीं मिलता. परन्त बाद के विवरण (प० २२५-२६) में एक उदाहरण दिया गया है। इस प्रमाद का कारण स्पष्टतः यही है कि बाद में एक उदाहरण प्राप्त हो गया और इसलिए उसे देना उचित प्रतीत हुआ। यह बात भी संभवतः कुछ खटकेगी कि पुस्तक के अन्दर भर्त हिर (११ वीं सदी) के बाद भोजपरी के किसी अन्य किव और काव्य की चर्चा नहीं की गई है। उसके बाद एकाएक सीधे कबीरदास (१४वीं-१५वीं सदी) की चर्चा की गई है। इससे शंका हो सकती है कि क्या ११वीं से १४वीं या १५वीं शताब्दी के मध्य के समय को भोजपरी-साहित्य के विकास में एक सर्वधा शूर-यकाल माना जाय। इस रिक्त स्थान की पत्ति के लिए मैं इस प्रन्थ की भूमिका के प्र॰ ३३ से ३६ तक के विवरण की श्रीर श्रापका ध्यान श्राकर्षित करता हूँ। इस श्रंश में लेखक ने गोरखनाथ, नाथपंथी-साहित्य तथा भोजपुर-गाथा-गीतों का संकेत किया है। इसमें संदेह नहीं कि गोरखनाथ के नाम से प्रचलित अनेक बानियों में भोजपुरी के बहुतेरे प्रयोग मिलते हैं। १२वीं शताब्दी में पंडितवर दामोदर द्वारा लिखित 'उक्ति-व्यक्ति प्रकरण' में उस समय वाराणसी में प्रचलित भाषा का जो नमूना मिलता है, उससे भोजपुरी के विकास का पता चलता है । उसमें व्यवहृत 'छात्र', 'प्रज्ञा', 'स्मृति', 'धर्म' त्रादि जैसे तत्सम शब्द उसके परिनिष्ठित विकसित रूप के प्रमाण हैं। उससे हमें इस महत्त्वपूर्ण बात का भी ज्ञान होता है कि इस भाषा में उस समय तक कथा कहानी का साहित्य भी रचा जाने जगा था। भोजपुरी में जो कई प्रसिद्ध गाथा गीत प्रचलित हैं? उनकी रचना इसी ११ वीं से १४ वीं ई० सदी के बीच हुई जान पड़ती है। इनमें से अनेक गाथाएँ गद्य-पद्य-मय हैं। यह ठीक है कि मौखिक रूप में रहने के कारण इनमें भाषा का जो स्वरूप मिलता है, वह प्रायः त्राधनिक ही है, पर उनमें जो सामाजिक चित्रण, धार्मिक प्रथाएँ और विश्वास तथा ऐतिहासिक विवरण मिलते हैं, उनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि लोक-समाज में उनकी रचना और प्रचार गोरखनाथ के बाद ११वीं से १४वीं-१५वीं सदी के बीच में ही हुआ होगा। 'सोरठी बृजभार'. 'सोभानायक बनजारा', 'लोरिकी' श्रादि गाथा गीतों के रचना-काल के संबंध में लेखक के निष्कर्ष का श्राधार यही है।

१. 'उक्ति-व्यक्ति-प्रकर्ण' की माषा को डा॰ सुनीतिन्नमार चाटुच्या ने 'कोसली' का प्राचीन रूप वताया है; परन्तु उसके बहुतेरे प्रयोग ऐसे हैं, जो आज भी भोजपुरी में ज्यों-के-स्यों पाये जाते हैं, जैसे—का करें, काहे, काहाँ, ईहाँ, लाजें (लाज से), जी 'ड़ी, ढूक, कापास, वाला आदि। मंभव है, प्राचीन काल में कोसली और भोजपुरी में और भी अधिक समस्पता हो। इस दृष्टि से, मेरी समक से, उसमें भोजपुरी के विकास के प्रमाण प्राप्त करना अनुचित नहीं है। 'उक्ति-व्यक्ति-प्रकरण' के लेखक पंडित दामीदर ने स्वयं अपनी भाषा को केवल अपभंश वताया है, कोसली नहीं।

२. देखिए-डा॰ सत्यन्नत सिनहा, 'भोजपुरी लोक-गाथा', हि्न्दुस्तानी पकेडमी. इलाहाबाद ।

उन्होंने मुल्ला दाऊद के प्रसिद्ध प्रेमगाथा-कान्य 'लोरिकायन' (१२७० ई०) को भी चर्चा को है (भूमिका—ए० २५)। इसकी भाषा यों तो अवधी है, पर उसमें अन्यान्य भाषाओं के मिश्रण के साथ भोजपुरी के भी अनेक रूप सम्मिलित हैं और कुछ ऐसे रूप भी हैं, जो भोजपुरी और अवधी—दोनों में समान हैं १।

भोजपुरी के काव्य-साहित्य के इतिहास की लेखक ने पाँच कालों में विभक्त किया है। प्रारंभिक अविकसित काल (७०० से ११०० ई०) में उन्होंने सिद्ध साहित्य की को रखा है। महामहोपाध्याय पं॰ हरप्रसाद शास्त्री ने १६१६ ई॰ में सिद्ध-कवियों की कुछ रचनात्रों का एक संग्रह 'बौद्धगान त्र्यो दोहा' नाम से प्रकाशित किया था। तब से उनकी भाषा के संबंध में विभिन्न मत प्रकट किये गये हैं। कुछ लोगों ने उनमें बँगला, कुछ ने उिड्या, कुछ ने मगही, कुछ ने मैथिली श्रीर कुछ ने हिन्दी के प्रारंभिक रूप का पता पाया है। इसी प्रकार इस प्रन्थ के लेखक ने उनमें भोजपुरी का दर्शन किया है। सब बात तो यह है कि इन पूर्वा भाषात्रों का उद्गम मागधी या ऋर्ध-मागधी था। उनके स्थानीय रूपों में उस समय बहुत अधिक भेद नहीं था। इन भाषात्रों के त्राधिनिक रूपों में भी घनिष्ठ साम्य दिखाई देता है। ऐसी दशा में उनके बहतेरे समान रूपों में, इनमें से किसी के भी त्रादिम विकास के रूप हूँ दे जा सकते हैं। कई सिद्ध-कवि नालन्दा और विक्रमशिला के निवासी थे, जहाँ की भाषा मगही है। मगही और भोजपरी की सीमाएँ एक दूसरे से दूर नहीं, सटी सटी हैं। श्रतएव यह श्रतुमान किया गया है कि इन लोगों ने मगही के ही प्राचीन रूप का व्यवहार किया होगा। यह भी सर्वथा सम्भव है कि इन कवियों की रचनार्थी में मगहों के साथ भोजपुरों के भी रूपों का मिश्रण हुआ हो। प्रारंभिक काल के बाद कम-कम से लेखक ने त्रादिकाल ( १९०० से १३२५ ई०), पूर्व-मध्यकाल ( १३२५ से १६५०), उत्तरमध्यकाल (१६५० से १६०० ई०), श्राधुनिक काल (१६०० से १६५० ई०) का परिचय दिया है। इस काल-विभाजन में उन्होंने मुख्यतः पं॰ रामचन्द्र शक्क के 'हिन्दी-साहित्य के इतिहास' के काल-विभाजन का आधार स्वीकार किया है। प्रत्येक काल के सुख्य कवि और काव्य का उन्होंने बहुत ही सरस परिचय प्रस्तुत किया है। भिमका में उन्होंने भोजपुर प्रदेश, उसके इतिहास, भोजपुरी जनता और भोजपुरी भाषा तथा साहित्य का सामान्य त्र्यौर संचित्र वर्णन दिया है।

वस्तुतः किसी भी भाषा अथवा साहित्य का सहानुभूतिपूर्ण अध्ययन तबतक असंभव है. जबतक उस विरोष भाषा-भाषी जन समुदाय के आचार-विचार तथा भावनाओं से हम कुछ परिचय न प्राप्त कर लें। भोजपुरी भाषा-भाषी जन-समुदाय की कुछ ऐसी विरोषताएँ हैं, जिनकी और ध्यान आकर्षित किया जाना आवश्यक और उचित ही है। इस भाषा के बोलनेवाले सिदयों से अपनी वीरता और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध हैं। प्रसिद्ध वीर आल्हा और उदल का जन्म-स्थान यही प्रदेश है। सन् १८४०

१. अल् घदायूनी के 'मुतखबुत्तवारीख', में इस प्रन्थ का उल्लेख है और वहाँ इसका समय ७०२ हिलरी (=१६०० ई०) घताया गया है। इस विषय में देखिए-

सैयद हुसन अस्करी, 'रेयर फ्रेंग्मेंट्स ऑफ चन्दायन ऐंड मृगावती', करेंट स्टडीज, पटना कॉलेज-मैगिजन, १६४४, ए० १२—३ तथा विश्वनाथ प्रसाद, 'चन्दायन (टिप्पणी)', 'मारतीय साहि्रय', जनवरी, १६५६ ई०, ए० १८६—६१।

के विद्रोह के पहले तक हिन्दुस्तानी पल्टन में भोजपुरी भाषा-भाषियों की संख्या बहुत अधिक थी। भोजपुरी जनता की युद्धिप्रयता श्रीर उपता के संबंध में श्रनेक कहावतें प्रचलित हैं—

शाह।बाद जिले में होली का पहला ताल इसी गान से ठोंका जाता है—
बाबू कुँवर सिंह तोहरे राज बिलु हम ना रॅगइबो केसरिया।

कृष्ण की शृंगारिक लीलाओं की अपेक्ता भोजपुरी जनता को उनका वीर चरित्र हो आकर्षित करता है—

लिश्का हो गोपाल कृदि पड़े जमुना में। यह होली भोजपुर में बहुत प्रचितत है। उक्ति प्रसिद्ध है कि-

> भागलपुर के भगोलिया, कहलगाँव के ठग। पटना के देवालिया तीनों नामजद॥ सुनि पावे भोजपुरिया तो तीनों के तूरे रग।

डा॰ प्रियर्सन ने ठीक ही कहा है कि हिन्दुस्तान में नवजागरण का श्रेय मुख्यतः बंगालियों और भोजपुरियों को ही प्राप्त है। बंगालियों ने जो काम अपनी कलम से किया, वही काम भोजपुरियों ने अपनी लाठी से किया। इसीलिए लाठी की प्रशंसा में गिरधर की जो प्रसिद्ध कुंडलिया भोजपुरी-प्रदेश में प्रचलित है—'सब हथियारन छोड़ि हाथ में रखिहऽ लाठी'—उसीसे उन्होंने अपने 'लिंगुइस्टिक सर्वें ऑफ इंडिया' में भोजपुरी के अध्याय का श्रीगर्णेश किया है।

भोजपुरी-भाषा-भाषियों की वीर प्रकृति के अनुरूप ही उनकी भाषा भी एक चलती टक्साली भाषा है, जो व्याकरण की अनावश्यक उलक्कनों से बहुत कुछ उन्मुक्त है। इस अोजस्वी और प्रभावशाली भाषा का भोजपुरी जनता को स्वभावतः अभिमान है। दो या दो से अधिक भोजपुरी भाषा-भाषी, चाहे वे कितने ही ऊँचे या नीचे ओहदे पर हों, कहीं भी, कभी भी, जब आपस में मिलते हैं तब अपनी मानुभाषा भोजपुरी को छोड़कर अन्य किसी भाषा में बातचीत नहीं करते।

वस्तुतः पूर्वा भाषावग में भोजपुरी का एक विशिष्ट स्थान है। प्रियर्सन साहब ने भोजपुरी को मैथिली और मगही के साथ रखकर उन्हें एक सामान्य नाम 'बिहारी' के द्वारा स्चित किया है और बंगाली, उड़िया, आसामी तथा अन्य बिहारी भाषाओं के समान भोजपुरी को भी मागधी अपभ्रंश से न्युत्पन्न माना है। किन्तु साथ ही उन्हें यह भी स्वीकार करना पड़ा है कि मैथिली और मगही का पारस्परिक संबंध जितना घनिष्ठ है उतना उनमें से किसी का भी भोजपुरी के साथ नहीं है। एक और मैथिली मगही और दूसरी ओर भोजपुरी के धातु-रूपों में जो स्पष्ट भेद है, उसकी ध्यान में रखते हुए डॉ० सुनीतिकुमार चटजीं ये ने भोजपुरी को मैथिली-मगही से भिन्न एक

१. ऐसा प्रतीत होता है कि जिस समय यह कहावत प्रचितित हुई, उस समय इन स्थानों में ऐसे लोगों की अधिकता हो गई होगी।

<sup>3.</sup> Dr. S. K. Chatterji, O. D. B. L., p. 92.

पृथक् वर्ग — 'पश्चिमी मागधन' के अंतर्गत रखा है। इसके विपरीत डॉ॰ श्यामसुन्दर-दास , डॉ॰ धीरेन्द्र वर्मा श्र्यादि हिन्दी के भाषाशास्त्री विद्वान् अवधी आदि के समान भोजपुरी को भी हिन्दी से संबद्ध उप-भाषाओं की श्रेणी में रखने के पच्च में हैं। मेरी समम्म में भोजपुरी का बहुत कुछ संबंध अर्धमागधी से जान पड़ता है। प्राकृत के वैयाकरणों ने मागधी में दन्त्य, मूर्धन्य और तालव्य 'श' के स्थान में केवल तालव्य 'श' तथा 'र' के स्थान में 'ल' के प्रयोग का जो एक मुख्य लच्चण बताया है, वह भोजपुरी में नहीं पाया जाता। भोजपुरी के उच्चारणों में अवधी के समान तालव्य 'श' के स्थान में भी दन्त्य 'स' का ही प्रयोग होता है और ऐसे ह्पों की प्रचुरता है, जिनमें पश्चिमी हिन्दी में भी जहाँ 'ल' है, वहाँ भोजपुरी में 'र' का ही प्रयोग होता है। जैसे—

> हिन्दी भोजपुरी थाली (सं॰ स्थाली) थारी केला केरा काजल काजर तखवार तरवार फल फर

भोजपुरी के अस्प्रत्ययान्त देखस, देखलस, देखतस-जैसे कियापदों में अर्धमागधी से न्युरपन अवधी से बहुत-कुछ समानता है। यह ठीक है कि भाषा-विज्ञान की दृष्टि से भोजपुरी में बहुत से ऐसे लच्चए हैं, जो उसकी बहनों—मगही, मैथिली और बँगला भाषाओं—से मिलते हैं; पर साथ ही शब्दकोश, विभक्ति, सर्वनाम और उच्चाररा, इन कई विषयों में उसका अवधी तथा पूर्वा हिन्दी की अन्य उप-भाषाओं से अधिक साम्य है। तुलसीदास के 'रामचिरतमानस' की कई पंक्तियाँ उतने ही अंश में भोजपुरी की रचनाएँ कही जा सकती हैं, जितने अंश में अवधी या बैसवारों की। इसी प्रकार कबीर आदि सन्तों की रचनाएँ, जो सुख्यतः भोजपुरी में थीं, अवधी की रचनाएँ सममी गर्ड।

सच पूछें तो आज भारतवर्ष की किसी भी आधुनिक भाषा को, किसी भी विशेष प्राकृत या अपभ्रंश के साथ, हम निश्चयात्मक रूप से सम्बद्ध नहीं कर सकते; क्योंकि, जैसा टर्नर या ब्लाक महोदय ने कहा है— "प्राचीन प्राकृत या अपभ्रंश-काल में किसी विशेष जनवर्ष द्वारा वास्तविक रूप में बोली जानेवाली भाषा का कोई प्रामाणिक लिखित उदाहरण आज हमें उपलब्ध नहीं है और दूसरी ओर वर्त्तमान देशी भाषाओं में तीर्थयात्रा, सांस्कृतिक एकता, शादी-ब्याह के सम्बन्ध, देश-प्रदेश के यातायात तथा भाषागत समान परिवर्त्तनों के कारण परस्पर बहुत-कुछ मिश्रण हो चुका है।"

१. रयामसुन्दर दास, हिन्दी-भाषा और साहित्य।

२. डॉ॰ धीरेन्द्र वर्मी, 'हिन्दी-माषा का इतिहास,' पृ० ६१-६२ और ग्रामीण हिन्दी, पृ० २५-२६

<sup>3.</sup> R. L. Turner, Gujarati Phonology (J. R. A. S. 1925,

o 43E)

४. Bloch, La Formation de Langue Marathe, पू॰ १—३७।

प्राकृत-वैयाकरणों की शब्दावली का श्राश्रय प्रहण करके हम निश्चयात्मक रूप से अधिक-से-श्रिधक यही कह सकते हैं कि भोजपुरी प्राच्य भाषावर्ग के श्रंतर्गत श्राती है, जिसके पश्चिमी रूप श्रर्थ-मागधी श्रीर पूर्वा रूप मागधी—इन दोनों के बीच के प्रदेश से सम्बद्ध होने के कारण, उसमें कुछ-कुछ श्रंशों में दोनों के लक्षण पाये जाते हैं।

भोजपुरी-भाषा-भाषियों का हिन्दी-प्रदेश से इतना ऋधिक ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक संबंध रहता त्राया है कि उसमें कभी हिन्दी से पृथक् स्वतंत्र साहित्य की परंपरा विकसित करने की त्रावश्यकता का बोध हो नहीं हत्रा। शिचित भोजपुरी-भाषा-भाषी अवतक मध्यदेश की भाषा को ही साहित्य तथा संस्कृति की भाषा मानते त्राये हैं और उसी को उन्होंने अपनी प्रतिभा की भेंट चढ़ाई है। खड़ी बोली के प्रसिद्ध गद्यकार सदल मिश्र, श्राधनिक गद्यशैली के जन्मदाता भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र, हिन्दी के सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार प्रेमचंद श्रौर इस युग के श्रोष्ठ कवि 'प्रसाद' भोजपुरी-प्रदेश के ही थे और अपने घरों में भोजपुरी का ही प्रयोग करते थे। इसके अतिरिक्त भोजपुरी में स्वतंत्र साहित्य-परम्परा के त्राभाव का एक दूसरा कारण यह भी है कि मध्यकालीन भक्तों त्रौर संतों ने साहित्य-सृष्टि के लिए किसी एक भाषा का त्राश्रय लेते हुए भी उसमें 'समान मिश्रित भाषा' के श्रादर्श को ही श्रपनाना उचित समभा था, जिससे उनकी भाषा में सबका प्रतिबिम्ब उतर त्यावे श्रीर वह सबके लिए समान ६प से प्राह्य हो सके। मैं तो समम्तता हूँ कि कृष्णभक्ति-शाखा की मुख्य भाषा जैसे श्रजभाषा थी, रामभक्ति शाखा तथा प्रेममागा भक्तिशाखा की मुख्य भाषा जैसे अवधी थी. वैसे ही क्बीर ब्यादि संतों की ज्ञानमागीं भक्ति-शाखा की मुख्य भाषा भोजपुरी थी। उसी में उन्होंने स्वयं या उनके बाद उनके अनुयायियों ने दूसरी भाषात्रों के रूपों का मिश्रगा किया। श्रपनी भाषा के संबंध में तो क्बीर ने स्पष्ट कहा है कि -

#### "बोली हमरी पूरबी, हमको लखे न कोय। हमको तो सोई लखे, जो पूरब का होय।"

श्रनेक मिश्रणों के रहते हुए भी कबीर की रचनात्रों में भोजपुरी के ठेठ श्रिविकृत रूप भरे पड़े हैं। कबीर के श्रितिरिक्त धर्मदास, धरनीदास, शाहाबाद के दिरया साहब तथा चम्पारन के सरभंग सम्प्रदाय के श्रनेक श्रंथ भोजपुरी में ही हैं। इन सबका परिचय लेखक ने यथास्थान इस श्रंथ में दिया है।

इनके श्रांतिरिक्त उन्होंने श्रापने इस संकलन के लिए कुछ ऐसे प्रसिद्ध कियों की रचनाश्रों के भी चुने हुए नम्ने इकट्टे किये थे, जो मैथिली, व्रजभाषा, श्रावधी श्रादि के सर्वोच्च साहित्यकारों में गिने जाते हैं। निस्सन्देह यह कहना विलक्षण श्रीर श्राश्चर्यप्रद होगा कि विद्यापित ठाकुर, गोविन्ददास, स्रदास, तुलसीदास, रैदास तथा मीराबाई ने भी भोजपुरी में रचनाएँ की थीं। श्री दुर्गाशंकर बाबू ने इन किवयों के नाम से प्रचित्त कई भोजपुरी गीत श्रीर पद एकत्र किये हैं। इसका मूल रहस्य यह है कि इन समर्थ किवयों की वाणी जिस प्रदेश के साधारण जनवर्ग की जिह्हा पर श्रासीन हुई, उसी की जेत्रीय बोली या भाषा के रंग में रँग गई। भारती के इन श्रमर पुजारियों की नैवेद्य-हप रचनाश्रों ने विभिन्न प्रदेशों के लोक-मानस श्रीर लोक-वाणी का श्रवरक्षन करने के लिए उनकी सहज रुचि के श्रवसार भिन्न-भिन्न हुपों में श्रापना वेश

बदला श्रौर तद्नुसार श्रिमिब्यिक पाई। इस प्रिक्रिया की गित में इस बात से भी विशेष बल श्राया कि हमारी भारतीय भाषाएँ एक-दूसरे से बहुत श्रिधिक सिन्कट हैं श्रीर कई श्रंशों में समरूप हैं। हमने ऊपर इस बात का भी संकेत किया है कि हमारे मध्यकालीन भक्त श्रीर सन्त कियों ने किसी एक भाषा के सर्वथा विशुद्ध रूप में ही रचना करने की शपथ नहीं ली थी, वरन् श्रपनी वाणी के लिए समन्वित भाषा के श्रादर्श को श्रपनाया था। इसी कारणा एक ही किव की रचना में हमें बहुधा श्रम्य जनपदीय प्रयोगों के भी रूप मिलते हैं। ऐसे मिश्रित रूपों की उपेक्षा करना भाषा श्रीर साहित्य के विकास के इतिहास की दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता। फिर भी विस्तार-भय से लेखक के चुने हुए ऐसे नम्नों को श्रन्थ में सिम्मिलित नहीं किया जा मका। परन्तु लोक-वाणी श्रीर लोक-मानस के रागत्मक प्रभाव को समम्भने के लिए वे बड़े मजेदार श्रीर महत्त्वपूर्ण हैं। ऐसे कुछ उदाहरण यहाँ प्रस्तुत किये जाते हैं—

#### विद्यापति-

लेखक ने अपनी विधवा चाची से निम्निलिखित गीत को आधी रात में गा-गाकर रोते हुए सुना था---

> बसहर घरवा के नीच दुऋरिया ए ऊधो रामा िकलिमल बाती। पिया ले में सुतलों ए ऊधो, रामा श्रॅंचरा इसाई। जो हम जिनतों ए ऊधो, रामा पिया जहहें चोरी। रेसम के डोरिया ए ऊधो, खींची बँधवा बँधितों। रेसम के डोरिया ए ऊधो, टूटि-फाटि जहहें। बचन के बान्हल पियवा, रामा से हो कहाँ जहहें।

डा॰ प्रियर्सन ने भी रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के जर्नल के नये सिरीज (पृष्ठ १८८) में इस गीत को यह प्रमाणित करने के लिए उद्धृत किया था कि विद्यापित ने भोजपुरी में भी गीत लिखे थे। इस गीत का एक दूसरा पाठ लेखक को श्रपनी चाचीजी से ही प्राप्त हुआ था, जिसे नीचे उद्धृत किया जा रहा है—

प्रेम के बन्हलका पियवा जीवे समें जइहें ॥४॥ जविन डगिरया ए ऊघो, रामा पिया गहलें चोरी । तविन डगिरया ए ऊघो, रामा बिगया लगहबों । बिगया के श्रोते-श्रोते रामा केरा निरयर लगाई ॥५॥ श्रॅगना ससुरवा ए ऊघो, रामा दुश्ररा भसुरवा । कहसे बाहर होखि रामा बाजेला नृपुरवा ॥६॥ गोइ के नृपुरवा रामा, फाड़े बाँधि लहबों श्रलप जोवनवा ए ऊघो, हिरदा लगहबों ॥७॥ पात मधे पनवा ए ऊघो, फर मधे निरयर, तिवई मधे राधा ए ऊघो, पुरुष मधे कम्हाई ॥८॥

१. इस सम्बन्ध में देखिए-

विश्वनाथ प्रसाद, 'व्रजमापा-हेतु व्रजवास ही न अनुमानी', 'व्रज-मारती' (असिसमारतीय व्रज-साहित्य-मंडल के १६५६ ई० के मैनपुरी-अधिवेशन में अध्यच-पद से दिया हुआ भाषण)।

कत्तलो पहिरो ए ऊधो, कत्तलें समुभों गुनवा, सोने के सिंघोरवा ए रामा, लागि गइले घुनवा ॥६॥ मोरा लेखे श्राहो ए ऊधो, दिनवा भइले रितया, मोरा लेखे श्राहो ए ऊधो, जमुना भइली भयाविन ॥१०॥ भनिहं विद्यापित रामा, सुनहुँ ब्रजनारी घिरजा घरहु ए राधा, मिलिहें मुरारी ॥१९॥

लेखक ने भोजपुरी-प्रदेश में विद्यापित के नाम से प्रचलित 'बिदापत'-राग का भी उल्लेख किया है।

मैथिली श्रीर भोजपुरी की कई विभक्तियाँ श्रीर क्रिया-पद समान हैं। इसलिए थोड़े श्रम्तर के साथ एक गीत का रूपान्तर दूसरी भाषा में सहज ही संभव है।

पं॰ रामनरेश त्रिपाठी ने भी अपनी 'किवता-कौमुदी', भाग — १ में विद्यापित की एक व्यंग्योक्ति तथा एक बारहमासा उद्धृत किया है, जिसकी भाषा बहुत-कुछ अंशों में भोजपुरी है। त्रिपाठीजी ने स्वयं उसे हिन्दी-मिश्रित भाषा कहा है। उनके बारहमासे की कुछ पंक्तियाँ यहाँ उद्धृत की जा रही हैं —

कुआर मास बन बोलेला मोर, श्राउ श्राउ गोरिया बलमुत्रा तोर, श्रइले बलमुत्रा पुजली श्रास, प्रल 'बिद्यापति' बारह मास। मों ना मृलबि हो।

#### सूरदास-

इस संबंध में मुफ्ते अपने बचपन की एक बात याद आती है। सन्ध्या-काल में खेल-कृद के बाद बाहर से घर आने में हमलोगों को जब देर हो जाती थी, तब अक्सर आँगन में मेरे पितामह की बूढ़ी माता स्रदासजी का यह भजन गाने लगती थीं—

#### साँभ भइल घरे ना अइलें कन्हइया।

यह स्रदासजी के भजन का भोजपुरी-रूप है। इसमें नाममात्र का परिवर्त्तन कर देने से इसका ब्रजभाषा-रूप प्रस्तुत हो जायगा।

लेखक ने भोजपुरी-प्रदेश के चमारों, मुसहरों आदि पिछड़ी जातियों में प्रचितत सूर के कई गीत प्राप्त किये हैं, जिनको भाषा आयोपान्त भोजपुरी है। उदाहरख —

काहे ना प्रभुता करीं ए हरी जी काहें ना प्रभुता करीं, जहसे पतंग दीपक में हुलसे पाछे के पगु ना धरे, श्रोइसे के सूरमा रन में हुलसे, पाछे के पगु ना धरे ॥ ए नाथ जी काहे ना० कृष्ण के पाती लिखत रुकुमिनी, बिन के हाथ धरे श्रव जिन बिलँम करीं ए प्रभु जी, गहुर चढ़ि रउरा धाई ॥ ए नाथ जी काहे ना० साजि बरात सिसुपाल चिंद श्रइले, घेरि लिहले चहु श्रोरी श्रव जिन बिलँम करीं ए प्रभुजी, गहुर त्यागि रउरा धाईं॥ ए नाथ जी काहे ना० ( Hugh Fraser, C. S.)

ह्यू फे जर ने रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, १८८३ में 'फॉक लोर फॉम ईस्टर्न गोरखपुर'-शीर्षक के अन्तर्गत स्रदास का एक बारहमासा प्रकाशित किया था। इसका सम्पादन किया था स्वयं डॉ॰ प्रियर्सन ने। उसका कुछ अंश यहाँ उद्धृत किया जाता है—

कौन उपाइ करों मोरि श्राली स्याम भैल कुबरी बस जाई। चढ़त श्रसाढ़ घन घेरि श्रइले बदरा सावन मास बहे पुरवाई। × × ×

पूस मास परत तुखारी माघ पिया बिनु जाड़ी न जाई । फागुन का सँग रँग हम खेलब सूरस्याम बिना जहुराई ।

भोजपुरी-प्रदेश में स्रदास के नाम से प्रचलित एक भूमर और एक सोहर के नमूने देखिए-

#### भूमर

कल ना परेला बिनु देखले हो नाहीं श्रइले गोपाल । कुबरी बसेले श्रोही देसवा हो जाँहाँ मदन गोपाल । चन्दन रगिर के भोरवली हो जसुदाजी के लाल । मोतियम बुँदवा बरिस गइले हो मुसरन के धार । श्रव स्न लागेला भवनवाँ हो नाहीं श्रइलें गोपाल । स्रदास बिलहारी हो चरनन के श्रास । सोहर

भादों रयनि भयावनि बिजुरी चमकइ हो, ललना, तेहि छिन प्रगटे गोपाल देवकी मुदित भैली हो। चन्दन लकड़ी कटाइब पसँघी जराइब हो, ललना, जीरविह बोरसी भराइब मंगल गवाइब हो॥

× , ×
जे यह मंगल गांवे गांइ के सुनावेले हो,
ललना, स्रदास बिलहारी परम पद पांवेले हो।
खा जा माखन रोटी गोपाल पियारे॥
अपना गोपालजी के कुलहई सिया देवों,
एक पीली एक लाली, गोपाल पियारे॥ खा जा माखन०
अपना गोपालजी के रोटिया पोन्रा देवों,
एक छोटी एक मोटी, गोपाल पियारे। खा जा माखन०

त्रपना गोपालजी के बिन्नाह करा देवों, बड़ भूप के बेटी, गोपाल पियारे। खाजा माखन० सूरदास प्रभु श्रास चरन के, हरि के चरन चित लाई, गोपाल पियारे। खाजा माखन०

यशोदा श्रापने खेलते श्रीर मचलते गोपाल को प्यार से दुलार-दुलार कर, लालच दिखा-दिखाकर खाने के लिए वुला रही हैं श्रीर गोपाल बात ही नहीं छुनते, खेलने में मस्त हैं। छुनते भी हैं, तो मचलकर पुनः भाग जाते हैं। इसी मनोहर प्रसंग का यहाँ वर्णन है।

#### तुलसी-

सोहर भोजपुरी का बड़ा प्रिय छन्द है। इसमें रचना करने के लोभ का स्वयं तुलसीदासजी भी संवरण नहीं कर सके और अपने 'रामलला-नहछू' में उन्होंने इसी छन्द का प्रयोग किया। तुलसीदास जी की भाषा में भी भोजपुरी शब्दों, मुहावरों, कियाओं और कहावतों के प्रयोग मिलते हैं। रामचिरतमानस में ऐसी अनेक पंक्तियाँ हैं, जो एक ओर अवधी की, तो दूसरी ओर शुद्ध भोजपुरी की प्रतीत होती हैं। अवधी और भोजपुरी में कई अंशों में साम्य है, जो ऐसे उभयान्वयी उदाहरणों के मुख्य आधार हैं। इनके अतिरिक्त तुलसी ने 'राउर', 'रचरे' आदि जैसे भोजपुरी के कई व्याकरिएक हपों का भी व्यवहार किया है। दुर्गाशंकर बाबू को तुलसी के नाम से प्रचलित कई ऐसे गीत मिले हैं, जिनकी भाषा मुख्यतः भोजपुरी है और जो मुसहरों के नाच में आज भी गाये जाते हैं। इसके प्रमाण में उन्होंने एक बारहमासा उद्धृत किया है, जो कई वर्ष हुए मुद्रित भी हुआ था (बेलवेडियर स्टीम प्रिंटिंग वर्क्स, इलाहाबाद, १६२६ ई०)। उदाहरण—

भजन कर भगवान के मन, श्रा गइल बहसाख रे। घटत छिन-छिन श्रवधि तोरी, जाइ मिलिबो खाक रे। कठिन काल कराल सिर पर, करी श्रचानक घात रे। नाम बिनु जग तपत भासत, केउन देइहें सात रे।

श्रयोध्या में राम-भरत-मिलाप के श्रवसर पर हनुमान का परिचय देते हुए रामचन्द्रजी कहते हैं—

> सुनीं सुनीं ए भरतजी भाई, किप से उरिन हम नाहीं। सत जोजन परमान सिंधु के, लाँघ गइले छन माँहीं।

जन-कंठ से लेखक ने तुलसीदास का एक बड़ा सुन्दर गीत प्राप्त किया है, जिसमें कैकेयी के आन्तरिक अनुताप का बड़ा सुन्दर चित्रण हुआ है। वनवास के बाद राम के अयोध्या-गमन का प्रसंग है। वे एक-एक करके सबसे मिलते जा रहे हैं—सबसे पहले भरत से, फिर माता कीशल्या से, उसके बाद समागत देवताओं से और तदुपरान्त कैकेयी से।

#### गीत

घरे त्रा गइले लछुमन राम त्रबधपुर श्रानँद भए॥ घरे त्रा गइले ॥ त्राबते मिलले भाई भरत से, पाछे कोसिला माई। सभवा बइठल देवता मिलले, तब घनि केकई माई॥ घरे त्रा गइले लछुमन राम श्रबधपुर श्रानँद भए। श्रबधपुर श्रानँद भए॥

सीता सिंहते सिंहासन बइठले, हिलवँत चँवर डुलाई। मातु कोसिला त्रारती उतरली, सब सिंख मंगल गाई॥ ग्रबधपुर ग्रानँद भए॥

कर जोरि बोलताड़ी केकई हो माई, सुनीं बाबू राम रघुराई। इहो श्रक्लंकवा कईस् के छुटिहें, हमरा कोखी जनम तोहार होइ जाई॥ श्रवधपुर श्रानँद भए॥

कर जोरि बोलले राम रघुराई, सुनताड़ू केकई हो माई। तोहरा परतापे हम जगत भरमली, तू काहे बइठलू लजाई॥ श्रवधपुर श्रानंद भए॥

दुश्रापर में माता देवकी कहइह हम होइब कुस्त यदुराई। तुलसी दास प्रभु श्रास चरन के, तोहार दुधवा ना पिश्रबि रे माई॥ श्रबधपुर श्रानँद भए॥

इस गीत की करपना ठेठ देहाती है, फिर भी कैंकेयी का वर माँगना और राम का वर देकर भी दूध-पान न करने की बात कह देना मानव-हृदय के ठेस लगे दिल के सहज स्वभाव की बहुत कवित्वपूर्ण हुप से दिखाया गया है।

लच्मण और राम घर चले श्राये। श्राज श्रयोध्या में श्रानन्द छा गया। दरबार में सीता के साथ राम सिंहासन पर बैठे और हनुमान चैंवर इलाने लगे। माता कीसल्या ने श्रारती उतारी और सब सखियों ने मिलकर मंगल-गान किया। तब माता कैंक्यी भरी सभा में हाथ जोड़कर बोलीं—हे राम रघुराई! सुनिए, बताइए, मेरा यह कलंक श्रव कैंसे कटेगा? हमारी कोख (पेट) से तुम्हारा जन्म हो जाता, तो मेरा यह कलंक कट जाता। राम ने हाथ जोड़कर भरी सभा में कैंक्यों से कहा—हे कैंक्यों माँ, तुम सुनों। मैंने तुम्हारे प्रताप से जगत का श्रमण किया (इतना ज्ञान, श्रमुभव श्रीर विजय प्राप्त की)। तुम लजा क्यां कर रही हो? हे माता, द्वापर में तुम देवकी कहाना श्रीर में यदुकुल का कृष्ण कहाऊँगा। परन्तु हे माँ, (जन्म लेते ही मैं तुमसे बिछुड़ जाऊँगा) में तुम्हारा दुग्ध-पान नहीं कहूँगा। तुलसीदास कहते हैं कि सुमे प्रभु के चरणों की श्राशा है।

दुग्ध-पान न करने की बात किंतनी कसक पैदा करनेवाली तथा ठेस लगे दिल की भावना को प्रकट करनेवाली है।

इसी प्रकार रैदास तथा मीरा ब्रादि के नाम से भी ब्रानेक भजन भोजपुरी में प्रचित्त हैं। स्पष्ट है कि ऐसे गीतों की रूप-सृष्टि में इन विश्रुत कवियों की कविस्व-शक्ति का ही नहीं, वरन लोकवाणी का भी सिक्कय सर्जनात्मक योगदान है।

भूमिका में 'लेखक ने भोजपुरी की कथा-कहावर्ती की स्त्रोर भी ध्यान स्त्राकित किया है। योरोपीय भाषात्रों में स्पैनिश भाषा जैसे कहावर्ती के लिए प्रसिद्ध है, वैसे ही भोजपुरी भाषा में भी कहावर्ती की स्त्रदितीय सम्पत्ति है। भोजपुरी का शब्दकीश भी बहुत ही समृद्ध है। उसके कई शब्द तो इतने ऋर्थपूर्ण हैं कि उन्हें प्रहण करके हिन्दी के स्त्राधुनिक साहित्यिक स्वरूप की भी श्रीवृद्धि की जा सकती है।

भोजपुरी की विशेषतात्रों में उसकी ध्वनियों के रागात्मक तत्त्व भी उल्लेखनीय हैं। कई ध्वनि-राग तो ऐसे हैं, जो अन्यत्र दुर्लभ हैं। इनका विस्तृत विश्लेषण मैंने लन्दन-विश्वविद्यालय के अपने शोध-प्रबन्ध में किया है। उच्चारण तथा भोजपुरी-गीतों क यथावत आस्वादन के लिए इनका थोड़ा परिचय अपेन्नित है। उदाहरणार्थ एक लिखित रूप लीजिए —'देखल'।

भोजपुरी में यह तीन विभिन्न रागों में उच्चरित होकर तीन विभिन्न ऋथों का बोतक होगा —

| ंदेख्' लऽ | देख लो।             |
|-----------|---------------------|
| 'देख' लऽ  | तुमने <b>दे</b> खा। |
| 'देखल्'   | देखा हुआ।           |

त्रान्तिम 'त्रा' का उच्चारण भोजपुरी के कई रूपों में होता है। उसे सममाने के लिए प्रियर्सन ने बहुत प्रयत्न किया है। पर व्यनि-विज्ञान की प्रणाली के विना उसका ठीक ठीक वर्णन कठिन है। इस ध्वनि के संकेत के लिए प्रायः 'S' इस चिह्न का प्रयोग किया जाता है। उदाहरणार्थ स्व० पं० मन्नन द्विवेदी 'गजपुरी' की ये पंक्तियाँ ले लीजिए —

जाये के कड्से कहीं परदेशी रहऽ भर फागुन चड्त में जड्हऽ। चीठी लिखा के तुरन्त पठड्हऽ तिलाक हऽ जो हमके भुलवड्हऽ॥

( 'भोजपुरो के कवि और काव्य'--पृ० २२ )

भोजपुरी वाक्यों तथा शब्दों के संघटन में बलाघात, स्वराघात तथा मात्रात्रों की बड़ी रोचक श्रीर विशिष्ठ व्यवस्था है। मात्रा-व्यवस्था के संबंध में एक महत्त्वपूर्ण नियम यह है कि कुछ खुले हुए दीर्घात्तरों की धातुश्रों—जैले, खा, जा श्रादि—के रूपों को छोड़कर किसी शब्द या पद के श्रान्तिम स्थान से दो स्थान पूर्व का कोई श्रत्त्तर दीर्घ रूप में नहीं टिक सकता, उसका हस्वीकरण श्रवश्यम्भावी है। जैसे—

| बाहर  | बाहरी  |
|-------|--------|
| पत्थल | पथली   |
| बोली  | बोलिया |
| देखल  | देखली  |

१. देखिए—'िलगुइस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया,' जिल्द १, माग १, १६२७ ई० तथा जिल्द ५, माग २, १६०६ ई०।

इनमें दाहिनी स्रोर के रूपों में प्रथमात्तर के स्वरों का उचारण हस्व होता है। प्रियर्सन ने इस रागात्मक प्रवृत्ति का उल्लेख 'हस्व उपधापूर्व का नियम' इस नाम से किया है।

हमें इस बात का सन्तोष है कि बाबू दुर्गाशंकरप्रसाद सिंह ने ऋपनी इस पुस्तक में विशेष लिपि-चिह्नों का प्रयोग न करते हुए भी शब्द-संस्थान तथा गीतों के उद्धत पाठों में भोजपूरी के रागात्मक तत्त्वों का यथासंभव ध्यान रखा है। यह इसीलिए संभव हो सका है कि श्राप स्वयं भी एक श्रच्छे किव श्रीर साहित्यकार हैं। हिन्दी की प्रसिद्ध पत्र-पत्रिकात्रों में श्रापके निबन्ध बराबर निकलते रहते हैं। ३०-३२ वर्षी से श्राप हिन्दी की सेवा करते श्रा रहे हैं। श्रापने श्रवतक कई उपन्यास, गद्य-काव्य, कहानियाँ, नाटक तथा काव्य-प्रनथ लिखे हैं। आपको 'फरार की डायरी' प्रगतिशील साहित्य का उल्लेखनीय उदाहरण है। उसकी प्रशंसा स्वयं जयप्रकाश बाबू ने की थी त्रीर उसके प्रकाशन का मैंने स्वयं भी सहर्ष त्रभिनन्दन किया था। अभी हाल में श्चापने १८५० की कान्ति के प्रमुख नायक तथा प्रसिद्ध राष्ट्रीय बाबू कुँवर सिंह की एक प्रामाणिक जीवनी लिखी है, जो प्रकाशित भी हो चुकी है। आप उन्हीं के वंशजों में हैं। श्रापके पितामह महाराजकुमार श्री नर्मदेश्वरप्रसाद सिंह भी बड़े विद्वान तथा कवि थे। दुर्गाशंकर बाबू ने भोजपुरी के चेत्र में बहत ही महत्त्वपूर्ण कार्य किया है। भोजपुरी-लोकगीतों के तीन संकलन श्रापने रस के कम से तैयार किये हैं. जिनमें से 'भोजपुरी लोकगीत में करुण रस'-नामक प्रन्थ हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, प्रयाग से लगभग चौदह वर्ष पहले प्रकाशित हो चुका है। भोजपुरी के अलिखित तथा इधर-उधर बिखरे हुए साहित्य को संगृहीत तथा लिपिबद्ध करने में त्रापकी सेवात्रों की जितनी भी प्रशंसा की जाय, थोड़ी है। यह प्रन्थ इस दिशा में ख्रापकी सफलता का प्रबल प्रमागा है।

बिहार और उत्तर प्रदेश—इन दो-दो प्रान्तों का कुल मिलाकर लगभग ५० हजार वर्गमील भू-भाग भोजपुरी की परिधि के अन्तर्गत है और उसके बोलनेवालों की संख्या तीन चार करोड़ के बोच में है। पर इतने विस्तीर्ण चित्र और विशाल जनसमुदाय की भाषा होते हुए भी उसके बोलनेवाले साधारण जनसमूद का मनोरंजन अवतक बहुधा कलकत्ता और बनारस की कचौड़ी गली की छपी हुई उन सस्ती पुस्तकों से होता रहा है, जो जहाँ तहाँ सड़कों पर बिका करती हैं। हुई की बात है कि इधर उसमें नये और अन्दर साहित्य की सृष्टि होने लगी है। स्व० श्री रचुवार नारायण, महेन्दर मिसिर, भिखारों ठाकुर, मनोरंजनजी, डा० रामविचार पाएडेय, राहुल सांकृत्यायन, हरेन्द्रदेव नारायण आदि की भोजपुरी रचनाएँ—नाट्यगीत तथा अन्यान्य कृतियाँ—किसी भी साहित्य में सम्मान का स्थान प्राप्त कर सकती हैं। इस नवीन काव्य के नमूने भी अपने इस संकलन में मिलेंग। उनकी काव्य-समृद्धि तथा लितत-कलित पदावली से आप निश्चय ही प्रभावित होंगे। लोकपथ की इस अभिनव सरस्वती की जय हो!

लोक-साहित्य का कार्य वस्तुतः साधना श्रौर शोध का कार्य है। इसकी श्रज्ञय निधि नगर-नगर श्रौर गाँव-गाँव में बिखरी हुई है। सहानुभृति के साथ जन-मानस की गहराई में डुबकी लगाने पर ही उसके अमूल्य रत्न हमें उपलब्ध हो सकते हैं। हमारी सांस्कृतिक, राष्ट्रीय तथा भाषाई एकता की अनुपम मिएयाँ हमें वहीं से प्राप्त हो सकती हैं। इस दृष्टि से लोक-साहित्य के ऐसे किसी भी कार्य को मैं राष्ट्रीय साधना का पुनीत कार्य समभ्तता हूँ! अतः इस चेत्र में भोजपुरी के किन और कान्य' के नयोगृद्ध लेखक के इस सफल प्रयत्न के लिए उन्हें मेरी हार्दिक बधाइयाँ हैं! मुभे पूर्ण विश्वास है कि लोक-भाषा तथा लोक-साहित्य के अनुरागियों द्वारा इस महत्त्वपूर्ण कृति का समृचित स्वागत और समादर होगा।

कः सु॰ इन्स्टिट्यूट श्रॉफ हिन्दी स्टडीज ऐंड लिंगुइस्टिक्स, श्रागरा-विश्वविद्यालय, श्रागरा। १८-१-१६५८ ई॰

विश्वनाथप्रसाद सम्पादक

## लेखक की अपनी बात

ईश्वर की असीम कृपा है कि प्रस्तुत प्रत्य प्रकाशित हो सका। मेरी अवतक की मोजपुरी की सभी सेवाओं में इसका विशेष महत्त्व है; क्योंकि इसमें मोजपुरी काव्य का सन् ८०० ई० से आजतक का कमबद्ध इतिहास और उदाहरण प्राप्य है। इससे यह अपवाद मिट जाता है कि भोजपुरी में प्राचीन साहित्य का अभाव है। मेरे साहित्यिक जीवन का बहुत जम्बा समय इसकी सामग्री के शोध में लगा है। सन् १६२४ ई० से १६५० ई० तक की अविध में अपने अवकाश के अधिकांश समय को मैंने इस प्रन्थ की तैयारी में लगाया है।

सन् १६४८ ई॰ के लगभग यह अन्य सम्पूर्ण हुआ। मैंने इसकी पाराङ्जलिपि टंकित कराइ। त्राचार्य श्री बदरीनाथ वर्मा (भूतपूर्व शिक्ता और सूचना मन्त्री, बिहार) को पाराङ्गलिपि दिखलाई । उस समय के शिक्ता-सचिव श्री जगदीशचन्द्र माथुर, श्राई० सी॰ एस॰ ने भी इस प्रन्थ को देखा। दोनों सज्जनों ने इसे पसन्द किया। फलतः सन् १६५० ई० में जब बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद् का जन्म हुन्ना, तब इसकी पाराङ्खलिप प्रकाशनार्थं स्वीकृत हुई । त्रातः मैं दोनों महानुभावों का त्राभारी हूँ त्रौर हृदय से उनको धन्यवाद देता हूँ। स्वीकृत होने के बाद यह प्रन्थ पटना-विश्वविद्यालय के हिन्दी-विभागाध्यक्त डाक्टर विश्वनाथ प्रसाद के सुमाव के ऋनुसार, समय-क्रम से, दो खरडों में सजाया गया। प्रथम खरड में १६ वीं सदी तक के कवि रखे गये श्रीर दूसरे खराड में १६ वीं सदी के बाद के। दोनों खराड की पाराइलिपि एक हजार पन्नों की थी। भूमिका-भाग भी तीन सौ पृष्ठों में टंकित था। इस प्रकार तेरह सौ पृष्ठों का बड़ा पोथा. परिषद की त्रोर से. डाक्टर विश्वनाथ प्रसाद की, संशोधन-सम्पादन करने के लिए, दिया गया, किन्तु समय-समय पर अस्वस्थ होते रहने से वे सम्पादन का काम शौधता के साथ पूरा न कर सके। फलतः प्रकाशन का काम बहुत दिनों तक एका रहा। अन्त में जब प्रन्थ छपने लगा तब बृहदाकार होने से बहुत अधिक मूल्य बढ़ जाने की संभावना देखकर दो खराडों के प्रन्थ को एक ही रूराड में प्रकाशित करना उचित समभा गया। श्रतः सम्पूर्ण प्रन्थ के श्राकार-प्रकार में इस तरह कमी कर दी जाने के कारण गागर में सागर भरने की कहावत चरितार्थ हुई श्रीर इस प्रकार के संजितीकरण से मफे भी सन्तोष इसलिए है कि इसमें सूत्र-रूप में प्रायः सभी त्रावश्यक बातों को रखने की चेष्टा की गई है, जिससे पुस्तक की सुन्दरता में कमी नहीं होने पाई है।

इस प्रन्थ की भूमिका को सामग्री के शोध और उसकी सजावट में डा॰ विश्वनाथ प्रसाद ने मुक्तको सुन्दर-से सुन्दर निर्देश दिये हैं। भूमिका में मोजपुरी के इतिहास के रूप में जो भी विषय प्रतिपादित हुए हैं, सबकी स्वीकृति डाक्टर साहब से ले ली गई है। अतः उनकी प्रामाणिकता एक महान विद्वान-द्वारा स्वीकृत होने के कारण असंदिग्ध है। डा॰ साहब ने प्रन्थ की शोध-सामग्री के प्रतिपादन में ही मुक्ते सहायता नहीं की है, बल्कि उन्होंने प्रसिद्ध साहित्यसेवी और मेरे आदरणीय मित्र

राजा राधिकारमणप्रसाद सिंह से भी परामर्श करके इसे अधिकाधिक सुन्दर बनाने की कृपा की है। मैं इन दोनों महानुभावों का अत्यन्त कृतज्ञ हूँ। डा॰ साहब के सौजन्य और सुभाव तो कभी नहीं भुलाये जा सकते।

खेद है कि बहुत सी मूल्यवान् सामग्री, साधन त्रौर द्रार्थ के त्रभाव के कारण, जानकारी रहने पर भी लभ्य नहीं हो सकी। कुछ तो लभ्य होकर भी प्रस्तुत प्रन्थ में नहीं रखी जा सकी। बहुत-से किवयों के परिचय त्रौर उनकी रचनाएँ, जो बाद को प्राप्त हुई, इसमें नहीं दी जा सकीं। स्वयं मेरे पूज्यपाद पितामह स्वर्गाय बाबू नर्मदेशवर प्रसाद सिंह 'ईश' की भोजपुरी-रचनाएँ भी मूल-प्रन्थ में सम्मिलित नहीं हो सकीं; क्योंकि प्रन्थ के छप जाने पर वे पुराने कागजों में श्रचानक उपलब्ध हुई। श्रातः उनका संचित्त परिचय श्रीर उनकी भोजपुरी रचनाश्रों के कुछ नमूने श्रापने इस वक्तव्य में दे देना मैं श्रापना कर्तव्य समभता हूँ।

किविवर 'ईशा' के पिता का नाम बानू तुलसीप्रसाद सिंह था। आपके प्रिप्तामह बानू रए। बहुर सिंह और सन् १८५० ई० के इतिहास-प्रसिद्ध कान्तिकारी वीर बानू कुँवर सिंह के पितामह बानू उमरान सिंह परस्पर सगे भाई थे। आपका जन्म निक्तमाब्द १८६६ और शकाब्द १८६९ में आश्विन-पूर्णमा को जगदीशपुर (शाहाबाद) में हुआ था। आपकी मृत्यु फसली सन् १३२२ (सन् १६९५ ई०) में, लगभग पनहत्तर नर्ष की आयु में, दिलीपपुर (शाहाबाद) में हुई थी। आप संस्कृत, अरबी, फारसी, हिन्दी, उद्घे आदि भाषाओं के निद्वान् थे। हिन्दी में आपकी नार पुस्तकें पद्य और गद्य में बहुत उन्नकोटि की हैं।

## वसन्त-वर्णन (कवित्त)

प्रेम प्रगटाइल रंग-राग लहराइल. मैन बान बगराइल नैन रूप में लोभाइल बा। बिलाइल चाँद् चाँदनी मान मानिनी मिटाइल पीत बसन सोहाइल बा। मनमानी रस-राज सरसाइल, बन-बिगया लहलहाइल सुख देत मधुत्राइल बा। दुखाइल मन बिरही मनमथ जगाइल, संजोगी उमगाइल ई बसन्त सरसाइल बा ॥१॥

### शपथ और प्रतिज्ञा

देसी त्रो बिदेसी के फरक कहू राखल नाहीं, लिंड-लिंड श्रपने में बिदेसी के जितौले बा। गोरा सिक्ख सेना ले निडर जो चढ़ल श्रावे, घर के बिभीखन भेद ध्रवे नू बतौले बा॥ तबो ना चिन्ता इचिको देस-प्रेम जागल बा, हिन्दू सुसलमान संग भारत मिलौले बा। हिम्मत सिवा के बा प्रताप के प्रतिग्या 'ईस', प्रन बा श्राजादी किरिया खङ्ग के खिन्नौले बा\*॥

× × × ×

ष्रागे बढ़ीं श्रागे बढ़ीं देखीं ना एने-श्रोने 3, एके लच्छ एके टेक एके मन राखीं ख्याल। हाथ में दुधारी धारीं लम्बा लम्बा डेग डालीं, हर-हर बम्म बोलीं घूसि चलीं जइसे व्याल॥ पैंतरा पर दौड़े लागीं खेदि खेदि सत्रु काटीं, सत्रु-तोप-नाल पैठि गोला काढ़ि लाईं ज्वाल॥ रवि-स्थ रोकि लीहीं जमराज डाँटि, हाँकीं डाकिनी के खपर में 'ईस' भरीं रकत लाल\*॥

इस प्रभ्य के श्रारम्भ में जो मेरी ४३ पृष्ठों की भूमिका है, उसके पृष्ठ ५ पर राजा भोज की भोजपुर-विजय का उल्लेख है, जिसको श्राधुनिक इतिहासकार संदिग्ध मानते हैं। उनकी धारणा है कि भोजदेव पूर्वा प्रान्तों में श्राये ही नहीं। किन्तु मैंने श्रानेक पुष्ठ प्रमाणों के श्राधार पर यह सिद्ध † किया था कि धार के प्रमार राजा भोजदेव (१००५-१०५५ ई०) श्रोर उनके वंशजों ने इन भोजपुरी-भाषी पूर्वी प्रदेशों को, जो उस समय 'स्थली-प्रान्त' के नाम से प्रख्यात थे, जीतकर 'भोजपुर' को श्रपनी राजधानी बनाई थी। उनका राज्य १२२३ ई० तक कायम रहा। इसी बीच उन्होंने पालवंशी राजाश्रों की सेनाश्रों को भागलपुर के पास रणांत्रेत्र में पराजित किया तथा श्रपने पौरष एवं पराक्रम का सिक्का बंगाल से काशी तक के प्रदेशों पर जमाया। शासन की इस लम्बी श्रवधि में भोजदेव की राजभाषा संस्कृत श्रीर उनकी गीरव-शालिनी भारतीय संस्कृति की गहरी छाप यहाँ की जनता पर पड़ी। यहाँ के लोगों की बलाढ्य प्रकृति के कारणा भी मालवा के वीर प्रमार शासकों का प्रभाव यहाँ खूब बढ़ा।

तेरहवीं सदी में जब धार के प्रमार-नरेशों की सत्ता चीए हो गई तब भोजपुरी-चित्र के मृल-निवासियों ने पुनः छोटे-छोटे राज्यों को कायम करके त्रपना प्रभुत्व स्थापित किया। इसके लिए जो लड़ाइयाँ हुई, उनमें जो वीरता उनलोगों ने दिखलाई, उसी के

१. रंच-मात्र भी। २. रापथ। ३. इधर-उधर। ४. खदेड़-खदेड़कर।

<sup>•</sup> इन दोनों रचनाओं में सन् सत्तावन के पेतिहासिक वीर थाबू कुँवर सिंह के मुख से क्रान्तिकारी सेना के सामने रापथ-महरा के रूप में कहवाया गया है। उसी सेना से देशभक्ति की प्रतिज्ञा भी कराई गई है।—बै०

<sup>!</sup> इस तथ्य की प्रमाणित करने के लिए मैंने डेढ़ सौ पृष्ठों का ऐतिहासिक विवर्ण बहुत खोज करके लिखा था, पर भाषा के इतिहास में शासन-विषयक इतिहास का समावेश विषयान्तर समस्ककर नहीं किया गया और मंजिप्तीकरण के समय वह अंश निकाल दिया गया। — ले०

श्राधार पर भोजपुरी-भाषा में बहुत से पँवारे, वीर-गाथा-गीतों के छप में, रचे गये। सोरठी, लोरकी, विजयमल, नयकवा, श्राल्हा श्रादि उन्हीं गाथा-गीतों के नाम हैं। वे इतने सुन्दर श्रोर श्रोजस्वी हैं कि श्राठ सौ वर्षों के बाद भी श्राज जन-कंठों में बसे हुए हैं। यद्यपि कालकम से उनका छप विकृत हो गया है तथापि मूलक्थानक श्राज भी सजीव है। उनकी लोकप्रियता यहाँ तक बढ़ी कि श्रम्याम्य भगिनी भाषाश्रों में भी वे छप-भेद से प्रचलित हो गये।

सरमंग-सम्प्रदाय के सन्त-साहित्य की खोज मैंने सन् १६५० ई० में की थी। उसके पहले उक्त सम्प्रदाय के साहित्य से हिन्दी-संसार परिचित नहीं था। सन्तोष का विषय है कि मेरी खोज के बाद कुछ विद्वानों का ध्यान इधर-उधर आकृष्ट हुआ और उस दिशा में शोध भी होने लगा। इस प्रन्थ में भी उक्त सम्प्रदाय के कई सन्त कवियों के परिचय मिलेंगे।

इस प्रन्थ के आरम्भ में छपी मेरी भूमिका के पृष्ठ ३३ से ३६ तक गोरखनाथ के बाद के भोजपुरी-गाथा-गीतों—लोरकी, कुँवर विजयमल सोरठी, नयकवा, आव्हा आदि—का उल्लेख है; परन्तु मूल प्रन्थ में यथास्थान उनके उदाहरणों का समावेश नहीं है। इसलिए गोरखनाथ से कबीरदास तक के भोजपुरी-कवियों और काव्यों की भाषा एवं शैली का यथार्थ परिचय पाठकों की नहीं मिलेगा। इसी कारण यहाँ उपयुक्त गाथा-गीतों में से कुछ के उदाहरणा दिये जाते हैं—

### 'सोमानायक बनजारा' या 'बनजरवा' या 'नयकवा' २

हे राम जिनकर नइयाँ ले ले साँक बिहनवा हो ना।
हे राम हेठवा सुमिरिला माता धरती हो ना।
हे राम उपरा सुमिरिला श्रकास के देवतवा हो ना।
हे राम तब सुमरीं ब्रह्माजी के चरनवाँ हो ना।
हे राम जिन ब्रह्मा लिखेले लिलरवा हो ना।
हे राम जिनिकर लिखल का होला सुगतनवा हो ना।
हे राम तब सुमिरीं देवी दुरुगवा हो ना।
हे राम तब सुमिरीं माता सरोसतिया हो ना।
हे राम जिन्ह बैठल बाड़ी कण्ठ के उपरवा हो ना।
हे राम तोहरे भरोसवे छानिला पँवरवा हो ना।

१. इन उदाहरणों भी भाषा तो उस समय की नहीं मानी जा सकती; क्योंकि इन गीतों का मूल स्त्य कहीं प्राचीन हस्तविखित पोथी में नहीं मिखता। अतः अंगरेज विद्वानों द्वारा पुरानी अंगरेजी पत्रिकाओं में प्रकाशित रूप ही प्रामाधिक माने जा सकते हैं। — बे०

२. 'सोरठी ब्रजमान' के बाद द्सरा बृहत् गाथा-गीत 'नयकवा' अथवा 'वनजरवा' विख्यात है। इसके पात्र वैरय और शूद्र हैं। त्रियसेंन साहब ने इसे 'जेड० डी० एम० सी०' (जर्मन-पत्रिका) के माग २६ में पृष्ठ ६१७ पर प्रकाशित कराया था। पुनः उसी पत्रिका के माग १६ (सन् १८८६ ई०) में पृष्ठ १६८ पर 'नयकवा बन्जरवा' नाम से ब्यवाया था। — के०

हे राम जहाँ-जहाँ टूटल बाढ़ो लबजिया हो ना। हे माता तहाँ-तहाँ देत बाढ़ जोढ़ाई हो ना<sup>9</sup>।

## कुँवर विजयमल र

रामा उहाँ सूबा साजेले फउदिया हो ना रामा धरिया लागेला असमनवा हो ना रामा बजवा बाजे जुमरवा हो रामा बोलि उठे देवी दुरगवा हो ना कुँ अर इहे हवे मानिक पलटनिया हो ना रामा घोड्वा नचावे कुँ ऋर मैदनवा हो ना रामा सनमुख भइले जवनवा हो ना रामा घेरि लिहले सभ फडदिया हो ना रामा बाजि गइले लोहवा जुभरवा हो ना रामा मारे लागल कुँ अर विजइया हो ना रामा देबी दुरुगा कइलीं छतरछहिया हो ना रामा बाचि गइले राजा मानिकचन्दवा हो ना रामा उनहके नाक काटि घलले हो ना रामा उन्हके बहिया काटि घलले हो ना रामा बाँधि देले घोड़ा के पिछड़िया हो ना रामा चिल गइले राजा मानिकचन्दवा हो ना

### गोपीचन्द 3

फाड़ के पिताम्बर राजा गोपीचन्द गुदड़ी बनावत बाड़े

बोले लागे हीरा लाल मोती बिन गइल गुदिङ्या श्रनमोल पहिर के गुदिङ् राजा रिम चलत हैं माता उन्हके गुदेङ् ध के ठाढ़

१. हरदी (बिलया, उत्तरप्रदेश) की मुखना देवी नाम की बृद्धा महिला को भी इसका पुराना पाठ याद है।

२. 'कु<sup>\*</sup>वर विजयमल' भी बहुत प्रसिद्ध गाथा-काब्य हैं। इसका समय भी 'सोरठी व्रजमान' के बाद का है। त्रियसँन साहब ने इसको ११६८ पंक्तियों में, 'जर्नल ऑफ द पसियाटिक सोसाइटी अफ बंगाल' (भाग १, संख्या १, सन् १८८८ ई०) के ६४-६५ पृष्ठों पर खपवाया है। वह शाहाबाद (बिहार) से प्राप्त पाठ था।

३. 'गोपीचन्द' नामक गाथा-गीत बारहवीं सदी का जान पड़ता है। श्रियसंन साहब ने इसके कुछ गीतों की, पाठ-भेद के साथ, 'जनस ऑफ द पसियाटिक सीसाइटी, बंगाल' (भाग ५१, सन् १८८५ ई०, पृष्ठ १५.२८) में, जपवाया था

तोहि देख बेटा बाँधीं धिरजवा तू तो निकल बेटा होत बाटे जोगी नौवे महीना बेटा ग्रोद्र में रखलीं रहे हे बिपतिया काल मोरे का सात सोत के दुधवा पिग्राएऊँ तवना के दमवा मोहि देके जाह

इसी प्रकार तेरहवीं सदी के मध्य में रचे गये 'लोरिकी या लोरिकायन'—गाथागीत का पुराना पाठ भी जहाँ तहाँ देहाती गायकों ते से मिलता है। 'कुँ वर विजयमत के बाद रचा गया प्रसिद्ध गाथा गीत 'त्राल्हा' तो पुस्तकाकार में प्रकाशित हो चुका है। पूर्वोक्त गाथा-गीतों का अध्ययन भाषा-विज्ञान की दृष्टि से तो होना ही चाहिए, ऐतिहासिक गवेषणा की दृष्टि से भी उनका अध्ययन अत्यावश्यक है। स्रतः इन पुराने गाथा-गीतों पर पृथक्-पृथक् सुसम्पादित और शोधपूर्ण प्रन्थों का प्रकाशन लोक-साहित्य की श्रीवृद्धि के लिए अत्यन्त मूल्यवान् सिद्ध होगा।

कुछ सुप्रसिद्ध महाकवियों के नाम से प्रचलित, जन कराठ में बसे हुए, गीतों के नम्ने, खँगरेज विद्वानों द्वारा लोक कराठ से ही संकलित होकर, खँगरेजी पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए थे। उन उदाहरणों से भोजपुरी लोक गीतों की प्राचीनता स्वभावतः सिद्ध होती है। मेरे निजी संप्रह में विद्यापित, सूरदास<sup>४</sup>, तुलसीदास<sup>५</sup>, मीराबाई,

र. मेरे गाँव (दिलीपपुर, राहाबाद) के सहिजत अहीर को 'लीरिकी' का और शिवनन्दन तेली की 'सीरठी' का पुराना पाठ याद है। दोनों वृद्धों मे सुना हुआ पाठ विस्तार-भय से यहाँ नहीं दिया जा सका। — खे०

२. त्रियर्सन साहव ने 'इचिडयन ऐसटीविवटी' (भाग ११, सन् १८८५ ई०, पृष्ठ २०६) में इसे प्रकाशित कराया था।

३. डा॰ त्रियर्सन ने 'जर्नल ऑफ द रायल पिस्पाटिक सोसाइटी' (भाग १८ सन् १८८६ ई०, पृष्ठ २३७) में विद्यापित का वह गीत मोजपुरी में छपवाया था, जो 'सम्पादकीय मन्तन्य' में अन्यत्र (पृष्ठ ८ पर) खपा है। गीत उद्गृत करते हुए त्रियर्सन साहब ने अपनी ओर से यह टिप्पणी भी दी है—

The following song purports to be by the celebrated Maithili poet Vidyapati Thakur. I would draw attention as contradicting a theory put forth by Babu Shyamacharan Ganguly with some confidence in the Calcutta Review to the effect that the songs of this poet are not known in the Bhojpuri. This song was written for me by a lady whose house is in the heart of Bhojpuri....."

G. A. Grierson:—Journal of Royal Asiatic Society, Great Britain & Ireland, New Series Volume No. 18.

<sup>8.</sup> डाक्टर त्रियर्मन ने 'जर्नल ऑफ द रायल पित्याटिक सोसाइटी' (न्यू सीरिज, भाग १६, सन् १८८६ ई०) के पृष्ठ २०१ और उसके आगे के पृष्ठों 'पर 'सम बिहारी फीक-साँग्स' शीर्षक से मीजपुरी गीत छपवाये हैं। उक्त जर्नल के पृष्ठ २०५ पर सूर का बारहमासा और पृष्ठ २२१ पर सूर का ही भजन मीजपुरी में छपा है।

५. 'जर्नल ऑफ द रायल पिसपाटिक सोसाइटी' (न्यू सीरीज, माग १६, मन् १८८४ ई०) में पृष्ठ २०६
 और आगे भी तुलसीदास के बारह्मासे तथा चतुरमासे प्रकाशित हैं।

रिवदास आदि प्रसिद्ध किवयों के अनेक भोजपुरी पद हैं, जिनमें से इस प्रन्थ के सम्पादक ने अपने मन्तव्य में कई पदों का समावेश कर दिया है। अनावश्यक विस्तार के भय से यहाँ पुनः अधिक पद उद्धृत नहीं किये जा रहे हैं। जिन जिज्ञासु पाठकों को उन्हें देखने की उत्कर्णठा हो, उन्हें संकेतित अँगरेजी पित्रकाओं को देख लेना चाहिए।

इस प्रन्थ में मेरी बहुत-सी संगृहीत सामग्री का यथेष्ट समावेश नहीं हो सका है, पर यदि पाठकों ने इस ग्रन्थ को उदारता एवं सहृदयता से श्रपनाकर सुभे उत्साहित करने की कृपा की, तो आशा है कि आगामी संस्करण में यह ग्रन्थ सर्वा ज़र्ग्ण हो सकेगा।

अन्त में में यह कह देना चाहता हूँ कि भोजपुरी के सम्बन्ध में आजतक जो कुछ भी शोध किया है, उससे इसी निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि भोजपुरी का साहित्य-भाराडार जनकराठों में ही नहीं, बिल्क छपी और हस्तिलिखित पुस्तकों में भी इतनी प्रचुर मात्रा में है कि भावी पीढ़। यदि पचास वर्षों तक भी शोध करती रहेगी तोभी उस अपार भाराडार का संचय नहीं हो सकेगा। भोजपुरी के दुर्लभ साहित्य का उद्घार करना देश के उत्साही युवकों का काम है। इससे केवल भोजपुरी-चित्र का ही नहीं, वरन् सम्पूर्ण देश के साहित्य की श्रीवृद्धि होगी। तथास्तु।

दिलीपपुर (शाहाबाद) होली, सं॰ २०१४ वि॰ (सन् १६५८)

दुर्गाशंकरप्रसाद सिंह

# विषय-सूची

### (१) भूमिका

भोजपुरी-भाषी प्रदेश—१, भोजपुर श्रौर उससे भोजपुरी का सम्बन्ध—४, भोजपुरी—१०, भोजपुरी: भाषा या बोलो ?—१५, भेदोपभेद—१०, भोजपुरी के शब्द, मुहाबरे, कहावतें श्रौर पहेलियाँ—२०, कहानी-साहित्य—२५, व्याकरण की विशेषता—२६, भोजपुरी-गद्य का इतिहास—२८, भोजपुरी का काव्य-साहित्य—३०

### (२) त्राठवीं सदी से ग्यारहवीं सदी तक

प्रारंभिक काल-१, चौरंगीनाथ-४, सरहपा-८, शबरपा-१०, भूसुक-११, विरुपा-१२, डोम्भिपा-१३, कम्बलपाद-१३, कुक्कुरिपा-१४, गोरखनाथ-१४, गोरखबानी के भोजपुरी छन्द-२०, भत्तृ हरि-२८

## (३) चौदहवीं सदी से १६ वीं सदी तक

महात्मा क्लीरदास--३२, कमालदास--४०, धरमदास--४८, भहुरी--५८, डाक—८६, बाबा बुलाकीदास अथवा बुल्ला साहब—६०, महाकवि दरियादास—६२, घरनीदास—६४, रामचरित्र तिवारी-१६, सैयद त्राली मुहम्मद शाद—६८, शंकरदास-१००. रामेश्वरदास-१०२, परमहंस शिवनारायण स्वामी-१०४, पलहूदास-१०७, रामदास-१०६, गुलाल साहब-११०, रामनाथ दास-१११, भीखासाहब-११२, दुल्लहदास-११३, नेवल-दासजी--११३, बाबा नवनिधि दास--११४, बाबा शिवनारायगाजी--११४, बाबा रामायगा-दास-११५, देवीदास-११६, सुवचन दासी-११६, राममदारी-११७, सरभंग-सम्प्रदाय ( भीखम राम, टेकमन राम, स्वामी भिनकरामजी )-११६-१२२, छत्तर बाबा-१२४, श्री जोगेश्वर दास 'परमहंस'—१२४, केसोदास जी—१२४, तोफा राय—१२६, श्री लक्तमी सखी जी—१२६, तेग अली 'तेग'—१३६, महाराज खड्गबहादुर मल्ल- १३६, पंडित बेनी राम—१४२, बाबू रामकृष्ण वर्मा 'बलवीर'--१४२, महाराज कुमार श्री हरिहरप्रसाद सिंह--१४६, कवि टाँकी-१४६, दास-१४६, रमैया बाबा-१५०, श्रीबक्स कवि-१५०, लाङ्कमन दास-१५१, (वेश्या)—१५२, अम्बिकाप्रसाद—२५४, कवि बदरी—१५७, विश्वनाथ—१५८, रघुवंश जी—१५६, सुखदेवजी—१५६, राम श्रमिलाष—१६०, रजाक—१६१, शिवशररा पाठक—१६१, हरिनाथ - १६२, हरिहरदास- १६४, मिट्टू कवि- १६४, जोगनारायगा-'सूरदास'- १६८।

## (४) बीसवीं सदी और आधुनिक काल

बोसू—१६६, महादेव—१०१, बेचू—१०२, खलील श्रीर श्रब्दुल हबीब—१७२, घोस्—१६३, धोरू—१०४, रसिक—१०४, चुन्नीलाल श्रीर गंगू—१०४, काशीनाथ—१०५, बटुकनाथ—१०६, बच्ची लाल—१०६, जगन्नाथरामजी—१००, बिसेसर दास—१०५, जगरदेव—१७५, जगन्नाथ राम, धुरपत्तर श्रीर बुद्धू—१७६, रसिक जन—१८०, लालमिण—१८१, मदनमोहन सिंह—१८३, कवि सुरुज लाल—१८४, श्रम्बिकादत्त व्यास—१८६, शिवनन्दन मिश्र 'नन्द'—१८६, बिहारी—१८७,

खदाबक्स—१८८, मारकंडे दास—१८८, शिवदास--१८६, दिलदार—१८६, भैरो—१८६, ललर सिंह-१६२, रूपकला जी -१६३, द्वारिकानाथ 'सिंगई'-१६४, दिमाग राम-१६४, मोती-१६६. मतई - १६६, रसीले-१६७, मानिक लाल-१६८, रूपन-१६६, फनीन्द्र मुनि -२००, भागवत श्राचारी—२०१, शायर महादेव—२०१, नरोत्तम दास—२०१, केंद्र—२०२, भगेलू—२०३, श्रजमुल्ला—२०४, रामलाल—२०४, पन्नू—२०४, देवीदास—२०६, भग्गू लाल श्रीर वुमावन - २०६ बिहारी-२०७, श्री कृष्ण त्रिपाठी--२०८, शायर शाहवान--२०६, गूदर--२०६, होरी लाल--२१०, चन्द्रभान-२१९, शायर निराले-२१९, रसिक किशोरी-२१२, जगेसर-२१२, देवीदास-२१३, भगवान दास 'छबीलें'—२१३, श्री केवल—२१३, केशवदास—२१४, रामाजी—२१५, राजकुमारी सखी-२१५, बाबू रघुवीर नारायण-२१६, महेन्द्र मिश्र-२१७, देवी सहाय-२१८, रामवचन बिवेदी 'ऋरविन्दं —२१८, भिखारी ठाकुर—२२०, दूधनाय उपाध्याय—२२२, माधव शुक्त—२२३, द्विवेदी 'गजपुरी'--२२७, सरदार हरिहर सिंह---२२८, परमहंस राय--२२६, महेन्द्र शास्त्री---२३०, रामविचार पागडेय--२३१, प्रसिद्धनारायण सिंह--२३२, शिवप्रसाद मिश्र 'स्द्र' या 'गुरू बनारसी'—२३५, डॉ॰ शिवदत्त श्रीवास्तव 'सुमित्र'—२३६, वसुनायक सिंह—२३७, रामप्रसाद सिंह 'पुराडरीक'---२३७, बनारसी प्रसाद 'भोजपुरी'---२३८, सिद्धनाथ सहाय 'विनयी'---२४०, वसिष्ठ नारायण सिंह—२४०, भुवनेश्वर प्रसाद 'भानुं'—२४१, विमला देवी 'रमा'—२४२, मनो-रंजन प्रसाद सिंह—२४३, विन्ध्यवासिनी देवी—२४६, हरीशदत्त उपाध्याय—२४७, रघुवंश नारायगा सिंह—२४८, महादेव प्रसाद सिंह धनश्याम'—२४६, युगल किशोर—२५१, मोतीचन्द सिंह—२५२, रयामविहारी तिवारी 'देहाती'—२५२, लच्मण शुक्ल 'मादक'— २५३, चाँदी लाल सिंह—२५४, ठाकुर विश्राम सिंह—२५४, बाबा रामचन्द्र गोस्वामी—२५५, महेरवर प्रसाद—२५७, प्रसाद 'त्राटल'—२४७, कमलाप्रसाद मिश्र 'विप्र'—२४७, रामेश्वर सिंह काश्यप—२४६, रामनाथ पाठक 'प्रसायी' -२६१, मुरलीधर श्रीवास्तव 'शेखर'--२६२, विश्वनाथ प्रसाद 'शेदा'--२६३ मूसा कलीम--२६५, शिवनन्दन कवि--२६६, गंगा प्रसाद चौबे 'हुरदंग'--२६७, अर्जु न कुमार सिंह 'श्रशान्त'—२६७, उमाकान्त वर्मा—२६६, बरमेश्वर श्रोमा 'विकल'—२६६, गोस्वामी चन्द्रेश्वर भारती—२००, सूर्यलाल सिंह—२०१, पारखेय कपिलदेव नारायरा सिंह—२०२, भूपनारायरा शर्मा 'व्यास'—२७३, सिपाही सिंह 'पागल'—२७४, शालियाम गुप्त 'राही'—२७४, रामवचन लाल—२७४, नधुनी लाल—२७४, वसन्त कुमार—२७६, हरेन्द्रदेव नारायग्य—२७७, द्दर्गाशंकरप्रसाद सिंह--२७८।

- (४) कविनामानुक्रमणी—२८१
- (६) नामानुक्रमणी---२८४
- (७) पद्यानुक्रमणी—३००

[बारहवीं त्र्यौर तेरहवीं सदी के भोजपुरी-किव त्र्यौर उनके काव्य के संबंध में 'सम्पादक का मन्तव्य' श्रौर 'लेखक की ऋपनी बात' देखने की कृपा करें । ]

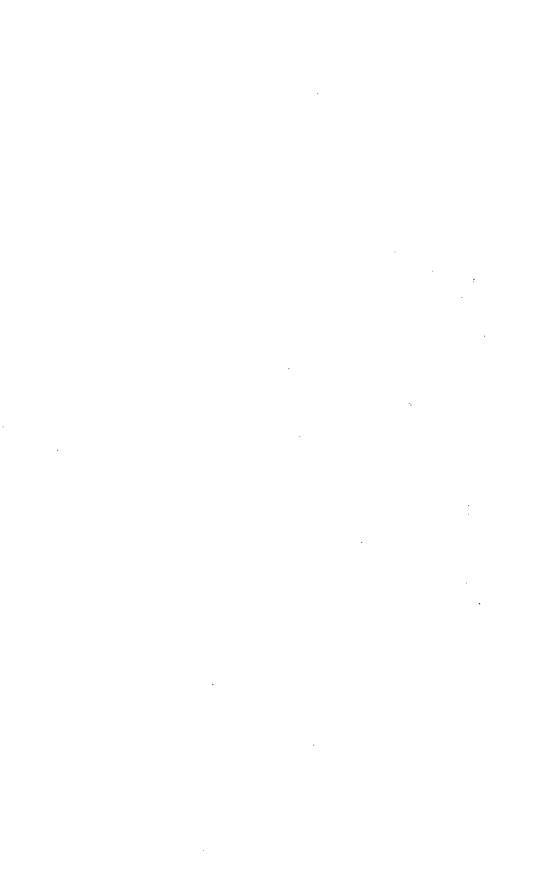

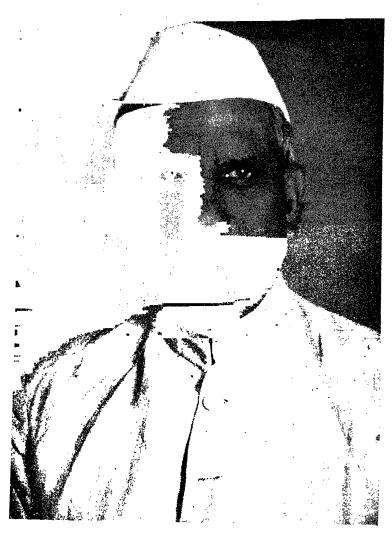

श्रीदुर्गाशंकरप्रसाद सिंह ( लेखक )

# भूमिका

## [ 8 ]

### भोजपूरीभाषी प्रदेश

भोजपुरीभाषी प्रदेश के सम्बन्ध में सर जी० ए० श्रियर्सन ने रे लिखा है-

"भोजपुर परगने के नाम पर भोजपुरी भाषा का नाम पड़ा है। यह भोजपुर की सीमा से आगे बहुत दूर तक बोली जाती है। उत्तर में यह गंगा को पार करके नेपाल की सीमा के जपर हिमालय की निचली पहाड़ियों तक चम्पारन जिले से लेकर बस्ती तक फैली हुई है। दिच्णा में सोन पार करके यह छोटानागपुर के विस्तृत राँची के पठार पर फैलती है। मानभूम जिले के छोर पर यह बंगाली और सिंहभूम जिले के छोर पर ओड़िया के संसर्ग में आती है।

"बिहार की मैथिली, मगही और भोजपुरी—हन तीन बोलियों में भोजपुरी अति पश्चिमी बोली है। गंगा के उत्तर मुजफ्फरपुर जिले के मैथिलीभाषी प्रदेश के पश्चिम में इसका ही लोत्र है और गंगा के दिल्ण गया और हजारीबाग जिले के पश्चिम में भी इसका अस्तित्व है। यहाँ यह हजारीबाग के मगहीभाषी जेत्र के पास से दिल्ण-पूर्व की और घूमती है और सम्पूर्ण राँची पठार को ढाँप लेती है, जिसमें राँची और पलामू जिलों के अधिकांश चेत्र शामिल हो जाते हैं। यहाँ इसकी सीमा पूर्व में राँची के पठार के परगने में बोली जानेवाली मगही गौर मानभूम में बोली जानेवाली बँगला से निर्धारित होती है और इसकी दिल्णी सीमा सिंहभूम जिले और गंगापुर की रियासत में बोली जानेवाली ओड़िया से आबद्ध है। इसके बाद इसकी सीमा-रेखा जसपुर-रियासत के बीच से उत्तर की और घूमती है और पलामू जिले के पिन्छमी किनारे तक पहुँचती है। इसी लाईन में वह सुरगुजा-रियासत और पश्चिमी जसपुर-राज्य में बोली जानेवाली छत्तीसगढ़ी के रूप के साथ-साथ आगे की और बढ़ती जाती है।

१. देखिए-सर जी० प० मियर्सन-लिखित 'लिंगिनस्टिक सर्वे ऑफ् इगिड्या', नाग ५, पृष्ठ ४०। प्र०-गवर्नमेन्ट प्रेस, इग्रिडया, कलकत्ता, सन् १६०२ ई०।

"पलामू के पश्चिमी भाग से गुजरने के बाद इसकी सीमा मिर्जापुर के दिचणी छोर पर पहुँचती है। यहाँ मिर्जापुर जिले के दिचणी छौर पश्चिमी किनारों से चलकर गंगा तक पहुँच जाती है। यहाँ यह पूर्व की स्रोर गंगा के प्रवाह के साथ साथ घुमती है और बनारस के पास पहुँचकर गंगा को इस तरह पार कर जाती है कि इसकी सीमा के अन्दर मिर्जापुर जिले के उत्तरी गांगेय चेत्र का श्रहप भाग श्रा जाता है। मिर्जापुर के दिच्या में छत्तीसगढ़ी प्रचलित है। परन्तु, उस जिले के पश्चिमी भागों के साथ-साथ उत्तर की श्रोर बढ़ने पर पश्चिम में पहलेयह बघेलखंड की बघेली से और तब अवधी से परिसीमित होती है। गंगा को पार करने के बाद इसकी सीमा करीब-करीब ठीक उत्तर की और फैजाबाद जिले में 'घाघरा' नदी पर 'टाँडा' तक जाती है। इस तरह बनारस जिले की पश्चिमी सीमा के साथ-साथ चलकर जौनपुर के श्रार-पार श्राजमगढ़ के पश्चिम श्रीर फैजाबाद के पार इसकी सीमा फैल जाती है। टाँडा से इसकी सीमा घाघरा नदी के साथ-साथ पश्चिम की श्रोर घूमती है श्रोर तब उत्तर की श्रोर घूमकर हिमालय के नीचेवाले पर्वतों तक पहुँच जाती है। इस प्रकार बस्ती जिले का पूरा भाग इसकी सीमा के भीतर त्रा जाता है। इस चेन्न के त्रतिरिक्त, भोजपुरी गोंडा और बहराइच जिलों में बसनेवाले थारू-जाति के जंगली मनुष्यों द्वारा भी बोली जाती है।"

फिर, इसी पुस्तक में आगे प्रियर्सन ने लिखा है—"इस तरह उस भू-भाग का, जिसमें केवल भोजपुरी भाषा ही बोली जाती है, चेत्रफल निकालने पर पचास हजार वर्गमील होता है। इस भू-भाग के निवासियों की जन-संख्या, जिनकी मातृभाषा भोजपुरी है, दो करोड़ है। पर मगही और मैथिली बोलनेवालों की संख्या कम से ६२३५७८२ और १००००००० है। और श्रवधी, बधेली बुन्देललएडी तथा छत्तीसगढ़ी बोलनेवालों की संख्या कम से १४१७०७५०, १६००००००, ४६१२७५६ और ३३०१७८० है।"

उक्त संख्याएँ उस समय की हैं, जब 'लिंग्विस्टिक सर्वें ऑफ् इिएडया'-नामक पुस्तक प्रकाशित हुई थी, अर्थात सन् १६०१ ई० की । सन् १६०१ ई० की जन-गणना के आधार पर ही प्रियर्सन साहब ने ऑकड़े लिये हैं। सन् १६०१ ई० की गणना में भारत की कुल आबादी २६४३६०००० के लगभग थी। परन्तु सन् १६४१ ई० की जन-गणना के अनुसार जन-संख्या लगभग ३८५००००० है। तो, इस हिसाब से वर्त्तमान भोजपुरी-भाषियों की कुल संख्या २६४००००० आती है—यानी भारतवर्ष की कुल जन-संख्या का १४,४ प्रतिशत भोजपुरीभाषा-भाषियों की संख्या है। फिर, इन भाषा-भाषियों की संख्याओं के श्रतावा मराटी श्रीर व्रजभाषा बोलनेवालों की संख्या सन् १६२१ ईं० की जन गणाना के श्रनुसार क्रम से १८०६०८३१ श्रीर ०८३४२७४ है। इन संख्याश्रों का मिलान करने से हम देखते हैं कि भोजपुरी में लिखित साहित्य की कोई प्राचीन परम्परा न होने पर भी, उसके बोलनेवालों की संख्या श्रपनी हमजोली निकटवर्ता भाषाश्रों के बोलनेवालों की संख्या से कम नहीं है।

श्चकटूबर सन् १६४३ ई० के 'विशाल भारत' में श्री राहुल संकृत्यायन ने ग्रियर्सन साहब के उक्त सीमा-विस्तार पर शंका करते हुए लिखा था कि ग्रियर्सन का प्रयत्न प्रारंभिक था। इसलिए उनका भाषा विभाजन भी प्रारंभिक था। उन्होंने भोजपुरी के भीतर ही काशिका खीर मल्लिका दोनों को गिन लिया है, जो व्यवहारतः बिलक्कल गलत है।

इसका उत्तर विस्तृत रूप से किसी भोजपुरी विद्वान् ने फरवरी, सन् १६४४ के 'विशाल भारत' में देकर यह सिद्ध किया है कि राहुल जी का यह कर्ना ठीक नहीं है। उन्होंने श्री जयचन्द्र विद्यालंकार का मत, जो इस विषय के प्रारंभिक लेख नहीं कहें जा सकते, उद्धृत करके लिखा है कि राहुल जी का भोजपुरी का मल्लिका नामकरण करना श्रीर श्रियसंन को न मानना श्रमुचित है।

श्री जयचन्द्र विद्यालंकार जी का मत मैं उनकी पुस्तक 'भारतीय इतिहास की कपरेखा' से उद्धत करता हूँ—

'भोजपुरी गंगा के उत्तर दिच्या दोनों तरफ है। बस्ती, गोरखपुर, चम्पारन, सारन, बनारस, बिलया, श्राजमगढ़, मिर्जापुर श्रथवा प्राचीन मल्ल श्रोर काशी राष्ट्र उसके श्रन्तर्गत हैं। \* श्रपनी एक शाखा नागपुरिया बोली द्वारा उसने शाहाबाद से पलामू होते हुए छोटानागपुर के दो पठारों में से दिच्या पठार, श्रथीत राँची के पठार पर कब्जा कर लिया है।

जयचन्द्र जी के इस मत का समर्थन काशी-विश्वविद्यालय के हिन्दी-श्रध्यापक श्री विश्वनाथप्रसाद मिश्र की 'वाङ्मय-विमर्ष'-नामक पुस्तक से भी होता है। उसमें उन्होंने लिखा है—

"बिहारी के वस्तुतः दो वर्ग हैं—मैथिली श्रीर भोजपुरिया। भोजपुरिया पश्चिमी वर्ग है श्रीर मैथिली पूर्वी में। भोजपुरिया मैथिली से बहुत भिन्न है। भोजपुरिया संयुक्त प्रदेश के पूर्वी भाग गोरखपुर, बनारस कमिश्नरी श्रीर बिहार

<sup>\*</sup> इसमें गाजीपुर शायद मूल से छूट गया है। इसलिप मैं भी उसे रख के सकता हूँ। — जेखक

के पश्चिमी भाग, चम्पारण, सारन, शाहाबाद जिलों की बोली है। इसके अन्तर्गत भोजपुरी पूर्वी श्रीर नागपुरिया बोली है।"

डॉ॰ उदयनारायण तिवारी ने भी श्रपने मोजपुरी-सम्बन्धी थीसिस में श्रियर्सन के मत का ही समर्थन किया है। इन सभी मतों के श्रतुसार प्रियर्सन का विचार ही श्रिधिक उपयुक्त जान पड़ता है।

उपयु क विवरगों के पढ़ने के बाद पाठकों के सामने सहसा प्रश्न उठता है कि जब मोजपुरीमाषी प्रदेश ५० हजार वर्गमीलों में फैला हुआ है और इसके बोलनेवालों की संख्या ढाई करोड़ से श्रिधिक है, तब इस प्रदेश के काशी, गोरखपुर, छपरा, आरा आदि बड़े नगरों को छोड़कर भाषा का नामकरण एक अतिसाधारण प्राम 'मोजपुर' के नाम पर करना लोगों ने क्यों स्वीकार किया और ढाई करोड़ नर नारी आज भी अपने को उसी प्राम के नाम पर भोजपुरिया कहने में क्यों गर्व मानते हैं ? साथ ही, इस प्रश्न का संगोपांग उत्तर दिये विना भोजपुरी भाषा पर पूर्ण कप से विचार करना भी बहुत जटिल और दुस्साध्य है। आगे इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयत्न किया जायगा।

## [२]

## भोजपुर ग्रौर उससे भोजपुरी का सम्बन्ध

श्रांगरेज-इतिहासकारों श्रोर पुरातत्त्वज्ञों तथा भाषा-विशेषज्ञों ने भोजपुरी भाषा के नाम की उत्पत्ति भोजपुर-श्राम श्रथवा भोजपुर परगने से मानी है। बिहार प्रान्त के शाहाबाद जिले में बक्सर के पास भोजपुर परगने में 'पुराना भोजपुर' नाम का एक श्राम है। उस श्राम के नाम पर भोजपुर परगने का नाम कभी रखा गया था। यह 'पुराना भोजपुर' डुमराँव स्टेशन (पूर्वांय रेलपथ) से दो मील उत्तर, बक्सर से दस मील पूरव तथा पटना से साठ मील पश्चिम, श्रारा-बक्सर सड़क के दोनों श्रोर, बसा है ।

श्रव यह भोजपुर नाम 'नया भोजपुर' श्रीर 'पुराना भोजपुर'-नामक पास-पास बसे श्रामों के लिए व्यवहृत होता है।

यद्यपि त्राज गंगा भोजपुर ग्राम से त्राठ-नौ मील उत्तर हट गई हैं, तथापि उनका

१. देखिए—'दी जोग्रफिकल डिक्शनरी ऑफ् ईस्टर्न हिंगडिया पेग्रड मेडिवल हिंगडिया'; लेखक— नन्द्लाल है, एम० प०, बी० एल्० ; द्वितीय संस्करण, भाग २ ; प्रकाशक—ल्जिक पगड कम्पनी, १६, भेट रसेल स्ट्रीट, लगडन, डब्ल्० सी० आए० १६२०, पृष्ठ २२४ और उसके आगै मोजपुर के सम्बन्ध में विवरण।

पुराना प्रवाह-चेत्र भोजपुर-दह के नाम से त्राज भी गंगा तक फैला हुन्रा है। इस नगर के सम्बन्ध में कहा जाता है कि किसी समय यह १४ कीस में विस्तृत और बहुत समृद्ध था। 'बावन गली, तिरपन बजार, दिया जले छप्पन हजार' की लोकोक्ति यहाँ के लोगों में त्राज भी प्रचलित है। इसके त्रानुसार इस नगर में तिरपन बड़ी सड़कें थीं, जिनपर बाजार लगा रहता—और बावन गलियाँ थीं तथा इसकी आबादी ५६ हजार परिवारों की थी। इसके अनुसार यदि प्रत्येक परिवार में ५ व्यक्तियों का भी श्रीसत माना जाय, तो दो लाख श्रस्सी हजार जन-संख्या होती है। यहाँ भोजदेव के वनवाये मंदिर, महल, रंगस्थल, सरोवर, महाराज विक्रमादित्य का 'सिंहासनबत्तीसी'-सम्बन्धी सिंहासन के गड़े रहने का स्थान, विक्रमादित्य के नवरत्नों के सभा-भवन त्रादि के सांकितिक स्थान, बड़े बूढ़ों द्वारा बताये जाते हैं। देखने में गाँव के उत्तर, पूर्व श्रीर पश्चिम दिशा में दूर तक बहुत से टीले, सरोवर के समान-गड्ढे आदि के चिह्न दिखाई पड़ते हैं। उन्हीं टीलों के नीचे आज 'भोजपुर-दह' का स्रोत बहता है। पुराने भोजपुर का दूसरा इतिहास यह है कि इसकी मालवा के धारेश्वर राजा मोजदेव (१००५ से १०५५ ई०) ने ऋपने पूर्वाय देशों की विजय के उपलच्य में बसाया था। इस प्रान्त का नाम उस समय स्थली-प्रान्त था। इसमें वत्तमान बितया, गाजीपुर, पूर्वा आजमगढ़, सारन, गोरखपुर और वर्त्तमान शाहाबाद का भोजपुर परगना शामिल थे। यह नगर गंगा के तट पर बसाया गया था। यह भोजपुर, मालवा के धार के परमारों के राज्य के पूर्वा प्रदेशों की राजधानी, भोजदेव के वंशज राजा श्रजु<sup>९</sup>न वर्मा के समय (सन् १२२३ ई॰) तक, बना रहा।

जॉन बीम्स ने रायल ऐशियाटिक सोसाइटी के जर्नेल भाग २, सन् १८६८ ई० के पृ० ४८२-४८५ पर लिखा है— "भोजपुरी का नाम प्राचीन भोजपुर-नामक नगर से लिया गया है। यह नगर शाहाबाद जिले में गंगा के दिच्या कुछ मील पर ही बसा था, जिसकी दूरी पटना से ६० मील थी। ज्ञाज तो यह छोटा-सा गाँव है, किन्तु किसी समय में शक्तिशाली राजपूर्तों की राजधानी था, जिनके अगुज्रा इस समय डुमराँव के महाराज हैं, ज्ञोर सन् १८५७ ई० में विद्रोही सिपाहियों के कान्तिकारी नेता बाबू कुँवर सिंह इनके अगुज्रा थे। 'सहस्त्व अखतरीन' के पढ़नेवाले जानते हैं कि ज्ञौरंगजेब के सूबेदारों को भी भोजपुर के राजाक्रों को दबाने का प्रयत्न करना पड़ा था। भोजपुर के चेत्र में प्राचीन हिन्दूधर्म की भावना ज्ञाज भी प्रवल है और हिन्दू-जनसंख्या के सामने मुसलमानों की संख्या बहुत कम है। राजपूर्तों के साथ-साथ बाह्मणीं श्रीर कहीं-कहीं भूमिहारों की सुत्ता प्रवल है।'

जी॰ ए॰ ग्रियर्सन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'लिंग्विस्टिक सर्वे आफ् इिएडया' (भाग ५, ५० ३-४) में लिखा है कि 'भोजपुरी, भोजपुर की बोली है, जो शाहाबाद जिले के पश्चिमोत्तर भाग में बसा है। भारत के आधुनिक इतिहास में यह महत्त्व का स्थान है। यह इमराँव की राजधानी के निकट है और इसके समीप ही बम्सर की लड़ाई हुई थी।

'नागरी प्रचारिग्गी-पत्रिका', काशी (वर्ष ५३, श्रंक ३-४, संवत् २००५, कार्त्तिक-चैत्र) के पृ० १६३-६६ पर डॉ० उदयनारायगा तिवारी का एक लेख 'भोजपुरी का नामकरगा'-शीर्षक से छपा था, जिसमें तिवारीजी ने लिखा है—"भोजपुरी बोली का नामकरण शाहाबाद जिले के 'भोजपुरी' परगने के नाम पर हुन्ना है।"

शाहाबाद गजेटियर (गवर्नमेस्ट प्रेस, पटना, १६२४ ई०, पृष्ठ-१५०) में भोजपुर के सम्बन्ध में लिखा है—"भोजपुर एक गाँव है, जो बक्सर सबडिवीजन में, डुमराँव से दो मील उत्तर, बसा है। इसकी जन-संख्या (सन् १६२१ ई० में) ६६०५ थी। इस गाँव का नाम मालवा के राजा मोज के नाम पर पड़ा है। कहा जाता है कि राजा भोज ने राजपूतों के एक गिरोह के साथ इस जिले पर आक्रमण किया और यहाँ के आदिवासी 'चेरों' को हराकर अपने अधीन किया। यहाँ राजा भोज के प्राचीन महलों के भग्नावशेष आज भी वर्त्तमान हैं। यदि उनकी खुदाई की जायगी, तो परिश्रम बेकार नहीं जायगा। स्रोलहवीं शताब्दी से सत् १०४५ ई० तक यह गाँव डुमराँव राज्यवंश का मुख्य निवास-स्थान (राजधानी) था। इसी गाँव के नाम से भोजपुर परगने का नामकरण भी हुआ है। आज शाहाबाद का सम्पूर्ण उत्तरी भाग भोजपुर नाम से जाना जाता है। इसके निवासी भोजपुरी कहे जाते हैं।"

उक्त गजेटियर के पृष्ठ ४० में इस जिले की भाषा के सम्बन्ध में लिखा है—"इस जिले के सम्पूर्ण भाग में जो भाषा वर्तमान समय में बोली जाती है, वह बिहारी हिन्दी का एक रूप है, जो भोजपुरी कही जाती है। यह भोजपुरी नाम भोजपुर परगने के नाम पर पड़ा। यह परगना पूर्व-काल में उस वंश की शक्ति का केन्द्र-स्थान था, जिसके राजा ज्ञाज द्धमराँव में रहते हैं।"

श्रारा-नागरी-प्रचारिशी सभा से सन् १६१० ई० में प्रकाशित 'श्रारा पुरातत्त्व'-नामक पुस्तक में पृष्ठ ३२ पर भोजपुर के सम्बन्ध में लिखा है—"धारापुरी के राजा भोज एक प्रसिद्ध पुरुष थे। संस्कृत-भाषा के प्रेमी होने के कारण 'भोज प्रबंध' श्रादि के द्वारा उनका नाम श्रजर-श्रमर है। कहते हैं, उन्होंने चेरो-राजा को जीतकर श्रपनी विजय के स्मारक में भोजपुर गाँव बसाया, जिसे श्रब 'पुराना भोजपुर' कहते हैं।" नया भोजपुर, मुसलमानी काल में, धार (मालवा) से दूसरी बार (सन् १३०५ ई०) स्त्राये हुए परमार-राजा भोजदेव के वंशज शान्तनशाह के वंशज राजा रद्मप्रतापनारायण द्वारा ही सम्भवतः बसाया गया था, जो हुमराँव के परमार (उज्जैन) राजपूतों के वर्त्तमान राजा कमलनारायण सिंह के पितामह महाराज के शोप्रसाद सिंह से १३ पीढ़ी पूर्व हुमराँव-गद्दी के महाराज थे। इन तेरह पीढ़ियों में एक महारानी भी शामिल हैं, जो वर्षों तक गद्दी पर रहीं। यहाँ मुसलमानी काल का बना हुस्त्रा स्त्री मुसलमानी कला का प्रतीक 'नवरतन'-नामक किला या महल, भग्नावशेष रूप में, स्त्राज भी 'भोजपुर-दह' नामक भील के दिल्लाणी तट पर, खड़ा है।

डॉ॰ उदयनारायण तिवारी ने अपने एक लेख में लिखा है—"शाहाबाद जिले में अमण करते हुए डॉ॰ बुकनन सन् १८१२ ई॰ में भोजपुर श्राये थे। उन्होंने मालवा के भोजवंशी 'उज्जैन' राजपूर्तों के 'चेरो'-जाित को पराजित करने के सम्बन्ध में उन्लेख किया है।" बंगाल की एशियाटिक सोसाइटों के १८०१ के जर्नल में छोटानागपुर, पचेल तथा पालामऊ (पलामू) के संबंध में मुसलमान इतिहास-लेखकों के विवरणों की चर्चा करते हुए 'ब्लॉकमैन' ने भोजपुर का भी उल्लेख किया है। वे लिखते हैं— "बंगाल के पश्चिमी प्रान्त तथा दिल्ली बिहार के राजा दिल्ली के सम्राट् के लिए अत्यन्त दु:खदायी थे। अकबर के राजत्व-काल में बक्सर के समीप भोजपुर के राजा दलपत, सम्राट् से पराजित होकर बंदी किये गये और श्रंत में जब बहुत श्रार्थिक दंख के पश्चात् वे बंधन-मुक्त हुए तब उन्होंने पुनः सम्राट् के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति की। जहाँगीर के राजत्व-काल में भी उनकी क्रान्ति चलती रही, जिसके परिणाम-स्वरूप भोजपुर लूटा गया तथा उनके उत्तराधिकारी प्रताप को शाहजहाँ ने फाँसी का दंख दिया।" इसी वंश के राजा दुल्लह और प्रताप मुगल बादशाहों के समय में दिल्ली से लोहा लेते रहे, जिनका जिक मुसलमानी इतिहासों में आया है।

तिवारी जी ने उसी लेख में पुनः लिखा है—"इलॉकमैन ने ही अपने 'आईने अकबरी' के अनुवाद (भाग १) में, अकबर के दरबारी नं ० ३२६ के संबंध में चर्चा करते हुए निम्नलिखित तथ्यों का उल्लेख किया है—'इस दरबारी का नाम बरखुद्रीर मिर्जा खानआलम था। इस तथ्य की पुष्टि अन्य स्रोतों से भी हो जाती है। बात इस प्रकार है—बरखुद्रीर का पिता युद्ध में दलपत द्वारा मारा गया था। बिहार का यह जमींदार बाद में पकड़ा गया तथा ४४ वर्ष की उम्र तक जेल में रखा गया, किन्तु इसके पश्चात् बहुत अधिक आर्थिक दंड लेकर उसे छोड़ दिया गया। बरखुद्रीर अपने पिता के वध का बदला लेने तथा दलपत के वध की टोह में छिपा था,

किन्तु वह उसके हाथ न आया। जब अकबर को इस बात की सूचना मिली, तब वह बरखुर्दार के इस कार्य से इतना रुट हुआ कि उसने उसे दलपत को सौंप देने की आज्ञा दी; कितु कई दरबारियों के हस्तचेप करने पर सम्राट ने उसे कैंद कर लिया। पुनः उसी पृष्ठ की पाद टिप्पणी १ में दलपत के संबंध में विद्वान् लेखक लिखता है—'दलपत को अकबरनामा में उज्जिनह में (उज्जैनिया) लिखा है। हस्तिलिखित प्रतियों में इसके उज्जैनिह या ओजैनिह आदि रूप मिलते हैं। श हजहाँ के राजत्व-काल में दलपत का उत्तराधिकारी राजा प्रताब हुआ, जिसे प्रथम वर्ष में १५०० तथा बाद में १००० घोड़ों का मनसब मिला (पादशाह नामा—१२२१)।"

महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने 'भोजपुरी लोक गीत में करुए रस' नामक पुस्तक\* की भूमिका (के पृष्ठ ४—६) में अपना मत यों दिया है—

"शाहाबाद के उन्जैन राजपूत मूल-स्थान के कारण उन्जैन और पीछे की राजधानी धार के कारण धार से भी श्राये कहे जाते हैं। 'सरस्वती-कण्ठाभरण' धारेश्वर महाराज भोज के वंश के शान्तनशाह, १४ वीं सदी में, धार-राजधानी के सुसलमानों के हाथ में चले जाने के कारण जहाँ तहाँ होते हुए बिहार के इस भाग में पहुँचे। यहाँ के पुराने शासकों को पराजित करके महाराज शान्तनशाह ने पहले दाँवा (बिहिया स्टेशन के पास छोटा-सा गाँव) को श्रपनी राजधानी बनाया। उनके वंशजों ने जगदीशपुर, मठिता श्रीर श्रन्त में झुमराँव में श्रपनी राजधानी स्थापित की। पुराना भोजपुर गङ्गा में वह चुका है। नया भोजपुर दुमराँव स्टेशन से दो मील के करीब है।

''मालवा के परमार राजाओं की वंशावली इस प्रकार हैं—(१) ऋष्णराज, (२) वैरि सिंह, (३) सीयक, (४) वाक्पतिराज, (५) वैरि सिंह, (६) श्रीहर्ष (सीयक १४६-७२ ई०), (७) मुंज (१७४-१६७), (८) सिंधुराज (नवसाहसांक)—१००६ १, (६) भोज (त्रिमुवन नारायण १००६-४२), (१०) जय सिंह (१०५५-५६), (११) उदयादित्य (१०८०-८६), (१२) लक्ष्मदेव, (१३) नर वर्मा (१९०४-११३३), (१४) यशोवर्मा (११३४-११३५), (१५) जय वर्मा, (१६) ग्रज्ञय वर्मा (११६६), (१७) विंध्य वर्मा (१२१५), (१८) सुभट वर्मा, (१६) श्रजुंन वर्मा (—१२३५), (२०) देवपाल (—१२३५), (२१) जयार्जुंन देव [जेत्रम (पा?) ल १२५५-५७], (२२) जय वर्मा—२ (१२५७-६०),

प्रकाशक-हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन (प्रयाग), विक्रम-संवत् २००१।

(२३) जयसिंह—३ (१२८८), (२४) त्रज्ञुन वर्मा—२ (१३५२), (२५) मोज—२, (२६) जयसिंह—४ (१३०६ ?), (१३६० ?)।

''जयसिंह चतुर्थ को पराजित करके अलाउद्दीन ने मालवा ले लिया। यद्यपि उठजैन-राजवंशावली में शांतन के पिता का नाम जयदेव कहा जाता है, तथापि पुराने राजवंशों में देव और सिंह बहुधा पर्यायवाची होते हैं। इसलिए शांतनशाह के पिता धारा के अंतिम परमार राजा जयसिंह ही मालूम होते हैं। मुसलमानी काल और कम्पनी के राज के आरम्भ तक आरा जिले के बहुत बड़े भाग का नाम भोजपुर सरकार (जिला) था। आज भी बक्सर सबडिवीजन के एक परगने का नाम भोजपुर है। जान पड़ता है, शांतनशाह के दादा द्वितीय भोज या भारत के प्रतापी नरपति महाराज भोज प्रथम के नाम पर यह बस्ती बसाई गई।"

इन दोनों भोजपुर गाँवों को बसानेवाले इमराँव राजवंश के पूर्वज परमार राजा थे, जो मालवा से दो विभिन्न समय में इस प्रदेश में आये थे। प्रथम बार तो धार (मालवा) के विद्वान् राजा भोजदेव (१००५-१०५५ ई०) ने इस प्रदेश पर त्रपना राज्य कायम करके पुराने भोजपुर को बसाया ख्रौर इसे इधर के प्रदे**शों की** राजधानी बनाया । यह उनके धार निवासी वंशजों के ऋधीन लगभग १६५ वर्षी तक रहा। इसके बाद मालवा के धार राज्य की शक्ति का हास होने पर यह प्रदेश यहाँ के त्र्यादिवासियों के हाथ में चला गया। उन लोगों ने छोटे-छोटे द्रकड़ों में श्रपना राज्य कायम किया और सन् १३०५ ई० के लगभग तक श्रपने प्रभुत्व की यहाँ कायम रखा। परन्त, सन् १३०५ ई० में श्रलाउद्दीन खिलजी द्वारा मालवा तथा धार-राज्य के ले लिये जाने पर, और यहाँ ऋलाउद्दीन के प्रतिनिधि (वायसराय) 'ग्रहनउलमुल्क' का राज्य कायम हो जाने पर, धार के परमार राजवंश का वहाँ रहना मुश्किल हो गया। बहुत दिनों तक वे मुसलमान शासकों के प्रतिवृत्त होकर राज्य नहीं कायम रख सके। श्रतः सन् १३०५ ई० में उस राजवंश के तत्कालीन राजा जयदेव त्रयंवा जयसिंह चतुर्थ के पुत्र शांतनशाह, श्रपने तीन पुत्रों (हंकारशाह, विस्सार-शाह और ईश्वरशाह ) के साथ, अपने पूर्वजों की राजधानी भोजपुर की श्रोर, गया-श्राद्ध करने के बहाने चल पड़े। उन्होंने पहले शाहाबाद जिले के बिहिया स्टेशन ( पूर्वीय रेल-पथ ) के निकट 'कांश'-प्राम में वहाँ के चेरी राजा की जीतकर गढ़ बनाया। बाद को उनके वंशज राजा रुद्रप्रताप नारायण नया भोजपुर बसाकर वहाँ जा बसे।

सन् १०४५ ई० में भोजपुर का तत्कालीन राजवंश भोजपुर छोड़कर तीन जगहों में जा बसा। भाइयों में बड़े 'होरिलशाह' 'मठिला'-श्राम में श्रीर बाद में 'डुमराँव' में बसे। यह डुमराँव उस समय 'होरिल नगर' के नाम से प्रसिद्ध था। सुजान शाह और उनके पुत्र उदवन्त सिंह 'जगदीशपुर' (शाहाबाद ) में जा बसे। उदवन्त सिंह के और भी दो भाई थे—बुद्धसिंह और शुभसिंह। इनमें बुद्धसिंह तो बक्सर में बसे और शुभसिंह ने बक्सर सबडिवीजन के 'आथर' ग्राम में अपना निवास बनाया। उदवन्त सिंह के वंशाजों में बाबू कुँ अर सिंह और अमर सिंह थे, जो सन् १०५५० के विद्रोह के नेता थे। बुधसिंह और शुभसिंह के वंशाज अब नहीं रहे। होरिल सिंह के वंशाज आज भी डुमराँव में हैं और इसी वंश के राजा बाबू वमलनारायण सिंह हैं।

#### [3]

# भोजपुरी

इस प्रकार उपयु<sup>र</sup>क्त प्रमाणों से सिद्ध है कि भोजपुर एक प्रांत था। 'शाहाबाद गजेटियर' में लिखा है—''धीरे-धीरे, भोजपुर का विशेषण भोजपुरी, इस प्रांत के निवासियों तथा उनकी बोली के लिए भी प्रयुक्त होने लगा। चूँ कि इस प्रान्त की बोली ही इसके उत्तर, दिचण तथा पश्चिम में भी बोली जाती थी, अतएव भौगोलिक दृष्टि से भोजपुर प्रांत से बाहर होने पर भी इधर की जनता तथा उसकी भाषा के लिए भी भोजपुरी शब्द ही प्रचलित हो चला।

"यह एक विशेष बात है कि भोजपुर के चारों श्रोर की ढाई करोड़ से श्रधिक जनता की बोली का नाम भोजपुरी हो गया। प्राचीन काल में भोजपुरी का यह चेत्र—'काशी', 'मल्ल' तथा 'पश्चिमी मगध' एवं 'कारखण्ड' (वर्त्तमान छोटानागपुर) के श्रंतर्गत था। मुगलों के राज्य-काल में जब भोजपुर के राजपूतों ने श्रपनी वीरता तथा सामरिक शक्ति का विशेष परिचय दिया, तब एक श्रोर जहाँ भोजपुरी शब्द जनता तथा भाषा दोनों का वाचक बनकर गौरव का द्योतन करने लगा, वहाँ दूसरी श्रोर वह एक भाषा के नाम पर, प्राचीन काल के तीन प्रांतों को, एक प्रांत में गूँथने में भी समर्थ हुआ।''

'त्रारा-पुरातत्तव'-नामक पुस्तक के ३२ वें पृष्ठ में लिखा है—'इस प्रांत के नाम से ही भोजपुरी बोली प्रसिद्ध है, जिसे दो करोड़ मनुष्य बोलते हैं। इस बोली का प्रधान चिद्ध यह है कि इसमें 'ने' विभक्ति होती ही नहीं। जैसे—"रवाँ खहलीं श्रादि।'

कर इसी बात को प्रियर्सन साहब ने अपनी 'लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ् इशिडया' पुस्तक में व्यक्त करते हुए कहा है—"भोजपुरी उस शक्तिशाली, स्कूचिंपूर्ण और उत्साही जाति की व्यावहारिक भाषा है, जो परिस्थिति और समय के अनुकूल अपने को बनाने के लिए सदा प्रस्तुत रहती है और जिसका प्रभाव हिन्दुस्तान के हर भाग पर पड़ा है। हिन्दुस्तान में सभ्यता फैलाने का श्रेय बंगालियों और भोजपुरियों को ही प्राप्त है। इस काम में बंगालियों ने अपनी कलम से काम लिया और भोजपुरियों ने अपनी लाठी से।"

सारन जिले के भी पूर्वकथित गजेटियर में वहाँ के निवासियों के सम्बन्ध में प्रियर्सन साहब की पूर्वकथित बार्ते पृ० ४९ पर श्रंकित हैं।

भोजपुरियों के स्वभाव के संबंध में हमारी पुस्तक भोजपुरी लोकगीत में करुण रस' की भूमिका में पृ० ६६,७०,७१ श्रीर ७२ में पढ़ना चाहिए।

भोजपुरी नाम क्यों पड़ा, इसका उल्लेख किया जा चुका है। यहाँ भोजपुरी के इतिहास का वर्णन करते हुए हमने यह भी दिखाया है कि भोजदेव ( सन् १००५—१०५५ ई० ) के समय में भोजपुरी की प्रधानता बढ़ी खोर १२३० वि० सं० यानी ११८० ई० तक भोजदेव के वंशज 'धार' के परमार-राजाख्रों का शासन इस भोजपुर प्रान्त पर सबल रूप से कायम रहा।

'हिस्ट्री ऑफ् दो परमार डाइनेस्टी' में लिखा है—''लक्ष्मण्डेव (भोजदेव के प्रपीत्र) के सम्बन्ध में कहा जाता है कि उसने ग्रंग ग्रीर कर्लिंग की सेनाग्रों के साथ संप्राम किया था। नागपुर के शिलालेख का तीसरा लेख बताता है कि ग्रंग ग्रीर कर्लिंग के उन हाथियों को भी—जो विश्व के संहार-हेतु चलायमान पर्वतों की तरह विशाल थे तथा जो वर्षा मेघों के समान गर्जन करनेवाले ग्रीर पालत् ग्रूकर-समूह को तरह काले थे—लक्ष्मण्डेव की सेना के सम्मुख उस समय दया को भिन्ना माँगनी पड़ी थी, जब वे देव के सेनाधिपतियों के शक्तिशाली हाथियों के श्राक्रमण-रूपी भीषण त्फान द्वारा त्रस्त ग्रीर श्रस्त व्यस्त कर दिये गये थे। बिहार के वर्त्तमान भागलपुर ग्रीर मुँगेर जिले को उस समय ग्रंग कहते थे, ग्रीर ये रामपाल (बंगाल के राजा) के राज्य के उपभाग थे। किलंग वर्त्तमान उत्तरीय भारत का वह भाग था, जो उड़ीसा ग्रीर द्विड़ देश के बीच समुद्र से सीमाबद्ध होता है। श्री कर्निंघम के श्रनुसार यह प्रदेश दिचण-पश्चिम में गोदावरी नदी के इस पार तक ग्रीर उत्तर-पश्चिम में इरावती नदी की गुवर्जी-नामक शाखा तक फैला हुत्रा था। सम्भव है कि लक्ष्मण्डेव ने बंगाल पर

प्रकाशक—हिन्दी-साहित्य-सम्मेखन, प्रयाग । प्रकाशन-काल वि० २००१ सँ० ।

२. प्रकाश ५—ढाका-विश्वविद्यालय, लेखक—श्री डी० सी० गांगुली, पृष्ठ १८६ ।

देखिप—मेमायर्स ऑफ् दी पशियाटिक सोसाइटी ऑफ् बंगाल, जिल्द ५, नं० ६, पृ० ६६-६८।

श्चाक्रमण करते समय ही ग्रंग की सेना से संग्राम किया हो ग्रंथवा यह भी हो सकता है कि लक्ष्मणदेव ने रामपाल के ग्रंथीनस्थ ग्रंग की सेना को ग्रागे बदने में रुकावट डालने पर विनाश करके भगा दिया हो।"

इस उद्धरण से दो बातें सिद्ध होती हैं—प्रथम यह कि इसी पराजय के कारण श्रंग के इस प्रदेश के निवासियों का नाम 'भगोलिया' (भागनेवाला) पड़ा हो श्रौर बाद में 'भगोलियों' के बसने के कारण नगर का नाम 'भागलपुर' पड़ गया हो, तो कोई श्राश्चर्य की बात नहीं। स्थानों का नामकरण वहाँवालों के स्वभाव तथा विशेष घटना श्रादि के श्राधार पर रखना कोई नई बात नहीं है। 'भागलपुर के भगोलिया' लोकोक्ति की संगति भी उक्त व्याख्या से ठीक बैठ जाती है।

दूसरी बात नागपुर के शिला-लेख से तथा भोजपुर के इतिहास के आधारपर यह निश्चित होती है कि लच्मणदेव की सेना में उनके भोजपुर प्रांत की भोजपुरी सेनाएँ भी सम्मिलित थीं अथवा वे सेनाओं के साथ मालवा से पहले भोजपुर आये और यहाँ से उन्होंने भोजपुरी सेना के साथ वंग पर अंग और किलंग के मार्ग से चढ़ाई की। इस तरह उक्त लोकोक्ति का रचना-काल, वंग के राजा 'रामपाल' या उससे दो-चार वर्ष बाद का कहा जायगा। रामपाल का समय श्री डी॰ सी॰ गांगुली ने उक्त पुस्तक में सन् १०००—१९२० ई॰ तक का दिया है। इस लम्बी अविध के बीच लच्मणदेव का आक्रमण हुआ था। अतः १२वीं सदी के आरम्भ-काल में इसकी रचना हुई होगी। भाषा के अर्थ में भोजपुरी का सर्वप्रथम प्रयोग एक दूसरी लोकोक्ति में हमें मिलता है, जिसमें भाषा के अर्थ में एक साथ भोजपुरिया, मगहिया और तिरहतिया इन तीनों भिगनी भाषाओं के नाम आये हैं।

## "कस कस कसमर किना मगहिया का भोजपुरिया की तिरहृतिया ""

इस लोकोक्ति को प्रियर्सन ने अपने 'बिहारी भाषाओं के ब्याकरण' के मुखपृष्ठ पर उद्धत किया है। इस लोकोक्ति का निर्माण-काल मैथिल-कोकिल विद्यापित के समय के बाद का ही ज्ञात होता है; क्योंकि इसमें मिथिला की भाषा का 'तिरहुतिया' शब्द आया है। विद्यापित के समय (१४ वीं शताब्दी) में मैथिली भाषा के लिए कोई नाम निश्चित नहीं था, तभी विद्यापित को इसके लिए 'देसिलबयना' कहना पड़ा था। इससे यह अनुमान किया जा सकता है कि भोजपुरिया या भोजपुरी का प्रयोग भाषा के अर्थ में 'मगही' या 'तिरहुतिया' नामकरण की तरह ही हुआ होगा।

र. मावार्थ—'क्या' सर्वनाम के लिए 'कसमर' (सारन जिले के) स्थान में 'कस', मगहीं में 'किना', मोजपुरी में 'का' और तिरहुतिया में 'की' होता है (—नागरी-प्रचारियी-पत्रिका, वर्ष ५२, अंक ६-८)

भोजपुरी-भाषा के विशेषज्ञ एवं मर्मज्ञ डॉ० उदयनारायण तिवारी ने काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा की पत्रिका (वर्ष ५३, ब्राङ्क ३-४, विक्रम-सं० २००५; पृ० १६३-१६६) में 'भोजपुरी का नामकरण' शीर्षक अपने निबन्ध में लिखा है—

"लिखित रूप में भोजपुरी-भाषा का सर्वंप्रथम प्रामाणिक प्रयोग हमें सन् १९८६ में मिलता है। श्रियर्सन साहब ने अपने 'लिंग्विस्टिक सर्वे आंफ् इिण्डया' के प्रथम भाग के पूरक अंश के पृ० २२ में एक उद्धरण दिया है। उन्होंने यह उद्धरण रेमंड-कृत 'शेर मुतारीन के अनुवाद' (द्वितीय संस्करण) में दी हुई अनुवाद की भूमिका, पृ० ८ से लिया है। वह इस प्रकार है—'१७८६, दो दिन बाद, सिपाहियों का एक रेजिमेण्ट जब दिन निकलने पर शहर से होता हुआ चुनारगढ़ की श्रोर जा रहा था, तब मैं वहाँ गया और उन्हें जाते हुए देखने के लिए खड़ा हो गया। इतने में रेजिमेण्ट के सिपाही रुके और उनके बीच से कुछ लोग अंधी गली की श्रोर दौड़ पड़े। उन्होंने एक मुर्गी पकड़ ली श्रीर तब सिपाहियों में से एक ने श्रपनी भोजपुरिया बोली में कहा—इतना श्रधिक श्रोर मत मचाश्रो। श्राज हम फिरंगियों के साथ जा रहे हैं, किन्तु हम सभी चेतसिंह की प्रजा हैं श्रीर कल उनके साथ भी जा सकते हैं श्रीर तब तो मूली-गाजर का ही प्रशन नहीं रहेगा, बल्कि प्रशन हमारी बहू-बेटियों का होगा।

"इसके बाद निश्चित रूप से भाषा के अर्थ में भोजपुरी शब्द का प्रयोग सन् १८६८ में जॉन बोक्स ने 'रायल एशियाटिक सोसाइटी' के जर्नल, (जिल्द ३, पृष्ठ ४८५-५०८) में प्रकाशित अपने भोजपुरी सम्बन्धी लेख में किया है। वस्तुतः बोक्स साहब ने प्रचलित अर्थ में ही इस शब्द का प्रयोग किया है। यह लेख प्रकाशित होने से एक वर्ष पूर्व (१७ फरवरी, सन् १८६७ ई० को) एशियाटिक सोसाइटी में पढ़ा गया था।

"फिर विलियम इर्विंग-लिखित 'दि श्रामीं श्रॉफ् दि इंडियन मुगल' ( लंदन, 1803, पृष्ठ १६८-१६६ ) से ज्ञात होता है कि भोजपुरी जनता तथा उनकी भाषा के श्रन्य नाम भी थे। मुगलों के शासन के समय दिल्ली तथा पश्चिम में भोजपुरियों—विशेषकर भोजपुरी चेत्र के सिपाहियों—को बक्सरिया कहा जाता था। १७ वीं श्रौर १८ वीं शताब्दी में भोजपुर तथा उसके पास के ही बक्सर—दोनों फौजी भर्ती के लिए मुख्य केन्द्र थे। फिर १८ वीं सदी में जब श्रॅगरेजी-राज्य स्थापित हुन्ना, तब श्रॅगरेजों ने भी मुगलों की परम्परा जारी रस्ती श्रौर वे भी भोजपुर श्रौर बक्सर से तिलंगों की भर्ती करते रहे। बंगाल श्रौर

कलकत्ता में, जहाँ भोजपुरिषों का जमघट रहता है, बंगाली इन्हें 'पश्चिमी'
तथा 'देशवाली' अथवा 'खोटा' कहते हैं। 'खोटा' शब्द में द्वेष के कारण घृणा की
भावना है; क्योंकि भोजपुरी उनसे बल में मजबूत होने के कारण हर जीविकोपार्जन
में आगे रहते हैं, जिससे वे उनकी घृणा के पात्र बनते हैं। 'देशवाली' शब्द इसलिए
प्रचलित हुआ कि जब कलकत्ता या बंगाल में दो भोजपुरिया मिलते हैं, तो वे
अपनेको आपस में 'देशवाली' अथवा 'मुल्की' कहकर संबोधित करते हैं। उत्तरी
भारत में भोजपुरियों को 'पूर्विहा' और उनकी बोली को 'पूर्वी बोली' कहा जाता
है; किन्तु 'पूरव' और 'पूर्विहा' सापेचिक शब्द हैं और इनका प्रयोग भी
किसी स्थान विशेष या बोली-विशेष के लिए नहीं ही होता। यद्यपि 'पूरब'
और 'पूर्विया' के सम्बन्ध में 'हाब्सन-जाब्सन डिक्शनरी' (पृष्ठ ७२४) में
निम्निलिखित अर्थ लिखा गया है, जिससे जिलाविशेष का बोध होता है; पर
वास्तव में बात ऐसी नहीं है। यह डिक्शनरी कर्नल हेनरी यूल तथा ए० सी०
बनेंल की बनाई ऐंग्लो इण्डियन लोगों में प्रचलित शब्दों तथा वाक्यों की
तालिका से सम्पन्न है। यह सन् १६०३ ई० का संस्करण है। इसमें 'पूरब' और
'पूर्विहा' शब्द के विवरण यों हैं—

''उत्तरी भारत में 'पूरव' से श्रवध, बनारस तथा बिहार से तात्पर्य है। श्रतः पूर्विया इन्हीं प्रान्तों के निवासियों को कहते हैं। बंगाल की पुरानी फौज के सिपाहियों के लिए भी इस शब्द का प्रयोग होता था; क्योंकि उनमें से श्रिधकांश इन्हीं प्रान्तों के निवासी थे।

"श्राज क्यों श्रवध के लोग बिहार के निवासियों को पूर्बिया कहते हैं तथा वज श्रीर दिल्लीवाले श्रवध के रहनेवालों को पूर्बिया कहते हैं ? दिल्ली के उदू - किवयों ने भी ऐसा ही प्रयोग किया है। 'मीर साहब' जब दिल्ली से रुखसत होकर लखनऊ श्राये श्रीर पहले-पहल मुशायरे में शरीक हुए, तब पहली गजल जो उन्होंने श्रपने परिचय में पढ़ी, उसमें लखनऊवालों को 'पूरब के सािकनों' कहके सम्बोधन किया था। 'कबीर' ने भी सन् १५०० ई० में श्रपनी भाषा को पूरबी कहा है। यथा—'बोली हमरी पूरब की हमें लखे निहं कोय; हमके तो सोई लखे धुर पूरब के होय।' परन्तु इस छोटे दोहे में 'पूरबी' शब्द केवल भोजपुरी के लिए ही नहीं क्यक्त किया गया है। इस 'पूर्वी' में लखनऊ के पूरब की बोलियाँ भी शामिल हो सकतीं हैं। यद्यपि इनमें प्रधान तो भोजपुरी ही मानी जायगी; क्योंकि इसका विस्तार 'श्रवध' के जिलां तक है।"

भोजपुरोभाषी प्रदेश के भीतर भी, स्थान-भेद से, विभिन्न स्थानों की बोलियों का नाम उन स्थानों के नाम पर कहा जाता है; जैसे, बनारस की बोली को बनारसी, छुपरा की बोली को छपरिहया। बस्ती जिले की भोजपुरी का दूसरा नाम सरविरया भी है। ब्याजमगढ़ के पूर्वी तथा बिलया के पश्चिमी चेत्र में बोली जानेवाली बोली को 'बँगरहों' कहते हैं। बाँगर-चेत्र से उसका तात्पर्य है, जहाँ गंगा की बाढ़ नहीं जाती। परन्तु इन नामों का भाषा-भेद से कोई सम्बन्ध नहीं। इन नामों का सीमित चेत्र से ही सम्बन्ध रहता है।

श्री राहुल सांकृत्यायन जी ने बलिया के तेरहचें वार्षिकोत्सव के अपने भाषण में भोजपुरी-भाषा के स्थान पर 'मल्ली' नाम का प्रयोग किया था। एक लेख भी 'विशाल भारत' (कलकत्ता ) भें इसी त्राशय का निकालाथा। इसका त्राधार उन्होंने बौद्धकालीन १६ जनपदों में से 'मल्ल जनपद' को माना था। इसकी ठीक सीमा क्या थी, यह त्र्याज निश्चित रूप से नहीं बतलाया जा सकता । जैन-करूपसूत्रों में नव मल्लों की चर्चा है; किन्तु बौद्ध ग्रन्थों में केवल तीन स्थानों—'कुशिनारा', 'पावा' तथा 'त्र्यनूपिया' के मल्लों का उल्लेख है। इनके कई प्रसिद्ध नगरों के भी नाम मिलते हैं; जैसे—'भोजनगर', 'त्रानूपिया' तथा 'उरुबेलकप्प'। 'कुशिनारा' तथा 'पावा' विद्वानीं' के मतानुसार युक्तप्रांत के गोरखपुर जिले में स्थित वर्त्तमान 'कसया' तथा 'पडरीना' ही हैं। मल्ल की भाँति काशी का भी उल्लेख प्राचीन प्रन्थों में मिलता है। काशी में भी भोजपुरी बोली जाती है, अतएव मल्ल के साथ साथ काशी का होना भी आवश्यक है। राहुल जी ने इस क्तेत्र की भोजपुरी को काशिका नाम दिया है ; किन्तु भोजपुरी को ऐसे छोटे छोटे दुकड़ों में विभक्त करना अनावश्यक तथा अनुपयुक्त है। आज मोजपुरी एक विस्तृत चेत्र की भाषा है। इसलिए प्राचीन जनपदों की पुनः प्रचलित करने की अपेक्ता आधुनिक नाम भोजपुरी ही अधिक वांछनीय है। इस नाम के साथ भी कम-से-कम तीन सौ वर्षों की परम्परा है।

[8]

# मोजपुरी: भाषा या बोली ?

भाषा-विज्ञान के विद्वानों के मतानुसार भाषा उसे कहते हैं, जिसके द्वारा मनुष्य समाज के प्राणी परस्पर भावों श्रौर विचारों का श्रादान-प्रदान लिखकर या बोलकर करते हैं।

भोजपुरी किसी छोटे-से स्थान-विशेष या जिला विशेष की बोली नहीं; बिलक दो प्रान्तों में बँटे हुए चौरह जिलों की खोर लगभग चार करोड़ जनता द्वारा बोती जानेवाली

१. अक्टूबर, १६८६ ई०।

भाषा है। उसमें समृद्ध लोक-साहित्य के साथ-ही-साथ सांस्कृतिक साहित्य भी है। उसमें भी व्याकरण के स्वाभाविक नियम हैं। यद्यपि लिखित रूप में वर्त्तमान नहीं हैं। उसका वर्षों का अपना साहित्यिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास है। उसकी लोकोक्तियाँ, शब्द वैभव, मुहावरे, त्र्रादरसूचक त्रौर पारिभाषिक शब्द, त्र्राभिव्यक्तियौं के तरीके आदि ऐसे अनोखे और बलवान् हैं कि उनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती है। इस दिशा में वह अपनी अन्य भगिनी-भाषाओं से अनूठी है। उसके बोलनेवालों की सांस्कृतिक एकता, पौरुष, वीर-प्रकृति, आयुधजीवी स्वभाव की विशेषता आदि, श्राज के ही नहीं, २५ सौ वर्षों के ऐतिहासिक प्रमाणों द्वारा सिद्ध हैं। ऐसी स्थिति में भोजपुरी के गुगों को न जानने के कारगा यदि उसको कोई केवल बोली कहे, तो यह सर्वथा अनुचित है। भोजपुरी में आज वेग से नवीन साहित्य का सर्जन हो रहा है। उसके बोलनेवालों का उसके प्रति प्रेम और उत्साह इतना प्रबल है कि उसके साहित्यिक विकास में किसी प्रकार सन्देह नहीं किया जा सकता। भोजपुरी का च्रेत्र ५०,००० वर्गमीलों में फैला हुआ है। उसकी विशेषताओं के कारण आचार्य श्री श्यामसुन्दर दास ने त्रपनी 'भाषा रहस्य' पुस्तक ( पृष्ठ २०६ ) में बिहारी भाषा का उल्लेख करते हुए डॉ॰ सुनीतिकुमार चादुर्ज्या का हवाला देकर लिखा है—"भोजपुरी अपने वर्ग की ही मैथिली-मगही से इतनी भिन्न होती है कि चटर्जी इसे एक पृथक वर्ग में ही रखना उचित समभते हैं।"\*

मोजपुरी को साहित्यक भाषा मानने के विपन्न में सर्वप्रथम दलील यही दी जाती है कि उसमें साहित्य का अभाव है। दूसरी यह कि उसका व्याकरण नहीं है। यह कहना असंगत है कि भोजपुरी में साहित्य का अभाव है। भोजपुरी का साहित्य आज से ही नहीं, सिद्ध-काल से निर्मित होता आ रहा है। सिद्ध-साहित्य की भाषा में भी भोजपुरी का अंश स्पष्ट है। हाँ, इसके कराठिन हित साहित्य की लिखित रूप देकर विद्वानों के समन्न लाने का प्रयत्न पहले नहीं किया गया था। आज ही नहीं, बहुत पहले से भोजपुरी में अनेक छोटी-बड़ी पुस्तकों की रचना होती आई है और वे पुस्तकों प्रकाशित होकर बाजारों में बिकती भी रही हैं। कलकत्ता और बनारस के कितने ऐसे प्रेस हैं, जो ऐसी ही पुस्तकों छापकर समृद्ध हुए हैं। व्याकरण के अभाव के कारण भाषा की सत्ता पर सन्देह नहीं करना चाहिए। वस्तुतः भाषा पहले है, व्याकरण पीछे। व्याकरण के होने न होने से किसी भाषा के व्यापक आस्तत्व में अन्तर नहीं आता।

भोजपुरियों का हिन्दी भाषा के प्रति हार्दिक अनुराग है। उसको राष्ट्रभाषा

<sup>+</sup> देखिए—'ओरिजिन एगड डेवलपमेन्ट ऑफ् दि वंगाती तैंग्वेज',--पृष्ठ ५२।

मानने के लिए वे बहुत पहले से ही तैयार हैं। उसके विकास के लिए वे तन-मन-धन से कार्यतत्पर रहते हैं। किन्तु अन्य जनपदीय भाषाभाषियों की तरह वे राष्ट्रभाषा हिन्दी के उन्नति-पथ पर काँटे बिछाना नहीं चाहते। वे हृदय से भारतीयता और राष्ट्रीयता के समर्थक हैं। किसी दूसरी भगिनी भाषा से उनकों किसी प्रकार का द्वेष या विरोध नहीं है।

#### [ x ]

#### मेदोपमेद

श्रपने भाषा सर्वों में प्रियर्सन ने भिन्न-भिन्न भाषात्रों के उच्चारण तथा व्याकरण का विचार करके भारतीय श्रार्यभाषात्रों को तीन उपशाखात्रों में विभक्त किया है—(१) श्रन्तरङ्ग, (२) बहिरङ्ग श्रीर (३) मध्यवर्ता । प्रियर्सन ने भोजपुरी, मैथिली श्रीर मगही को बहिरंग उपशाखा के श्रन्तर्गत निम्नलिखित कम से रखा है—

| (क <b>)</b> —बहिरंग    | सन् १६२१ ई० में | बोलनेवालों की संख्या |  |
|------------------------|-----------------|----------------------|--|
| (१)—पश्चिमोत्तरी वर्ग  | करोङ्           | लाख                  |  |
| लहँ <b>दा</b>          | o               | ५७                   |  |
| सिन्धी                 | o               | ३४                   |  |
| (२)—दक्तिणी वर्ग       |                 |                      |  |
| मराठी                  | <b>o</b> .      | 55                   |  |
| (३)—पूर्वी वर्ग        |                 |                      |  |
| श्रासामी               | o               | ঀ৽                   |  |
| बंगाली                 | ο .             | €3                   |  |
| श्रोद्धिया             | ٩               | •                    |  |
| बिहारी                 | ₹               | <b>४</b> ३*          |  |
| भोजपुरी                | मैथिली          | मगही                 |  |
| २००००००                | 9000000         | ६२००००               |  |
| (ख)—मध्यवर्त्ती उपशाखा |                 |                      |  |

करोड

२

लाख

२६

(४)-मध्यवर्त्ती वर्ग

पूर्वी हिन्दी

<sup>\*</sup> यह संख्या 8६ लाख नहीं, ६२ लाख है। यहाँ शायद छापे की गलती है। — लेखक

| (ग)—श्रंतरंग उपशाख                | π |     |
|-----------------------------------|---|-----|
| (५)—केन्द्र वर्ग                  |   |     |
| पश्चिमी हिन्दी                    | ४ | 92  |
| पंजाबी                            | 9 | ६२  |
| गुजराती                           | 0 | દફ  |
| भीली                              | ٥ | 39  |
| खानदेशी                           | o | २   |
| राजस्थानी                         | 9 | २७  |
| (६)—पहाड़ी वर्ग                   |   |     |
| पूर्वी पहाड़ी ऋथवा                |   |     |
| नेपाली                            | o | 3   |
| केन्द्रवत्तीं पहाड़ी <sup>9</sup> | o | ٥   |
| पश्चिमी पहाड़ी                    | o | १७२ |

इस प्रकार उपयुक्ति १७ भाषात्रों के ६ वर्ग और ३ उपशाखाएं मानी गई हैं, पर कुछ लोगों को यह अन्तरङ्ग और बहिरङ्ग का भेद ठीक नहीं प्रतीत होता है। खॅ० सुनीतिकुमार चटजों ने लिखा है कि सुदूर पिश्चम और पूर्व की भाषाएँ एक साथ नहीं रखी जा सकतीं। उन्होंने इसके अच्छे प्रमाण भी दिये हैं अौर भाषाओं का वर्गांकरण नीचे लिखे ढंग पर किया है—

- (क) उदीच्य ( उत्तरी वर्ग )
- (१) सिंघी, (२) लहेँदा, (३) पंजाबी
- (ख) प्रतीच्य (पश्चिमी वर्ग)
- (४)—गुजराती, (५)—राजस्थानी
- (ग) मध्यदेशीय वर्ग
- (६)-पश्चिमी हिन्दी
- (घ) प्राच्य ( पूर्वी ) वर्ग
- (७)—पूर्वा हिन्दी (८)—बिहारी, (६)—ग्रोड़िया, (१०)— बँगला, (११)—ग्रासामी

सन् १६२१ ई० की जनगणना में केन्द्रवर्ती पहाड़ी के बीलनेवाले लोग हिन्दी-माषियों में गिन लिये
गये हैं । अतः केवल १८५३ मनुष्य इसके बोलनेवाले माने जाते हैं। अर्थीत्, लाख में उनकी गणना
नहीं हैं।—ले०

२. देखिए-- भियर्सन-सम्पादित 'विनिवस्टिक सर्वे ऑफ् इचिडया' का इच्ट्रोडक्शन, पृष्ठ११७--२०।-- खे०

३. देखिए---एस् के० चटर्जी-लिखित 'क्षोरिजिन एगड डेनलपमेगट ऑफ् बंगाली लैंग्नेज', पृष्ठ २६-- ३१ और पृष्ठ ७६---७६। ---लेखक

## (ङ) दाचिणात्य ( दिच्चिणी ) वर्ग (१२) मराठी १।

इस प्रकार प्रियर्सन श्रीर चटर्जा दोनों विद्वानों के वर्गांकरण को उद्ध्त करके बाबू श्यामसुन्दर दास जी ने डॉ॰ सुनीतिक मार चटर्जा के मत से सहमत होते हुए लिखा है<sup>२</sup>—

"बिहारी केवल बिहार में ही नहीं, संयुक्त प्रान्त के पूर्वी भाग, श्रथीत गोरखपुर, बनारस कमिश्नरियों से लेकर पूरे बिहार प्रान्त में तथा छोटानागपुर में भी बोली जाती है। यह पूर्वी हिन्दी के समान हिन्दी की चचेरी बहन मानी जाती है।"

भौगोलिक त्राधार पर प्रियर्सन ने भोजपरी के पाँच उपभेद बताये हैं। बिहार के श्रन्दर मुख्यतः शाहाबाद, सारन, चम्पारन श्रीर पलामू जिले में भीजपुरी बोली जाती है। छोटानागपुर के अन्दर भी भोजपुरी बोलनेवाले कुछ लोग हैं, मगर यहाँ की भोजपुरी का रूप बहुत विकृत है। भोजपुरी के मुख्य पाँच रूप बताये गये हैं। (१) शुद्ध भोजपुरी, (२) पश्चिमी भोजपुरी, (३) नागपुरिया, (४) मधेसी और शुद्ध भोजपुरी बिहार प्रान्त के अन्दर केवल शाहाबाद और सारन जिले में तथा पलामू जिले के कुछ हिस्सों में और युक्तप्रांत के अन्दर बलिया, गाजीपुर (पूर्वी आधा) तथा गोरखपुर (सरयू और गराडक के बीच) में बोली जाती है। पलामू और दिल्लिए। शाहाबाद के खरवार जाति के लोगों द्वारा बोली जानेवाली भोजपुरी को 'खरवारी' कहा जाता है। पश्चिमी भोजपुरी बिहार में नहीं बोली जाती। यह फैजाबाद, श्राजमगढ़, जौनपुर, बनारस, गाजीपुर (पश्चिमी भाग ) श्रौर मिरजापुर (दिच्या भाग ) में बोली जाती है। नागपुरिया छोटानागपुर की, खासकर राँची की, भोजपुरी को कहते हैं। इस पर विशेषकर मगही का त्र्यौर कुछ पश्चिम की छत्तीसगढ़ी का प्रभाव है। इसमें त्र्यनार्य भाषात्र्यों के राब्द भी आये हैं। इसे सदान या सदरी भी कहा जाता है। मुखडा इसे 'दिक्वू-काजी' कहते हैं, अर्थात् दिक्कुओं यानी आर्यों की भाषा कहते हैं। रेवरेगड ई॰ एच॰ हिटली ने 'नोट्स त्रॉन नागपुरिया हिन्दी' नामक किताब में लिखा है-"चम्पारन की भोजपुरी को 'मधेसी' कहा जाता है। मैथिली श्रीर भोजपुरी-भाषा-भाषी प्रान्तों के बीच पड़ने के कारण इस बोली का नाम 'मध्यदेशीय' या

१. पहाड़ी बोलियों को डॉ॰ चटर्जी ने भी राजस्थानी का रूपान्तर माना है, पर उनको निश्चित रूप से किसी वर्ग में रखना बाबू श्यामसुन्दर दास ने नहीं मानकर, उनको एक अलग वर्ग में रखना ही उचित समका है।

२. देखिए--'भाषा-रहस्य', पृष्ठ २०५--२०६, द्वितीय संस्कर्ण, वि० सं० २००७।

'मधेसी' पड़ा। 'थारू' विहार प्रांत के अन्दर चम्पारन जिले के उत्तर-पश्चिम कोने पर श्रौर उसके बाहर यहाँ से लेकर बहराइच तक की नैपाल की तराई में बोली जाती है। थारू एक जाति का नाम है, जो द्वाविड़ अेगी की है। यह जाति हिमालय की तराई में रहती है। इसकी श्रपनी कोई भाषा नहीं है। इस जाति के लोग जिस स्थान में रहते है, उस स्थान के पास की श्रार्य-भाषा से विकसित बोली ही बोलते हैं। चम्पारन के थारू लोगों की बोली एक तरह की भोजपुरी ही है।"

भोजपुरी के उपयु<sup>र</sup>क्त उपभेदों का वास्तव में कोई व्यावहारिक महत्त्व नहीं है। ये उपभेद भोजपुरी के उच्चारण, बलाघात आदि कारणों तथा कियाओं और शब्दों में थोंदे नगएय भेदों के आधार पर ही निर्भर हैं।

उक्त पाँचों भेदों के व्याकरण, नियम, मुहाबरे सभी एक हैं। लोकोक्तियाँ, गीत, साहित्य, पहेली तथा उनकी भाषा सब एक हैं। कहीं कहीं उच्चारण-भेद पर ही एक भाषा को पाँच भेदों में बाँटना ध्येय हो, तो केवल शाहाबाद में हो तीन भेदों का उल्लेख किया जा सकता है। भभुत्रा सबिडवीजन त्रौर सदर सबिडवीजन के स्थानों की बोली के उच्चारण में त्रापस में भेद है। वैसे ही बक्सर और दिच्चणी ससराम के निवासियों के उच्चारण में भी भेद सुनाई पड़ता है। तो, इस तरह देखने से तो हर ५० मील पर की बोली के उच्चारण में थोझा-बहुत त्रान्तर त्रा ही जाता है। इस त्राधार पर चलने से तो किसी भाषा का रूप ही नहीं निर्धारित हो सकता। सुलतानपुर त्रौर प्रतापगढ़ की त्रावधी एवं लखोमपुर और सीतापुर की त्रावधी को दोनों जगहोंवाले एक ही त्रावधी मानते हैं; हालाँ कि दोनों में काफी श्रंतर है। श्रियर्सन साहब भी रामायण की भाषा को श्रवधी मानते हैं। एर रामायण की भाषा पर भोजपुरी की भी प्रचुर छाप है। लखीमपुर की श्रवधी से उसमें पर्याप्त श्रंतर है। भाषा के विभेद का ऐसा श्राधार किसी को मान्य नहीं हो सकता। भाषा के रूप के स्थिरीकरण में इस तरह के भेद बिलकुल नगएय हैं।

[ ६ ]

# भोजपुरी के शब्द, मुहावरे, कहावतें ग्रौर पहेलियाँ

(शब्द)

भोजपुरी के शब्द-भांडार की विशालता और व्यापकता का अनुमान इसी से किया जा सकता है कि भोजपुरीभाषी को दिनानुदिन के किसी भी व्यावहारिक विषय पर

श्रपना मत प्रकट करते समय शब्द की कमी का श्रनुभव नहीं होता। भोजपुरी में त्र्यावश्यकतानुसार संस्कृत या दूसरी भाषात्र्यों से भी जो शब्द उधार लिये जाते हैं, उनका उच्चारण मोजपुरी व्वनियों के अनुरूप ही होता है। शिकार, लड़ाई, कुरती, अस्त्र शस्त्र, कला-कौराल, व्यवसाय, यात्रा, गृहस्थी अथवा पशु-प ्री त्रादि के जीवन से सम्बन्ध रखनेवाले विभिन्न विषयों के राव्दों से भोजपुरी का कोष भरा पड़ा है। पिचयों श्रीर जानवरों के नाम, उनकी हर एक श्रदा, उनके उड़ने का एक-एक ढंग, उनके फँसाने तथा शिकार के साधन आदि वस्तु विशोष के अनेक नाम भोजपुरी में मौजूद हैं। यदि भोजपुरी का शब्द-कोष तैयार किया जाय, तो उन्नसे हिन्दी के कोष की भी पर्याप्त बृद्धि होने की सम्भावना है। भोजपुरी में शब्दों की बहुत्तता देखनी हो, तो बिहार के सन्त-किव बाबा घरनीदास की एक किवता में त्राये हुए शब्दों में भिन्न-भिन्न अवस्था और रूप की गायों के लिए अलग अलग नामों को देखना चाहिए। जैसे-गाय के विभिन्न रंग-रूप के लिए उनकी कविता में निम्नलिखित शब्द मिलते हैं—'बहिला', 'गाभिन', 'बाछी', 'लेड', 'बछड़', 'लाली', 'गोली', 'घवरी', 'पित्ररी', 'कजरी', 'सँवरी', 'कबरी', 'टिकरी', 'सिंगहरी' त्रादि । इसके त्रलावा त्रवस्थाविशोष के त्रानुसार भी गाय के त्रानेक नाम हैं---यथा, विना ब्याई गाय जो साँड के पास जाने योग्य हो गई है, उसे 'कलोर' कहते हैं ; गर्भाधान के तुरत बाद की गाय 'बरदाई' कहलाती है; जो समय पर बच्चा देने के पूर्व ही बच्चा गिरा देती है, उसे 'लड़ाइल' कहते हैं ; जो दूध देती रहती है, उसे 'धेनु' कहते हैं ; जो बहुत दिन की ब्याई होती है और अपने बन्चे के बड़े होने तक दूध देती रहती है, उसे 'बढ़ेन' कहते हैं। जो गाय दूध देना बन्द कर देती है. उसे 'नाठा' या 'बिसुखी' कहते हैं ; हसी तरह पहले वियान की गाय को 'ग्रॅंकरे' या 'श्राँकर' कहते हैं। दूहने के समय लतारनेवाली या चरने के समय चरवाहें को हैरान करनेवाली गाय 'हरही' कहलाती है।

इसी प्रकार संज्ञा के लिए थोड़े-थोड़े भेदों के साथ कई शब्द हैं। जैसे—एक लाठों के विविध प्रकार होते हैं और उनके लिए भी अनेक शब्द व्यवहृत होते हैं। उदाहरण के तौर पर—'लऊर', 'लऊरि', 'पटकन', 'बोंग', 'गोजी', 'बासमती', 'लोहबाना' आदि। आकार में कुछ छोटी, किन्तु मोटी लाठी के लिए—'डंटा', 'सोंटा', 'ठेंगा', 'दुखहरन', 'दुखमंजन' आदि।

एक कियापद के लिए भी भोजपुरी में अनेक शब्द हैं। जैसे कपड़े धोने के लिए— 'फींचना', 'कचारना', 'खँघारना', 'घोना', 'मिचकारना' आदि। इसी तरह बर्तनों को साफ करने के लिए भी—'माँजना', 'खँघारना', 'अमिनया करना', 'घोना' आदि। अब साफ करने के लिए—'फटकना', 'पँ इचना', 'हलोरना', 'अमिनया करना', 'अँइटना', 'मटकारना' श्रादि। पशु-पिच्यों की बोली, भोजन, चाल, रहन-सहन, मैथुन-कर्म श्रादि के लिए भी श्रलग-श्रलग श्रनेक शब्द हैं। इनके शब्दकोष जब तैयार होंगे, तब हिन्दी श्रीर भी गौरवान्वित एवं धनी हो जायगी। भोजपुरी में प्राचीन श्रीर श्राधुनिक पारिभाषिक शब्द बने हैं तथा बनते जा रहे हैं। उनका संग्रह होने से भी हिन्दी के पारिभाषिक शब्दकोषों के लिए श्रनेक बने-बनाय तथा प्रचलित नये शब्द मिल जायेंगे।

#### ( मुहावरा )

मुहावरों के निर्माण श्रीर प्रयोग में भी भोजपुरी की चमता विलच्या है। डॉ॰ उदयनारायण तिवारी द्वारा संग्रहीत पाँच हजार भोजपुरी मुहावरों का प्रकाशन हो चुका है\*। श्राज भी भोजपुरी भाषियों के कंठ में श्रगियात ऐसे मुहावरे हैं, जिनका संग्रह श्रीर प्रकाशन शेष है। प्रस्तुत पुस्तक में प्रकाशित बहुत-सी कविताश्रों में श्रनेक भोजपुरी मुहावरे प्रयुक्त हुए हैं, जिनकी व्याख्या श्रीर पादिष्टिप्पणी यथास्थान कर दी गई है। ऐसे भी बहुत-से मुहावरे हैं, जिनके जोड़ के मुहावरे हिन्दी में नहीं पाये जाते हैं। भोजपुरी मुहावरों में दो-द्रक बात व्यक्त करने की श्रद्भुत शक्ति है। भोजपुरियों के श्रक्खड़ स्वभाव के कारण उनके बहुत-से मुहावरे कुछ श्रश्लील भी होते हैं; पर वे इतने ठेठ श्रीर ठोस होते हैं कि उनकी टक्कर का शिष्ट मुहावरा खोज निकालना कठिन है। उनमें व्यंग्य की चुभन बड़ी तीखी होती है श्रीर दिल पर गहरी चोट करती है। यदि भोजपुरी के शब्दकोष को तरह 'मुहावरा कोष' भी तैयार हो, तो हिन्दी को बहुत-से नये मुहावरे मिल जायेंगे।

#### (कहावत)

भोजपुरी में कहावतों की निधि बहुत समृद्ध है। हिन्दी के प्रायः सभी लोकोक्तियों के भोजपुरी हप भी मिलते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य निकटवत्तों भाषाओं में कई लोकोक्तियों के भोजपुरी हप भी पाये जाते हैं। भोजपुरी की एक खूबी यह भी है कि वह अपनी इन पुरानी निधियों के अतिरिक्त युगधर्म, परिस्थित तथा सामयिक घटनाओं के आधार पर भी नित्य नई नई लोकोक्तियों का निर्माण करती जाती है, जिनका व्यापक प्रयोग भोजपुरी भाषा स्त्रेत्र में सामृहिक हप से होने लगता है।

भोजपुरी लोकोक्तियों के समह की श्रोर श्रभी उचित प्रयत्न नहीं हुश्रा है। सन् १८८६ ई॰ में, 'हिन्दुस्तानी लोकोक्ति-कोष' नामक पुस्तक में, जिमे बनारस से लाला

<sup>\*</sup> देखिए-प्रयाग की हिन्दुस्तानी एकाडमी से प्रकाशित त्रैमासिक पत्रिका 'हिन्दुस्तानी' (सन् १६८० ई०, माग १०, अंक २, ८; और सन् १६८१ ई०, माग ११, अंक १) के अंक।

फकीरचन्द आदि ने निकाला था, पृष्ठ २०४ से आगे भोजपुरी लोकोक्तियों का संग्रह है। डॉ॰ उदयनारायण जी ने भी २००० भोजपुरी-लोकोक्तियों को हिन्दुस्तानी एकाडमी की 'हिन्दुस्तानी' नामक पित्रका में छपवाया था । भोजपुरी प्रदेश में ऐसे अनेक व्यक्ति मिलते हैं, जो प्रत्येक वाक्य में एक-न-एक लोकोक्ति कहने की पहुता रखते हैं। खेती, आनन्द, उत्सव, शोक, व्यवसाय, दवा-दाह, जानवरों की पहचान, लड़ाई, अध्यात्म, प्रेम, नीति आदि जितने लौकिक-पारलौकिक व्यावहारिक विषय हैं, सबके सम्बन्ध में भोजपुरी-लोकोक्तियाँ प्रचर मात्रा में वर्त्तमान हैं।

#### (१) 'कइल के दाम गइल'

(पीत रंगिमिश्रित धवल रंग के बैल शिथिल और आलसी होते हैं, इसलिए खरीदने में खर्च की गई रकम बेकार जाती है।)

- (२) 'गहि के धरीं हर, ना तऽ आरी बइठीं"
- ( खुद खेत जोतो, नहीं तो मेड पर भी बैठकर जोतवात्रो, तभी श्रच्छी खेती होगी।)
  - (३) 'जो ना दें सोना, से दें खेत के कोना।

( जो धन सोने से भी नहीं मिलता है, वह खेत के एक कोने से मिलता है।)

(४) 'सइ पूरा चरन नु एक हूरा चरन'

(सौ बार निहोरा-बिनती करने से जो काम होता है या नहीं भी हो सकता है, वह एक ही बार के लाठी के प्रभाव से हो जाता है।)

[ लाठी के जमीन पर रखे जानेवाले हिस्से को भोजपुरी में 'हूरा' कहते हैं।] ( पहेली )

पहेलियों के लिए भी कहावतों के समान ही भोजपुरी भाषा धनाव्य है। भोजपुरी में पहेलियों को 'बुम्मौवल' कहते हैं। संस्कृत-भाषा में पहेली का जो भेद-निरूपण श्राचार्यों ने किया है, उसके श्रनुसार यदि भोजपुरी बुम्मौवलों की परीचा की जाय, तो सभी भेदों के उदाहरण उनमें मिल जायेंगे। यही नहीं, भोजपुरी में श्रध्यात्म-विषयक भी पहेलियाँ हैं। श्राज से प्रायः तीन सौ वर्ष पूर्व के बिहार के सन्तकि 'धरनीदास' के 'शब्दप्रकाश' में भी 'पेहानी-प्रसंग' शीर्षक के श्रन्तर्गत श्रध्यात्म-पच्च-सम्बन्धी भोजपुरी पहेलियाँ मिलती हैं। 'कबीर' श्रौर 'धरमदास' ने भी गीतों

१. देखिए—अप्रैल-जुलाई, १६६६ ई० का अंक।

२. ''रसस्य परिपन्थिरवान्नावङ्गारः प्रहेविका । उक्तिवैचित्र्यमात्रं सा च्युतव्ताचरादिका ।.'' (—साहित्यदर्पण) ''क्रीडागोष्ठीविनोदेषु तब्बै राकीर्णमन्त्रयो । प्रव्यामोहने चापि सोपयोगा प्रहेविका ॥'' (—काव्यादर्श)

के रूप में बुमीवल और दृष्टकूट कहे हैं। डॉ॰ उदयनारायण तिवारी ने अक्टूबर, दिसम्बर, १६४२ ई॰ की 'हिन्दुस्तानी'-पत्रिका ( अङ्क ४, भाग १२ ) में प्रचुर संख्या में भोजपुरी पहेलियों का संग्रह प्रकाशित कराया था। क्या ही अच्छा होता, यदि कोई धुन का पक्का भोजपुरी अपनी मातृभाषा की इन छिपी निधियों को खोज कर प्रकाश में लाता।

उदाहरण देखिए--

एक ब्राह्मण राही कुँए के पास बैठकर सत्तू खा रहा था। गाँव की एक पनिहारिन पानी भर कर घड़ा उठाने लगी। इतने में ब्राह्मण ने कहा—

(क) जेकर सोरि पताले खीले, श्रासमान में पारे श्रंडा। ई बुक्तीलिया वृक्ति के तऽ, गोरी उठावऽ हंडा।। श्रर्थात्—जिसकी जड़ पाताल में पैठी हुई है श्रीर जो श्रासमान में श्रंडे देता है, वह क्या है १ हे गोरी ! इस बुक्तीवल का उत्तर देकर तो घड़ा उठाश्रो।

इस पर पनिहारिन ने प्रश्न के रूप में इस पहेली का उत्तर देते हुए इसी श्राशय की दूसरी पहेली कह सुनाई—

> (ख) बाप के नाँव से पूत के नाँव, नाती के नाँव किछु अवर। ई बुक्तीवल बूक्ति के तऽ, पाँड़े उठावऽ कवर॥

श्रर्थात्—जो बाप का नाम है, वहीं बेटा का भी है; मगर पोते का नाम कुछ श्रीर ही है। ऐ पाँ हें जी, इस बुक्तीवल का श्रर्थ बताकर तो कवल (कौर) उठाइए। (पनिहारिन ने ब्राह्मण की पहेली का उत्तर श्रपनी पहेली में दे दिया श्रीर ब्राह्मण के सामने एक नई पहेली भी खड़ी कर दी)।

पास खड़ा तीसरा व्यक्ति एक नई पहेंली कह कर दोनों पहेंलियों का उत्तर देता है— (ग) जे के खाइ के हाथी माते, तंली लगावे घानी।

ऐ पाँड़े तूँ कवर उठावड गोरी उठावसु पानी ॥

त्रर्थात्—जिसको खाकर हाथी भी मतवाला हो जाता है त्रौर जिसको तेली कोल्हू में घानी डालकर पेरता है, वही दोनों पहेलियों का उत्तर है। इसलिए हे बाह्मएा, तुम अपना कवल उठाओं और हे गोरी! तुम अपना घड़ा उठाओं।

इन तीनों पहेलियों का अर्थ 'महुआ' ( मधूक वृत्त ) है। पेड़ और फूल का नाम एक ही है, किन्तु फल का नाम भोजपुरी में 'कोइन' है, जिसको पेर कर तेली तेल निकालता है और फूल को खाकर हाथी भी मतवाला हो जाता है। महुए के फूल से शराब भी बनती है। अब पाठकों को उपयु<sup>5</sup>क्त भोजपुरी-पहेली की खूबी और बारीकी स्पष्ट मालूम हो गई होगी।

भोजपुरों की कई पहेलियों में छन्द, लय और अनुप्रास की भी बहार देखने की मिलतों है। जैसे—

(२) एक चिरहयाँ लट, जेकर पाँख बाजे चट। श्रोकर खलरी श्रोदार, श्रोकर माँस मजेदार ॥

श्रर्थात्—लट के समान लम्बी श्रौर पतली या लसदार एक चिड़िया है, जिसके पंख 'चट-चट' बजते हैं श्रौर उसकी खाल उधेड़ने पर मांस स्वादिष्ठ होता है।

इस पहेली का अर्थ है—ईख। अर्थ से सभी बातों का मिलान करके समक्त लीजिए।

## . [७]

# कहानी-साहित्य

भोजपुरी के कहानी-साहित्य को हम दो कोटियों में बाँट सकते हैं—(१) लोक-कहानी और (२) सांस्कृतिक कहानी। लोक-कहानियों में भी सांस्कृतिक कहानियों का समावेश हुआ है और जन-कराठों में बसकर वे आज इस तरह पुल-मिल गई हैं कि वे अपने मूल रूप के ढाँचे को बनाये रखने पर भी शैली में बहुत-कुछ बदल गई हैं। जो सांस्कृतिक कहानियाँ धर्म-प्रन्थों, संस्कृत के कथा-प्रन्थों और पाली के जातकों पर आधारित होकर जन-कराठों में व्याप्त हो गई हैं, उनका वर्गांकरण करना और इतिहास हूँ उना यद्यपि बड़ा कठिन कार्य हैं। तथापि यदि प्रयत्न किया जाय, तो बहुत-कुछ सफलता इस दिशा में मिल सकती है। जन-कराठों में बसी कुछ कहानियाँ इतनी प्राचीन हैं कि उनकी किसी अन्य भाषा की कहानियों से तुलना करने पर उनमें केन्द्रीय एकता मिलती है, जिसके कारण स्पष्टतः उन्हें दो नहीं, बल्कि किसी एक ही मूल कहानी के रूपान्तर-मान्न कहना उचित होगा।

'मित्रलाभ' की 'काक, श्वगाल श्रौर मृग' नामक कहानी मुझे बचपन में एक बूढ़े से सुनने की मिली थी, जो भोजपुरी भाषा में थी तथा जिनके श्रन्त में भोजपुरी का यह पद्य था—

> सित्ररा सिवराति करे, काटे ना पार्ही । इत्ररन<sup>२</sup> में छल करे, बाजे <sup>3</sup> कुल्हारी।।

पाली भाषा की 'सिद्ध जातक' की कहानी भोजपुरी में 'ठठपाल' की कहानी के नाम से मिलती है। उस भोजपुरी कहानी के अन्त में यह पद्य है—

१. तौत। २. दोस्तों। ३. (कुलहाड़ी की) चीट लगी।

बिनिया करत लिछुमिनियाँ के देखलीं हर जोतत धनपाल । खटिया चढ़ल हम श्रम्मर के देखलीं समसे नीमन ठठपाल ॥

कहानी का सारांश यह है कि 'ठठपाल' ने अपने गुरु से अपना नाम बदलने को कहा था। गुरु ने कहा कि केवल सुन्दर नाम से कुछ बनता-बिगड़ता नहीं। वास्तव में गुरा और भाग्य अन्छा होना चाहिए। ठठपाल के हठ करने पर गुरु ने कहा— जाओ, कुछ लोगों का नाम पूछ आओ। ठठपाल आगे बढ़ा, तो गोबर के कंडे बिनने-वाली का नाम 'लिछिमिनिया' और हल जोतनेवाले का नाम 'घनपाल' तथा मरे हुए आदमी का नाम 'अमर' सुना। इसी पर ठठपाल ने आग्रह छोड़ कर गुरु से जाकर उपर्युक्त पद्य कहा।

एक कहानी मुक्ते भोजपुरी में ऐसी मिली, जो मथुरा जिले के व्रजभाषा जेत्र में भी प्रचित्त है। वह है—मैना पत्ती की कहानी। वह कहानी भोजपुरी में भी परा-बद्ध है, जिसका एक पदा इस प्रकार है—

"राजा-राजा बढ़ई दंडऽ, बढ़ई न खूँटा चीरे। खूँटा में मोर दाल बा, का खान्नों का पिन्नों का लेके परदेस जान्नों।।"

इस तरह की गद्य-पद्यमय भोजपुरी में अनेक कहानियाँ हैं। सबसे बड़ी विशेषता भोजपुरी कहानियों की यह है कि गद्य के साथ-साथ वे पद्य-बद्ध भी होती हैं। प्रेम, करुणा, वाणिज्य-व्यापार, युद्ध, वुद्धि-चातुर्य, साहस, देश-विदेश-यात्रा और बहादुरी की की कहानियाँ भोजपुरी में बहुत अधिक हैं। किन्तु खेद है कि आज तक वह अपार लोक-कथा-साहित्य केवल जन-कंठ में ही बसा हुआ है। यदि वह आज लिखित अथवा सुदित रूप में होता, तो किसी भी भाषा के कथा-साहित्य से कम रोचक, आकर्षक और विशाल न होता।

## [5]

## व्याकरण कीविशेषता

भोजपुरी व्याकरण की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसके नियम जटिल नहीं हैं। इसमें सामयिक प्रयोग बराबर त्याते रहते हैं। त्रियर्सन साहब ने इन विशेषतात्र्यों को स्वीकार कर भोजपुरी व्याकरण की प्रशंसा की है। उनका कहना है — "इसके विशेषणों के

१. मियर्सन-कृत 'विनिवस्टिक सर्वे ऑफ् इिएडया' (पाँचवीं जिल्द)

प्रयोग में लिंग का विचार बँगला-भाषा की तरह बहुत कम रखा जाता है। इसकी सहायक कियाएँ तीन हैं, जिनमें दो का तो प्रयोग बँगला में पाया जाता है, पर हिन्दी में उनका प्रयोग नहीं मिलना। मोटेतौर पर ब्याकरण के स्वरूपों को मापदण्ड मानकर बिहारी भाषाएँ (भोजपुरी, मैथिली और मगही) पश्चिमी हिन्दी और बँगला—दोनों के बीच का स्थान रखती हैं। उच्चारण में इनका रुमान हिन्दी से अधिक मिलता-जुलता है। कारक के अनुसार संज्ञा के रूप-भेद में ये कुछ ग्रंशों में बँगला का अनुकरण करती हैं और कुछ ग्रंशों में हिन्दी का। परन्तु सबसे बड़ी बात बिहारी भाषाओं की यह है कि इनके उच्चारण में जो विलिग्वित स्वर-ध्विन है, उससे ये एकमात्र बँगला का अनुकरण करती हैं, हिन्दी का नहीं।"

भोजपुरी व्याकरण की मगही और मैथिली के साथ तुलना करके त्रियर्सन साहब ने लिखा है — "किया का काल के अनुसार रूप-पश्चित्तन का नियम मगही और और मैथिली में जटिल है, पर भोजपुरी में यह उतना ही सादा और सीधा है, जितना कि बँगला और हिन्दी में है।"

भोजपुरी ब्याकरण लिखने की श्रोर सबसे पहला प्रयत्न मिस्टर जॉन बिम्स ने किया था। वह सन् १-६- ई॰ में 'रॉयल एशियाटिक सोसाइटी' के जर्नल (पृष्ठ ४-३-५०-) में प्रकाशित हुश्रा था। इसके बाद मिस्टर जे॰ श्रार॰ रेड ने श्राजमगढ़ के १८०० ई॰ के सेट्लमेंट रिपोर्ट के श्रापंडिक्स, नं॰ २ में भोजपुरी भाषा श्रीर उसके व्याकरण की. हप-रेखा देने का प्रयत्न किया था। फिर सन् १-८० ई॰ में मि॰ हॉर्नले ने श्रपना 'कम्परेटिव प्रामर ऑफ् दि गार्जियन लैंग्वेजेज' नामक निबन्ध प्रकाशित कराया। इसके बाद डॉ॰ जी॰ ए॰ प्रियर्सन' ने भोजपुरी व्याकरण का वैज्ञानिक ढंग से श्रानुसंघान किया। इनकी 'भोजपुरी श्रामर' नाम की एक श्रलग पुस्तक ही छुपी है। फिर 'बिहार-उड़ीसा की रिसर्च सोसाइटी' की पन्निका (सं॰ ४९ श्रीर २९, भाग ३) में 'ए डायलेक्ट श्रॉफ् मोजपुरी' नाम से मोजपुरी व्याकरण पर पं॰ उदयनारायण तिवारी का बृहत लेख छुपा। उसके बाद से श्राज तक श्रीर भी श्रिधक प्रयत्न तथा श्रानुसंघान करके उन्होंने 'भोजपुरी भाषा श्रीर साहित्य' पर डॉक्टरेट के लिए महानिबन्ध लिखा, जिसमें वैज्ञानिक श्रीर पाणिडत्यपूर्ण रीति से विषय का प्रतिपादन किया है।

पटना-विश्वविद्यालय के हिन्दी-विभाग के श्रध्यक्त डॉ॰ विश्वनाथ प्रसाद ने भी विदेश जाकर भोजपुरी के ध्वनि-विज्ञान (फोनिटिक्स ) पर बृहत् थीसिस लिखकर

२. ग्रियर्सन-कृत 'लिंग्निस्टिक सर्वे ऑफ् इविडया' (पाँचवीं जिलद)

डॉक्टर की उपाधि ली है। इस दिशा में उनका यह परिश्रम बहुत ही महत्त्वपूर्ण श्रीर नृतन है। साथ ही, इस श्रीर कदम उठानेवाले वे ही प्रथम व्यक्ति हैं। वे बिहारी भाषाश्रों के विषय में श्रन्यान्य प्रकार की खोज भी 'बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्' के तत्त्वा-वधान में करा रहे हैं।

भोजपुरी में छोटे बड़े लोगों के लिए स्नेह और आदर के अनेक सम्बोधन हैं। इसके सिवा संज्ञा और विरोषण के शब्दों को किया के रूप में परिवर्त्तित करने की पूर्ण सुगमता है। 'ही' और 'भी' का संकेत भी केवल मात्रा से हो जाता है। कहीं- कहीं कारक के चिहों के लिए भी मात्रा के संकेत से ही काम लिया जाता है। ये विशेषताएँ हिन्दी में नहीं पाई जातीं।

#### [3]

# भोजपुरी गद्य का इतिहास

भोजपुरी गद्य के सम्बन्ध में लोगों की यह गलत धारणा है कि इसका प्रचार कम है ख्रथवा था। भोजपुरी के पद्य का इतिहास जितना पुराना है, उससे भी पुराना भोजपुरी गद्य का अस्तित्व है। भाषा में पहले गद्य का जन्म होता है। जब गद्य प्रीढ़ हो जाता है, तब पद्य चलता है। यह बात दूसरी है कि गद्य में साहित्य लिखने की प्रथा पहले कम थी। इसीलिए उसका सांस्कृतिक विकास चैसा नजर नहीं ख्राता, जैसा पद्य का। इसी से गद्य का इतिहास, पद्य के इतिहास की तुलना में, प्रारंभिक काल में विकसित नहीं भाया जाता।

वज्रयान सम्प्रदाय के सिद्धों के प्रन्थों को देखने से पता लगता है कि भोजपुरी का आदि रूप कैसा था। डॉक्टर हजारीप्रसाद द्विवेदी जो का मत है कि सिद्धों की किवता की भाषा वह भाषा है, जिसमें आज के सभी पूर्वी भाषाओं का आदि रूप पाया जाता है और उन सभी भाषाओं के विद्वानों को उन भाषाओं के साहित्यिक विकास के इतिहास का प्रारम्भ इन्हीं सिद्ध कवियों से मानना पड़ता है। १

भोजपुरी गद्य का सबसे पुराना और श्रकाट्य प्रमाणवाला लिखित रूप 'भारतीय विद्या-मन्दिर' (बम्बई) के सञ्चालक श्रीजिनविजयजी के यहाँ प्राप्त १२वीं सदी के लिखे हुए व्याकरण-प्रन्थ 'युक्ति व्यक्ति-प्रकरण' में मिलता है। डॉ॰ मोतीचंद्रजी ने 'सम्पूर्णानन्द-श्रभिनन्दन-प्रन्थ' के श्रपने 'काशी की प्राचीन शिच्चा-पद्धति श्रीर पिखत' नामक लेख (पृ॰ ३६) में इस पुस्तक का उल्लेख करते हुए पुस्तक के

१. देखिप-'नाथ-सम्प्रदाय', पृ० १३६ (प्रकाशक-हिन्दुस्तानी एकाडमी, प्रयाग)

२. प्रकारक-नागरी-प्रचारियी समा, काशी।

लेखक श्रीदामोदर शर्मा का बारहवीं सदी (सन् १९३४ ई०) में वर्तमान होना सिद्ध किया है। उन्होंने कई प्रमाण देते हुए लिखा है—"प्रनथ में श्राये प्रकरणों से पता चलता है कि प्रनथ के लेखक पंडित दामोदर 'गोविन्दचन्द्र' के समकालीन थे।"

'युक्ति-व्यक्ति-प्रकरण' के अनुसार गहड़वाल के युग में बनारस की शिक्ता का उद्देश्य था — "वेद पढ़ब, स्मृति अभ्यासिब, पुराण देखिब, धर्म करब।" (१५/१६—१७)। उक्त वाक्य में भोजपुरी का रूप स्पष्ट है। उद्धरण में डॉक्टर मोतीचन्द्र ने युक्तप्रान्त के पूर्वी जिलों की भाषा के लिए 'अवधी' नाम दिया है। उन्होंने बनारस तथा उसके आस पास की भाषा का 'युक्ति-व्यक्ति-प्रकरण' से उदाहरण दिया है। पर बनारस की भाषा अवधी नहीं, बल्कि पिश्चमी भोजपुरी है और जो रूप भाषा का उक्त प्रस्थ से उद्धृत है, वह भी पिश्चमी भोजपुरी का ही शुद्ध रूप है। अतः उक्त पुस्तक के उपर्युक्त उदाहरणों को हमें बारहवीं सदी में प्रचलित भोजपुरी का रूप मानना होगा। डॉ॰ प्रियर्सन, डॉ॰ श्यामसुन्दर दास तथा अन्य विद्वानों ने भी बनारस तथा उसके आस-पास की बोली को भोजपुरी ही माना है।

ईसा के बारहवीं सदी के बाद से सन् १६२० ई० तक की अविध में भोजपुरी गद्य का लिखित उदाहरण सुम्मे अवतक प्राप्त नहीं हो सका। किन्तु सन् १६२० ई० से वर्त्तमान काल तक के भोजपुरी गद्य के लिखित रूप के उदाहरण हमारे पास मौजूद हैं। शाहाबाद के 'परमार उज्जैन' राजाओं द्वारा विभिन्न अवसरों पर निकाली गई राजाजाओं, सनदों, पत्रों और दस्तावेजों में सदा भोजपुरी व्यवहृत हुई है। इन सबके वैज्ञानिक अध्ययन से भोजपुरी गद्य का इतिहास, उसके विविध समय के प्रयोगों और भेदों के साथ, बहुत सुन्दर रूप से लिखा जा सकता है। उक्त अवधि का कोई भी राजकीय कागज ऐसा अवतक नहीं प्राप्त हुआ है, जिसमें विशुद्ध भोजपुरी का प्रयोग न किया गया हो। भाषा-विज्ञान की दृष्टि से भी इन पुराने कागजों का अध्ययन, जिनकी प्रामाणिकता सिद्ध है, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण होगा। उनमें से कुछ के फोटो यहाँ हम दे रहे हैं।

लिपि — कई लोगों की धारणा है कि भोजपुरी की अपनी कोई लिपि नहीं है। यह गलत बात है। इसकी भी अपनी लिपि है, जिसे 'कैथी' कहते हैं। प्रियर्सन साहब ने कैथी लिपि के नमूनों को अपने 'लिग्विस्टिक सर्वें ऑफ् इिएडया' (भाग ५) में उद्धृत किया है। कैथी लिपि बहुत प्राचीन काल से मध्यप्रदेश में व्यवहृत होती है। केवल भोजपुरी के लिए ही नहीं, बिल्क हिन्दी की पुरानी पोथियों की भी, प्रतिलिपि करने के लिए, कैथी लिपि का ही प्रयोग प्रायः होता था।

कैथी को इस प्रदेश के प्रायः सभी प्रमुख राजघरानों में प्रथम स्थान प्राप्त था और उनके सभी राजकीय कार्य कैथी में होते थे। सरकारी कागज तथा मामले मुकदमों के कागजों में भी कैथी के व्यवहार का स्थान ज्ञाज भी प्रथम है। सनद, दान पत्र, दस्तावेज इत्यादि भी कैथी लिपि और भोजपुरी गद्य में लिखे जाते थे। शिला-लेख तथा बड़े-बड़े खजानों के ताम्र-पत्र पर अङ्कित होनेवाले बीजक भी देवनागरी लिपि में न लिखे जाकर भोजपुरी गद्य और कैथी लिपि में ही लिखे जाते थे।

भारखंड के राँची आदि भोजपुरी-भाषी जगहों में आदिवासियों की समाधि पर के शिला लेख भोजपुरी भाषा और कैथी लिपि में कहीं-कहीं पाये जाते हैं। प्रयाग में भी जो उज्जैन-क्षियों के पराडे हैं, उनके यहाँ शाहाबाद जिले के 'भोजपुर' 'जगदोशपुर', 'नोखा' आदि जगहों के उज्जैन राजाओं की लिखी हुई कई सनदें देखने को मुक्ते मिली हैं। वे सनदें भी भोजपुरी भाषा और कैथी लिपि में है। इन सबकी कैथी वर्त्तमान कैथी से कुछ भिन्न है।

### [ १० ]

## भोजपुरी का काव्य-साहित्य

भोजपुरी-काव्य-साहित्य का भारखार कम विशाल नहीं है। जिस भाषा को साढ़े तीन करोड़ नर-नारी, तेरह-चौदह सौ वर्षों से भी श्रिधिक समय से, श्रपनी मातृभाषा के रूप में बोलते त्राते हों, उस भाषा का श्रपना साहित्य न हो, यह कल्पना करना ही श्रान्तिमूलक है। भोजपुरी साहित्य का जैसे-जैसे श्रन्वेषरा होता जाता है, वैसे-वैसे उसकी निधियाँ सामने श्राती जा रही हैं। सर्वप्रथम श्रॅंगरेज-विद्वानों का ध्यान भोजपुरी भाषा श्रीर उसकी साहित्यिक खोज की श्रीर गया। उन्होंने लोकगीत तथा वीरगाथा गीतों का संचिप्त सङ्कलन यदा-कदा पत्र पित्रकाश्रों में प्रकाशित किया श्रीर श्रन्त में श्रियर्सन साहब ने श्रपनी गहरी खोज के फलस्वरूप भोजपुरी साहित्य का विवरण प्रकाशित किया। किन्तु वह उतना ही पर्याप्त नहीं था। इसके पश्चात कतिपय भारतीय श्रन्वेषकों की रुचि इधर हुई। उन्होंने श्रॅंगरेजों की दिखाई राह पर, कुछ थोड़ी विशेषताश्रों के साथ, प्राम-गीतों का पुस्तकाकार सङ्कलन श्रारम्भ किया। इस दिशा में दो प्रामािणक पुस्तके हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, प्रयाग से सन् १६४४ ई० में 'भोजपुरी लोकगीत में करण-रस' तथा उसके बाद 'भोजपुरी श्राम-गीत' (भाग १ श्रीर २)

१. संकलनकर्ता — श्रीदुर्गारांकरप्रसाद सिंह।

२. '' '' — डॉ० कृष्णदेव उपाध्याय।

नाम से प्रकाशित हुईं। परिडत रामनरेश त्रिपाठी ने भी भोजपुरी ग्राम-गीतों का संग्रह श्रीर प्रकाशन करने में श्राभिनन्दनीय प्रयत्न किया है। भोजपुरी लोक-साहित्य पर उनकी दो पुस्तकों हिन्दी संसार में पूर्ण प्रसिद्ध हो चुकी हैं।

मोजपुरी लोक साहित्य की खोज श्रमी एक तरह से प्रारम्भ ही हुई है। जब यह पूरी होगी, तब इसका भी विशाल भारा र पाठकों के सामने उसी मात्रा में उपस्थित हो सकेगा, जिस मात्रा में हम हिन्दी तथा इसकी भिगनी भाषाश्रों के भारा को भरा-पूरा पाते हैं।

इतिहास — जिस तरह हिन्दी-साहित्य का इतिहास मुख्यतः हिन्दी काव्य का इतिहास है, उसी तरह भोजपुरी-साहित्य का इतिहास भी मुख्यतः भोजपुरी काव्य का इतिहास है। चूँ कि भोजपुरी-साहित्य के जन्म तथा विकास का समय हिन्दी-साहित्य के काव्य के इतिहास से मिलता-जुलता है तथा भोजपुरीभाषी भी उसी प्रदेश में बसते हैं, जिससे हिन्दी का इतिहास सम्बन्ध रखता है, इसलिए भोजपुरी-काव्य-साहित्य का कालिमाजन भी यदि उसी तरह किया जाय, तो विशेष सुविधा होगी। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने अपने 'हिन्दी-साहित्य के इतिहास' में, प्रथम पृष्ठ पर ही, हिन्दी-साहित्य का काल-विभाग करते हुए लिखा है —

"जब कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिम्ब है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्त्तन के साथ-साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्त्तन होता चला जाता है। श्रादि से श्रंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परम्परा को रखते हुए साहित्य-परम्परा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, साम्प्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थिति के श्रवुसार होती है। श्रतः कारणस्वरूप इन परिस्थितियों का किंचित् दिग्दर्शन भी साथ-ही-साथ श्रावश्यक होता है। इस दृष्टि से हिन्दी-साहित्य का विवेचन करने में यह बात ध्यान में रखनी होगी कि किसी विशेष समय में लोगों में रुचि-विशेष का संचार श्रीर पोषण किधर से किस प्रकार हुआ।"

श्रपनी इस व्यवस्था के श्रनुसार उन्होंने हिन्दी का काल-विभाग चार खंडों में इस प्रकार किया है—

- श्रादिकाल (वीरगाथा-काल) विक्रम संवत् १०५०-१३ ७५
- २. पूर्वमध्यकाल (भक्ति-काल) " " १३७५-१७००
- ३. उत्तरमध्यकाल (रीति-काल) " " १७००-१६००
- श्राधुनिक काल (गद्य-काल) " " १६००

श्रतः भोजपुरी-साहित्य का काल-विभाजन भी हम इन्हीं चार खंडों में करना उचित मानते हैं। परन्तु इस विभाजन के श्रनुसार, भोजपुरी-साहित्य के इतिहास का विभाजन करके भी, भोजपुरी-साहित्य की श्रभी तक पूर्ण खोज न हो सकने के कारण, हम प्रत्येक काल-खंड के सभी किवयों का उल्लेख करने में श्रसमर्थ हैं। श्रतः उसकी रुचि-विशेष की प्रधानता के श्रनुसार उसके काल-विभाग का नामकरण करने में भूल की संभावना हो सकती है। इसके श्रतिरिक्त भोजपुरी-साहित्य के इतिहास के काल-विभाजन में हिन्दी के मुख्य चार काल-विभागों को मानने के बाद भी एक श्रीर काल-विभाग मानना उचित प्रतीत होता है श्रीर वह श्रादिकाल के पूर्व सन् ५००० से ११ वीं सदी तक का प्रारंभिक श्रविक्तित काल है। इस तरह भोजपुरी-साहित्य के इतिहास को हम मोटे तौर पर निम्नलिखित पाँच काल-विभागों में रख सकते हैं—

- प्रारम्भिक श्रविकसित काल (सिद्ध-काल) सन् ७०० ई० से ११०० ई०
- २. श्रादिकाल (ज्ञान-प्रचार-काल तथा वीर-काल) सन् ११०० ई० १३२५ ई०
- ३. पूर्वमध्यकाल (भक्ति-काल) सन् १३२५ ई० से सन् १६५० ई०
- ४. उत्तरमध्यकाल (रीति-काल)—सन् १६५० ई० सन् १६०० ई०
- ५. श्राधुनिक काल (राष्ट्रीय काल श्रौर विकास-काल) सन् १६०० से १६५० ई०

प्रारम्भिक श्रविकसित काल (सन् ७०० ई० से ११०० ई०)

प्रारम्भिक श्रविकसित काल को मैंने सिद्धों का काल कहा है। सिद्धों ने प्राकृत भाषा को छोड़कर उसके स्थान पर देश-भाषाओं को अपनी रचनाओं का माध्यम बनाना शुरू किया। यही वह समय है, जब भोजपुरी अन्य भिगनी भाषाओं की तरह साहित्य में अपनाई जाने लगी थी। श्रीराहुल सांकृत्यायन का मत है कि सिद्धों ने तत्कालीन प्राचीन मान्य साहित्यिक भाषाओं को त्यागकर देशभाषाओं के माध्यम से अपने विचारों को जनता तक पहुँचाना शुरू करके हर प्रकार से देश में कान्ति का आन्दोलन जारी किया। यही विचार डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी आदि अन्य विद्वानों का भी है। इस पुस्तक के आरंभ में इन उपयुक्त कालों के इन बौद्ध सिद्ध कवियों के सम्बन्ध में काफी चर्चा को गई है, जिससे प्रस्तुत विषय पर थोड़ा प्रकाश पड़ा है। वह विद्वानों के लिए दृष्टव्य और विचारस्थीय है।

१. देखिप-पुरातन्त्र-निबन्धावती (पृ० १६०), प्रकाशक-इंडियन प्रेस, प्रयाग, सन् १६६७ ई०।

# त्रादिकाल ( सन् ११०० ई० से १३२५ ई० )

भोजपुरी का ऋपभ्रंश के साथ थोड़ा-बहुत मिला हुआ रूप हम गोरखनाथ की रचनात्रों में पाते हैं। उनका समय विवादशस्त होते हुए भी वह ऋब ११ वीं सदी का पूर्वार्द्ध माना जाता है। उन्होंने तथा उनके शिष्यों ने भी भोजपुरी को अपनी कान्तिकारी विचार घारा के प्रचार के समय साहित्य की भाषा बनाया। ऐसे महान् नेता श्रौर धर्म प्रवर्त्तक तथा चामत्कारिक योगी के श्राश्रय से भोजपुरी साहित्य बहुत आगे बढा और जो जनता अब तक सांस्कृतिक विचारों को सुनने तथा कहने के लिए अपभंश का सहारा लेती थी, उसने अब भोजपुरी में ही अपनी भावनात्रों को त्रभिव्यक्त करना शुरू किया। इसी काल में गोरखनाथ के चमत्कारों की तथा राजपूतों की वीरता की कहानी, अन्य साधकों के तंत्र-मंत्र एवं सिद्धियों को लेकर गाथा-गीत त्रादि रचनाएँ भोजपुरी में त्रारंभ हुईँ। इस काल में राजा भोज की वीरता, दानशीलता, पराकम, विद्वत्ता ऋदि का सिक्का भोजपुरी प्रदेश पर जमा हुआ था और जब राजपूती बहादुरी और त्रानवान जन-जीवन का त्रादर्श बन रही थी, तब बलाढ्य प्रकृति-भावनाप्रधान भोजपुरीभाषी प्रदेश की जनता त्र्यनेकानेक वीर रस की कवितास्रों तथा वीर-गाथाकाव्यों की रचना की स्रोर बढी। उसने स्रापने जीवन के दैनिक कार्यकर्मों में इनका ऐसा समावेश किया, जिससे उसे जीवन के लिए मनोविनोद के साथ-साथ आदर्श भी प्राप्त हुआ।

सोरठी बृजभार—इसी समय भोजपुरी के प्रसिद्ध वीरगाथा-काव्य 'सोरठी बृजभार' की रचना हुई। यब केवल चेपकों के साथ इसका मूल कथानक ही 'पँवारा' के नाम से मिलता है। फिर भी इसमें 'सोरठी' खोर 'बृजभार' के तीन जन्म की जीवन-गाथा इतनी मार्मिकता से गाई गई है कि चित्त खरयन्त द्रवीभूत हो जाता है। इसमें रस संचार का ऐसा ख्रसाधारण सामर्थ्य है कि भोजपुरीभाषी लगभग चार करोड़ जनसमुदाय खाठ नो सो वर्षों से इसे गाता-सुनता खा रहा है, फिर भी थका नहीं है। इसमें काव्य की कृत्रिम हिंद्याँ भले ही नहीं हों, काव्यशास्त्र द्वारा निर्दिष्ट कीशलों का भी ख्रभाव हो; किन्तु निश्छल हृदय की सरल तरल भावनाखों का उद्दाम प्राण-वेग ख्रवश्य है। इस गाथा-काव्य में समय भारत के विभिन्न स्थानों के पात्रों खोर देशों का समावेश है। गोरखनाथ खोर उनके यौगिक चमत्कारों, बल पौरष, ब्रह्मचर्य ख्रादि की बातें ख्राद्योपान्त भरी हैं। जादू टोने की भी बातें खूब हैं। सर्वत्र गोरखनाथ के समय में समाज का चित्र ख्रीर तत्कालोन मान्यताएँ हैं। वज्रयान मत की कामुकतापूर्ण सामाजिक एवं साम्प्रदायिक ख्रवस्था का दिश्दर्शन ख्रीर उस पर गोरखनाथ के ज्ञान-मार्ग की चामत्कारिक घटनाओं की

विजय सर्वत्र दिखाई गई है। एक तरह से इसका प्रधान नायक बृजमार श्राद्योपान्त गोरखनाथ की छत्रच्छाया में ही अपना कार्य-सम्पादन करता है और कितनी नायिकाश्रों का उद्धार करके भी अपने ब्रह्मचर्य को बचाये रखता है। इस बृहत काव्य की सुमे अब तक केवल एक ही मुद्रित प्रति मिल सकी है। इसके श्रातिरिक्त एक और भी पुरानी छपी प्रति मिली थी, जिसकी भाषा पुरानी और काव्य प्रीढ़ था। पर उसके लेखक, प्रकाशक और उस पुस्तक का अब पता नहीं मिलता।

नयकवा गाथा काव्य — 'सोरठी बृजभार' के बाद दूसरा बृहत् गाथा काव्य वैश्य-समुदाय के पात्रों को लेकर रचा गया है। इसका नाम 'सोभानायक बनजारा' अथवा 'नयकवा' चाहे सिर्फ़ 'बनजारवा' है। तीनों नामों से यह गाथा-काव्य प्रचलित है। यह काव्य 'गौरा गुजरात' नामक स्थान के सोभानायक व्यापारी और बलिया जिले के 'बाँसडीह' प्राम की उसकी पत्नी का आश्रय लेकर लिखा गया है। विवाह करके नायक व्यापार करने चला जाता है, किन्तु नायक की पत्नी स्वयं पत्र लिखकर अपना गौना (दिरागमन) कराती है। बनजारा जब गौना कराकर पत्नी को घर ले आता है, तब थोड़े दिनों के बाद ही फिर व्यापार करने मोरंग (नेपाल की तराई) देश चला जाता है। वहाँ बंगालिन जादूगरनी उसे रोक लेती है; पर उसकी पत्नी सतीत्व-बल से बहुत तूल-कलाम के बाद उसे छुड़ाकर घर ले जाती है। फथोपकथन और घटनाओं का वर्णन श्रत्यन्त मनोमोहक है।

इस काव्य में 'सोमानायक' की बहन 'रुपिया' श्रीर नाउनि 'चेल्हिया' का पार्ट भी विल्ल्या है। नायक बहुत बड़ा व्यापारी था। वह १६०० बधाँ (लादे हुए बैलाँ) पर ६० लाख का माल लादता था। बारह वर्षों की यात्रा करता था। इस काव्य का भी मूल रूप 'सोरठी बृजमार' की तरह श्रप्राप्त है। जनता द्वारा गाये जाने के कारण इसके कथानक में हेर फेर श्रीर इसके श्राकार का छोटा बड़ा होना स्वामाविक ही है। इसका जो रूप मिलता है, उसमें श्रनेकानेक श्रन्तर हैं। काव्य की श्रच्छाई- बुराई गायक की प्रतिमा तथा गेय-कुशलता पर निर्भर है। इस काव्य में श्रंगार, विरह, वीर श्रादि रसों की प्रधानता; त्याग, सत्यासत्य की परिभाषा श्रादि विषयों का सुन्दर वर्णान है। इसके कथानक से इसके रचियता की प्रतिमा प्रकट होती है। इसमें जादू, टोना, कामुकता श्रीर सती के सत के विवरण श्राद्योगन्त भरे पड़े हैं। सामाजिक चित्रण से साफ प्रकट हो जाता है कि इसमें वर्णित समाज सन् ११००—

१. चेखक-चाबु महादेव सिंह 'वनश्याम' (नाचाप, शाहाबाद); प्रकाशक-ठा रप्रसाद बुकसेलर, कचीड़ीगली, बनारस।

१३०० ई० के बीच के समय का है। किन्तु इसमें गोरखनाथ आदि सिद्धों के नाम नहीं आने के कारण इस काव्य को 'सोरठी बृजभार' की परवत्ता रचना—यानी १२वीं सदी के अन्त में माना जा सकता है। इस गीत का प्रचलन विरह और शृंगार रस की प्रधानता के कारण बहुत अधिक विणक् वर्ग में है। इसका प्रकाशन प्रियर्सन साहब ने जर्मन पत्रिका 'जेड्० टी० एम्० जी०' [XLIII (१८८६ ई०), पृ० ४६८] 'गीत नयकवा' और 'गीत नयकवा बनजारा' नाम से किया था। इसका दूसरा प्रकाशन ठाकुरप्रसाद बुक जेलर (कचोड़ीगली, बनारस) ने 'सोभानायक बनजारा' नाम से किया है। इसके लेखक भी 'सोरठी बृजभार' के ही लेखक महादेव सिंह 'घनश्याम' ही हैं।

यह काव्य बहुत बड़ा है। 'हरदी' (बिलिया) प्राप्त की 'सुखना देवी' नाम की एक बुढ़िया का कहना है कि रात भर गाने पर भी यह गीत काव्य पन्द्रह दिनों में पूरा होता है। बुढ़िया के मौखिक गीत काव्य और महादेव सिंह द्वारा छपी पुस्तक में पाठ भेद है।

लोरिक गाथा-गीत — उपयु क गाथा-काव्य के बाद जो सबते बड़ा गाथा-गीत लिखा गया है, उसका नाम 'लोरिकी' अथवा 'लो रकायन' है। ' यह सबसे अधिक वीर रस-पूर्ण है। यह एक तरह ते अहीर, दुसाध, धोबी आदि जातियों के उस काल का इतिहास रखता है, जिस काल में भोजपुरीभाषी प्रान्त के छोटे-छोटे राज्यों पर उन्हीं का अधिकार था। यह समय १२वीं सदी के बाद से सन् १४०४ ई० तक का है। धार-राज्य के प्रमुत्व के चींगा हो जाने के बाद इस प्रदेश पर यहाँ के आदिवासियों का प्राबल्य हुआ और वे अपना राज्य पुनः स्थापित करने में समर्थ हुए।

लोरिक गाथा गीत काव्य का रूपान्तर मगही, मैथिली, श्रीर श्रव्यी भाषा में पाया जाता है। इसी 'लोरिकायन' का श्रव्यधी रूपान्तर 'चंदायनं' या 'चंदयनी' नामक गाथा काव्य है, जिसके रचयिता उर्दू के किव मौलाना दाऊद थे। 'चंदयनी' श्रव्यधीभाषी प्रदेश के पूर्वी जिलों में बड़े प्रेम से गाया जाता है। पटना-विश्व, विद्यालय के विद्वान, प्रोफेसर श्री एस्० एच्० श्रस्करी का 'रेश्नर फींगमेंट्स श्राफ

१. 'लोरिकायन' गाथा-कान्य का संग्रह 'बिहार-राष्ट्रमाषा-प्रिषद्' (पटना) के 'लोकमापा-अनुसंधान-विभाग' की ओर से किया जा रहा है। भोजपुरी, नैथिली और मगही में प्रचित्तत इस कथानक का संग्रह पूर्ण हो जाने के बाद तुलनात्मक अध्ययन करके इसका प्रामाणिक रूप सम्पादित होकर प्रकाशित होगा।—सम्पादक

२. डॉ० माताप्रसाद ग्रम द्वारा सम्पादित होकर 'चंदायन' शीघ्र आगरा-विश्वविद्यालय के हिन्दी-विद्यापीठ से प्रकाशित होनेवाला है। इसी संस्था की मुख-पत्रिका 'भारतीय साहित्य' के प्रथम अंक में डॉ० विश्वनाथ प्रसाद द्वारा लिखित इस सम्बन्ध की सम्पादकीय टिप्पणी भी देखिए।—सम्पादक

चन्दायन एएड मृगावती' शीर्षक एक लेख से स्पष्ट हो गया है कि मौलाना दाऊद ने प्रश्नीं सदी में 'मिलकनाथम्' के आग्रह से उस समय के जनप्रिय गाथा-गीत 'लोरिकी' का अवधी-रूपान्तर 'चन्दायन' नाम से दोहा और चौपाई छन्दों में किया था। अस्करी साहब ने मनेर (पटना) प्राम से प्राप्त उर्दू पाग्रङ्जिपि से उद्धरण देकर बतलाया है कि यह गीत-काच्य आधुनिक 'लोरिकी' गीत के कथानक का रूपान्तर है। स्वयं मौलाना दाऊद ने 'मिलकनाथम्' से कहा था कि आपके कहने के अनुसार प्रचलित लोकप्रिय गाथा-काव्य को लेकर मैंने 'चन्दायन' तैयार किया है। अस्करी साहब ने अपने लेख में यह भी लिखा है कि इस लोरिकी गाथा-गीत की लोकप्रियता बहुत पुरानी है। चौदहवीं सदी में होनेवाले विख्यात मुसलमान फकीर 'मखदूम शेख तकी उद्दीन रव्यानी' इस लोरिकी गीत को गाया करते थे। एक समय उनके मुख से इस जन-भाषा काव्य को सुनकर लोगों ने जब उनसे पूछा कि जनगाथा काव्य को इतनी तत्लीनता और प्रसन्नता से आप क्यों गा रहे थे, तब रच्यानी साहब ने उत्तर दिया— 'इस मसनवी में आद्योपान्त ईश्वरीय सत्य और माहात्म्य भरा है, जिससे अलौकिक आनन्द मिलता है। इसकी कितनी बातें कुरान की आयतों से मिलती-जुलती हैं।''

अस्करी साहब ने लोरिकी की प्राचीनता के प्रमाण में दूसरा उदाहरण भी पेश किया है। उन्होंने लिखा है कि मैं थिलों के प्रसिद्ध किन ज्योतिरीक्ष्वर ठाकुर अपनी 'वर्णरत्नाकर' नामक पुस्तक के प्रथम आध्याय के प्रथम पारा के अन्त में, नागर-वर्णान के सिलसिले में, विरहा और लोरिक नाच का उल्लेख किया है। पहले लोरिकी के गायक गाते समय, वीर-नृत्य के रूप में, नाचते भी थे और आज भी ऐसी परिपारी है।

उपयु<sup>र</sup>क्त सारी बातों से सिद्ध होता है कि लोरिकी गाथा-गीत का निर्माण यदि ज्यादा से ज्यादा पीछे की श्रोर माना जायगा, तो १३वीं सदी के प्रथम चरण के बाद नहीं हो सकता।

'तोरिकी' एक बहुत बड़ा गाथा-काव्य है। यह पँवारा के रूप में गाया जाता है। इसके पीछे ऐतिहासिक घटना की एक सुदद पृष्ठ-भूमि है। कथानक इतना सुन्दर और आकर्षक है कि सभी रसों का समावेश इसमें हो जाता है। वीर-रस

१. इनकी तपोस्मि बिहिया ( शाहाबाद ) के पास थी, जहाँ आज भी 'मखद्म साहब' का मेला लगता है। इसी फकीर ने उब्जैनों के प्रथम राजा शान्तनशाह को शाहाबाद की भूमि जीतकर राज्य-स्थापन करने का बरदान दिया था।—लेखक

२. इनका काल १२वीं सदी का अन्तिम चर्या है।

इसका मुख्य रस है, जो आद्योपान्त है। स्त्री-पात्र वीरता और सतीत्व की प्रित्तम् तें हैं। यह अहीर जाति का एक मान्न वीर काव्य है। इसकी मृल प्रित कितनी सुन्दर होगी, नहीं कहा जा सकता। उसका कौन रचिता था और ऐसा ओज पूर्ण सुन्दर काव्य क्यों और कैसे नष्ट हो गया, कहना कठिन है। इसकी श्रेष्ठता और कला का अनुमान इसके वर्त्तमान कथानक से किया जा सकता है। अच्छे गायक जब इसे गाने लगते हैं, तब जगह-जगह रसों के संचार तथा भोजपुर की नई नई चेन्नीय उपमाओं की छटा से चित्त तन्मय हो जाता है। इसका भी प्रकाशन ठाकु रप्रसाद बुकसेलर (बनारस) से प्राप्त है, जिसका मृल्य तीन रुपये है।

गोपीचन्द—लोरिक गाथा-गीत-काव्य के बाद अथवा पूर्व भी गोपीचन्द गाथा-गीत का नम्बर आता है। इस गाथा-गीत में ज्ञान-पन्न ही अधिक है। इसकी भाषा देखने से इसका रचना-काल १२वीं सदी मालूम पड़ता है। इस गीत-काव्य के अनेकानेक संस्करण निकल चुके हैं। श्रियर्सन साहब ने 'जर्नल ऑफ् दि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ् बंगाल' के (१८८५ ई०) भाग ५४ के पृ० ३५-३८ पर इसके कुछ गीतों को पाठ भेद के साथ प्रकाशित किया था।

भरथरी-चिरत्र श्रोर मेंनावती—भरथरी-चरित्र का गीत भी प्रचलित है। 'मैनावती' का गीत भी खूब गाया जाता है। भरथरी गीत में गोरखनाथ के किसी भरथरी नामक शिष्य के संन्यास लेंने श्रादि के कथानक हैं। यह गाथा काव्य भी १२वीं सदी का रचा हुश्रा प्रतीत होता है। इसके भी श्रानेक प्रकाशन हो चुके हैं; किन्तु मूल काव्य का सर्वथा श्रभाव ही है। गायकों के कराठों से निकले पाठों का ही श्रबतक प्रकाशन हुआ है।

भरथरी-गांत के गानेवाले गोरखनाथ समप्रदाय के गृहस्य योगी आज भी शाहाबाद, बिलया, गाजीपुर, सारन आदि जिलों में गोरखपुर की ओर से आते हैं और सारज्ञी बजाकर भरथरी-गीत गाते हैं। उनके लिए हर घर से सालाना अन्न, गुदड़ी, पैसा आदि मिला करता है। यह गीत गृहस्थों द्वारा कम गाया जाता है। इसमें साधारण कथानक का वर्णानमात्र है।

मैनावती के गीत की भी रचना अनुमानतः १२ वीं सदी के लगभग योगियों द्वारा हुई होगी।

कुँवर विजयमल—'कुँवर विजयमल' या 'कुँवर विजयी' भी बहुत प्रसिद्ध गाथा-काव्य है। इसका समय 'सोरठी बृजभार' के समय के बाद का अनुमान किया जा सकता है; क्योंकि इसमें बौद्धकालीन मान्यताओं का हास दृष्टिगोचर होता है तथा राजपूत-

काल की मान्यताएँ प्रधान दीख पड़ती हैं। इसमें मुसलमान सेनापति मुराद खाँ पठान के नामोल्लेख से इसका निर्माण काल पठान काल जान पड़ता है। इस गीत काव्य का भी मृल रूप तथा रचयिता का नाम अप्राप्त है। इसको भी जनता ने अपनी स्मृति के सहारे ही, केवल मूल कथानक के साथ, जीवित रखा है। इसकी प्रकाशित प्रतियाँ वैसी हैं, जैसी 'सोरठी बृजभार' श्रादि की हैं, जिनमें मूल कथानक के श्रास्तित्व के साथ उसके मूल कान्य एवं कला को भुला दिया गया। इस गीत कान्य को डॉ॰ जी॰ ए॰ श्रियर्सन ने 'जर्नल त्रॉफ दि एशियाटिक सोसाइटी त्रॉफ् बङ्गाल' (भाग १, श्रङ्क १, सन् १८८४ ई०) के पृष्ठ ६४–६५ पर १९३८ पंक्तियों में प्रकाशित किया्था। इसके कथानक के सम्बन्ध में उनकी टिप्पणी इस प्रकार है- "इसके साथ उद्धत कविता शाहाबाद जिले में बोली जानेवाली विशुद्ध पूर्वी मोजपुरी का का श्रीष्ठ उदाहरण है। इसका व्याक्ररण बङ्गाल सरकार द्वारा प्रकाशित मेरे 'बिहारी बोलियों के क्याकरण' (भाग र) ग्रन्थ में पूर्ण रूप से वर्णित है। ये इसलिए भी अधिक दिलचस्प हैं कि इसमें उस जिले के मनुष्यों के रीति रस्म श्रीर रहन-सहन के सम्बन्ध में वर्णन है जो अपने वीर-स्वंभाव के योद्धाश्रों के तिए प्रसिद्ध है : : । इसके कथानक की सारी बनावट एक राजपूत पिता की उन दिक्कतों पर श्राधारित है, जिन्हें उसने अपनी कन्या की शादी करने श्रीर बड़ी रकम तिलक के रूप में देने के समय अनुभव किया था। गीत गाया जाता है जिससे लय श्रीर स्वरं की पूर्त्ति तो हो ही जाती है; पर छुन्द की मात्राश्री में त्रुटियाँ रह ही जाती हैं।"

इसकी मुद्रित प्रति ठाकुरप्रसाद गुप्त बुकसेलर, (राजादरवाजा, कर्चोड़ीगली, बनारस) द्वारा प्रकाशित है, जो प्राप्य है। इसके भी लेखक बावू महादेव सिंह 'घनश्याम' ही हैं। इस मुद्रित प्रति मं और प्रियर्सन द्वारा पूर्वोक्त प्रकाशन मं बहुत पाठ-भेद है।

श्राल्हा—'कुँवर विजयी' के बाद अन्तिम, वीर-गाथा काञ्य जो मिलता है, वह 'श्राल्हा' का भोजपुरी संस्करण है। इसका प्रकाशन भी श्रीप्रियर्सन ने इिएडयन एंटिक्विटी (भाग १४, सन् १८८५ ई०) के पृष्ठ २०६ में किया था। प्रियसेन साहब ने इसके प्राक्तथन में लिखा है—'मशहूर बुन्देलखण्ड के इतिहास के चतुर्देक् 'श्राल्हा' श्रीर उदल्ल' को वेन्द्र बनाकर प्रामीण गाथा काड्य अत्यधिक रूप में संगृहीत हुए हैं। सम्भवतः यह श्राल्हा-काञ्य प्रारम्भ में बुन्देलखण्डी बोली में, जो बिदारी भाषां का एक श्रङ्ग है, लिखा गया था। किन्तु श्राल्हा-उदल की

करामात का वर्णन इतना जन-िय है कि हिन्दुस्तान की हर प्रचलित बोली में यह पाया जाता है। इसके विभिन्न वर्णनों को दो भागों में बाँटा जा सकता है। प्रथम हिन्दी (या पश्चिमी) श्रौर दूसरा बिहारी (या पृवीं) पाठान्तर। जो सबसे बड़ा श्रौर ध्यानाकर्षक नमूना हिन्दी-पाठान्तर का है, वह चन्द्बरदाई-कृत कहा जाता है। किन्तु यह धारणा गलत है, दूसरा पाठान्तर जो श्राधुनिक हिन्दी में है, वह श्रमी 'महीपुर' के चौधरी धनीराम द्वारा सम्पादित होकर 'मेरठ' के 'ज्ञानसागर प्रेस' से पण्डित हरदेव सहाय द्वारा छपाया गया है। इसके वर्णन में दूसरे वर्णनों की तरह ही नायक श्रालहा श्रौर उदल है। इस गाथा-काव्य का एक तीसरा पाठान्तर कन्नौजी में भी है जिसका 'वाटरफिल्ड' ने 'कलकत्ता रिज्यू' के भाग ६१, ६२ श्रौर ६३ में श्रॅगरेजी बैलेड-छन्द में श्रमुवाद किया है।

इस गाया-काव्य का पूर्वी पाठान्तर केवल अमण करनेवाले गायकों के कराठों में ही आज वर्त्तमान है और प्रायः बिहार की बोली में गाया जाता है। कभी-कभी इस भोजपुरी पाठान्तर में बैसवाड़ी बोली का भी सम्मिश्रण रहता है। वैसा तब होता है जब गायक सममता है कि सुननेवाले शिचित हैं।"

प्रियर्सन साहब के अनुमान के अनुसार मूल आल्हा सर्वप्रथम भोजपुरी में ही निर्मित हुआ था।

ऋन्यान्य गीत-काष्य—इन वीरगाथा-काव्यों के श्रतिरिक्त 'बिहुला' के गीत, राजा 'ढोलन' के गीत, 'सारङ्गा-सदाबृज' के गीत श्रादि भी हैं, जिनकी छपी पुस्तकें बाजार में मिलती हैं। उनके कथानक भी बहुत रोचक श्रीर प्राचीन हैं; पर श्रन्त की दोनों पुस्तकों की कथाएँ गद्य-पद्यमिश्रित हैं।

इनके अतिरिक्त भोजपुरी में और भी गाथा-काव्य निश्चित रूप से निर्मित हुए होंगे; पर उनका प्रकाशन प्राप्त नहीं है। इस तरह वीरगाथा-काव्य का इतिहास 'आल्हा' की रचना के साथ अन्त होता दीख पड़ता है।

# पूर्वमध्यकाल (सन् १३२४ से १६५० ई०)

इस काल को मैंने भिक्त-काल भी कहा है। भिक्त-काल के अन्तर्गत भोजपुरी में रचना करनेवालों में 'कबीर' का सर्वप्रथम स्थान है। इन्होंने अपने निगु गों में भोजपुरी को प्रमुख स्थान दिया। इनकी भोजपुरी रचनाएँ प्रचुर संख्या में प्रस्तुत पुस्तक में उद्भृत हैं। उन उद्धरणों में भोजपुरी शब्दों के प्रचुर प्रयोग देखे जा सकते हैं।

इनके बाद इनकी शिष्य-परम्परा में भी जो अनेक किन तथा संत आते हैं, वे भी भोजपुरी में ही रचना करते थे। इन सबका उल्तेख उद्धरगों के साथ पुस्तक में किया गया है।

इस काल तथा इसके पूर्व के काल के किवयों की रचनात्रों की भाषा को देखने से स्पष्ट हो जाता है कि गोरखनाथ के शिष्य 'भरथरी' के समय से ही भोजपुरी ने प्राकृत अथवा अपभ्रंश का साथ पूर्ग रूप से छोड़ दिया था । वह उस समय तक स्वतन्त्र रूप से अपनी अलग सत्ता के साथ खड़ी ही नहीं हो गई; बल्कि उसने अपने को अपनी अभिव्यञ्जना-शक्ति एवं शब्द-कोष, सहावरे आदि से इतना सबल बना लिया कि बाद के किव तुलसीदास और कबीरदास की किविताओं पर भी उसकी छाप पड़े विना नहीं रह सकी।

# उत्तरमध्यकाल ( सन् १६५० ई॰ से १६००ई० )

रीति-काल के नाम से इस काल को श्रिमिन्यक्त किया गया है। इस काल में भक्ति की प्रधानता के साथ-साथ रीतिकालीन शैली की प्रधानता रही है। इस समय के कवियों में शंकरदास, बाबा रामेश्वर दास, शिवनारायण श्रादि भक्त कवियों के नाम त्राते हैं, जिनके सम्बन्ध में पुस्तक में काफी चर्चा है। सरभंग-सम्प्रदाय के श्रादि कवि 'छत्तर बाबा' को छोड़ कर शेष कवि टेक्सन राम, भीखम राम, स्वामी भिनक राम त्रादि संभवतः इसी शाखा के संत हैं। जहाँ ये कवि भक्ति-पन की रचनाएँ करते थे, वहाँ जन साधारण के गृहस्थ कवि प्रचर संख्या में शृङ्गार रस श्रीर देश-प्रेम की भावनाश्रों से पूर्ण रचना करने में व्यस्त थे । इन श्रमितात श्रज्ञात कवियों की पूरी नामावली श्रीर रचनाएँ प्राप्त करने के लिए विशेष खोज की त्रावश्यकता है। इस समय के ऐसे त्रज्ञात कवियों की रचनाएँ यदा-कदा दूटी हुई पंक्तियों में ख़वश्य मिली हैं ख्रीर मिलती जाती हैं; पर उनसे कोई मतलब की बात सिद्ध नहीं होती। इस प्रकार के तीन ही कवियों के नाम मुक्ते ख्रवतक ज्ञात हो चुके हैं, जिनमें एक तो बावू कुँवर सिंह के दरबारी किव रामा थे त्रौर दूसरे कवि तोफाराय थे। तोफाराय के तो कई पूर्वज भी इस दरबार में कवि थे। ये सारन जिले के निवासी थे और भाँट घराने के थे। ये लोग हथुआ राज के भी दरबारी कवि थे। तोफाराय का लिखा 'कुँवर पचासा' मुक्ते प्राप्त हुन्न्या है, जिसका एक अंश पुस्तक में उद्धृत है। एक 'अलिराज' नामक कवि की भोजपुरी रचना पं॰ गरोश चौवे (मु॰ पो॰ बँगरी, चम्पारन) को प्राप्त हुई है, जो मुक्ते अवतक नहीं मिली है। अलिराज की कुछ रचनाएँ कुँवर सिंह पर भी हैं। उस समय प्रायः

हर राजदरबार में ऐसे कवि थे, जो शृङ्गार श्रौर वीररस की रचनाएँ करते थे। ऐसे कवियों की कविताश्रों में हिन्दी, वजभाषा श्रौर भोजपुरी भाषाश्रों का मिश्रण रहता था।

इस काल में रीतिपरक शृङ्गाररसप्रधान शैली की भीजपुरी रचनाएँ भी कजरी, भूमर, जॅंतसार तथा श्रम्य प्रचलित रागों श्रीर घनाचरी, सबैया, दोहा, बरवै, छप्पय श्रादि छुन्दों में मिलती हैं। किन्तु उनका कोई ऐसा संग्रह श्रबतक सके प्राप्त नहीं हो सका है, जिससे ऐसे कवियों के नामों का पता चल सके। फिर भी मेरा अनुमान है कि इसकाल में शृङ्गारी कवि वम नहीं थे। वे मनोविनोदार्थ शृङ्गाररस की रचनाएँ करते थे, जो लिखाकर रखने की परिपाटी भोजपुरी समाज में प्रचलित न होने के कारण जन-कराठों में ही निहित रहीं श्रीर कालान्तर में विस्मृत हो गई'। काशो के शृङ्खारी कवियों में 'भारतजीवन प्रेस' के बाबू रामकृष्ण वर्मा का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। बनारस के ही 'तेग ऋली शायर' भी हैं। इन दोनों की क्रमशः 'विरहा नायिकाभेद' श्रौर 'बदमाश-दर्पेगा' नामक कविता पुस्तकें सन् १६वीं सदी के श्चन्त में लिखी गईं श्रौर प्रकाशित हुईं। वे रीतिकालीन कविता के सर्वोत्कृष्ट नमूने हैं। इनके त्रातिरिक्त महाराज खड्गबहादुर मल्ल, महाराजकुमार हरिहरप्रसाद सिंह रामदास, राम मदारी, शिवनन्दन मिश्र, पं॰ बेनीराम, भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र, कवयित्री सुन्दर, बाबू श्रम्बिकाप्रसाद श्रादि की रचनाएँ भी श्रवलोकनीय है। इन कवियों के उदाहरणों से इस काल की रचना-शैली, श्राभिन्यक्षना श्रौर छन्दोयोजना का श्रनुमान सहज ही किया जा सकता है। यहाँ केवल भारतेन्द्र की कवितात्रों के कुछ उदाहरए। दे रहे हैं। ये उदाहरणा मूल प्रस्तक में नहीं आ सके हैं।

भारतेन्दु जी ने एक पुस्तक 'हिन्दी-भाषा' के नाम से लिखी थी जो 'खड्गविलास प्रेस' (पटना) से १६ वीं सदी के अन्त में कभी छपी थी। उसमें उन्होंने उदार और निष्पन्न रूप से भाषा के प्रश्न पर विचार किया है और उन भाषाओं के उदाहरण गद्य-पद्य—दोनों में दिये हैं। भोजपुरी-भाषा में भी आपने कविता रची है। उक्त पुस्तक में कई रचनाओं की उद्धत करके बताया है कि बँगला तथा मैथिली के पुराने किय भी बजभाषा में किवता करते थे। किन्तु ऐसे कवियों की रचनाओं के जो उदाहरण उन्होंने उद्धत किये हैं, उनमें से कुछ में भोजपुरी की छाप भी हम देखते हैं। उसी पुस्तक में भारतेन्दु ने स्वरचित भोजपुरी रचना के भी कुछ उदाहरण दिये हैं।

# कलक्टर रार्बट साहब के प्रति

जैसन हमनीं के जिला के कलक्टर, 'रावरट' साहब के कर्मी देखाइल हार। ऐसन हाकिम दुश्राबा<sup>3</sup>देस हित केहू, हमनी के होस में तऽ श्राजुले ना<sup>४</sup>श्रा इल हा। केकरा बखत<sup>्</sup> खानापुरी<sup>६</sup> के मोकदिमा में, ऐसन सरब सुख सबका भेंटाइल हा। कब 'सोनबरसा' में जलसा के साथ भला, ऐसे दवाखाना खोलि श्रोषधी बँटाइल हा॥

सुनिला जे हमनी से अतना परेम कइ,

लगले॰ हहाँ का श्रव एजनी॰ से जाइवि। हहे एगो॰॰ हमनी के बड़ दुख लागड ता जे, इहाँ का सरोखे श्रॅगरेज कहाँ पाइबि॥ इहाँका तड श्रपना मुलुक<sup>९९</sup> श्रव जाइ<sup>९२</sup> भले, श्रपने बिलायती में मिलि-जुलि जाइबि। हमनी का हाथ जोरि-जोरि के मनाइले जे,

X

बलिया दुश्राबा के बिसर जिन १3 जाइबि॥

नये कलक्टर मिस्टर रोज साहेब के प्रति
हमनी का बिलया दुआबा के रहिनहार,
रेयत हज्र के कदम तर बानींजा।
हमनीं का सोम्मेनो भेष्वात बित्र्याई १६, न तो,
हिनुई, न फारसी, न ग्रॅगरेजी जानींजा॥
जइसे सरकार उपकार करे हमनीं का,
तेसने हज्र के हमनियो का भ मानींजा।
हमनीं के मामला में ऐसन निसाफ १८ होखे,
जौना १९ से साहबो के नेकिये २० बखानींजा॥
जब सरकार सब उपकार करते बारे,
तब ग्रब हमनी के कवन २२ हरज बारेड।

१. पदार्पण । २. दीख पड़ा है । ६. गंगा और सरयू के बीच की जमीन, जो दोनों निदयों के पानी से सिक्त होती रहती हैं। १. आज तक । ५. वक्त । ६. खेतों के खाता और खितयान तथा नक्यों से सम्बन्ध रखनेवाला मोकदमा । ७. यीव्र । ६. आप । १. इस जगह । १०. पक ही । ११. मुक्क, देश । १२. जाकर । १३. नहीं । १३. हमलोग भी । १८. इंसाफ, न्याय । १६. जिसते । २०. नेकी ही, मलाई हो । २१. करती ही है । २२. कथा । २३. हर्ज है ।

हमनी का साहेब से उतिरिन ना होइबि,
हमनी का माथे सरकार के कर ज बा॥
आगा अब अवरू कहाँ ले कहीं मालिक से अ,
अइसे त साहेबे से सगर गरज बा।
उरदू बदिल देवनागरी अञ्चर चले,
इहे एगो साहेब ले ए घरी अरजबा॥

**X**3

त्राधुनिक काल ( सन् १६०० ई० १६५ ) ई० )

इस काल के जीवित और मृत किवयों की केवल उद्धृत रचनाओं से ही यह स्पष्ट हो जायगा कि भोजपुरी का वर्त्तमान कान्य साहित्य कितना प्रौढ है और वह अन्य भाषाओं की तरह प्रगतिशील तथा समुज्ञत भी है। इस काल के जिन किवयों की जीवनी और रचनाएँ बहुत खोज करने के बाद मिल सकी हैं, वे प्रामाणिक विवरण और उद्धरण के साथ इस पुस्तक में संग्रहीत हैं। उन्हें देखने से प्रतीत होगा कि इस काल के किव वर्त्तमान युग की सभी विचारधाराओं से सम्पर्क रखते हैं।

१ ऋण से उद्भार । २, आगे । ३. और । ८, मालिक से ही । ५. सब तरह के । ६. मतलब, स्वीर्थ। ७. इस समय ।

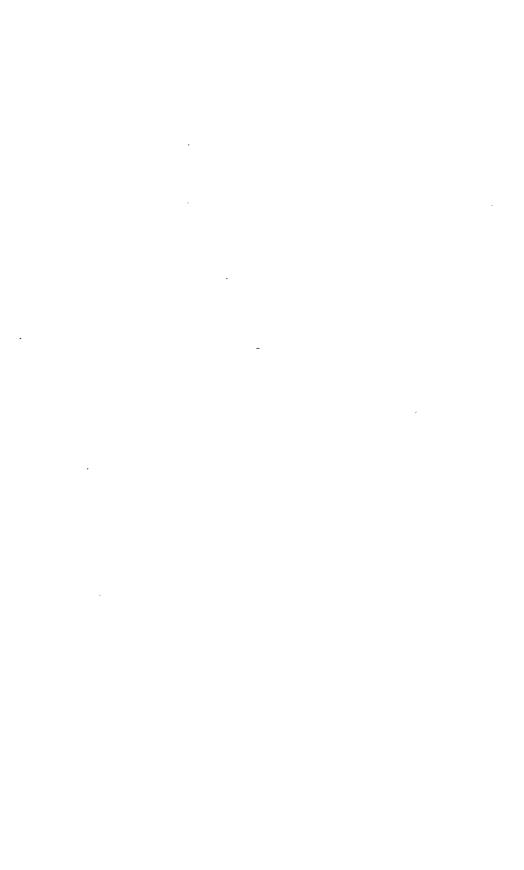

# भोजपुरी के कवि स्रोर काव्य

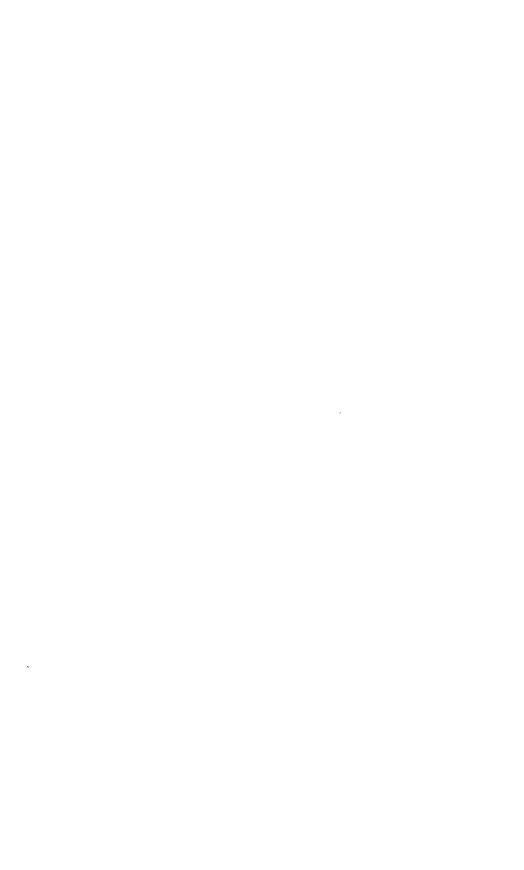

# आठवीं सदी से ग्यारहवीं सदी तक

# प्रारम्भिक काल

प्रस्तुत पुस्तक की भूमिका में भोजपुरी के इतिहास का वर्णन करते समय बताया गया है कि ब्राटवीं सदी से केवल भोजपुरी ही नहीं; बिल ब्राटव वर्तमान भाषा ब्रों ने भी प्राकृत भाषा से ब्रापना-ब्रापना ब्रालग रूप निर्धारित करना शुरू किया ब्रोर ग्यारहवीं सदी के ब्राते-ब्राते मगही, बंगला, भोजपुरी, मैथिली, उड़िया भाषा श्रों ने ब्रापना-ब्रापना ब्रालग रूप, सहायक भाषा के रूप में भी, स्थिर कर लिया। किन्तु उस समय तक जो किव हुए हैं, उनकी रचना ब्रों की भाषा में उपर्युक्त पाँच भिगनी भाषा ब्रों के ही रूप, जो ब्राद्ध मागधी समुदाय की प्राकृत से व्युत्पन्न हैं, नहीं पाये जाते; बिलक उनमें शौरसेनी, हिन्दी ब्राहि के भी रूप देखने को मिलते हैं। इससे यह निर्विवाद रूप से निश्चित हो जाता है कि इन ४०० वर्षों में 'नाथ' ब्रोर 'सिद्ध' सन्तों ने प्राकृत भाषा को त्याग कर जिस भाषा का प्रयोग ब्रापनी कविता में किया, उस भाषा से वर्तमान बँगला, भोजपुरी, मगही, मैथिली, उड़िया ब्राहि भाषाएँ ब्रापना-ब्रापना सम्बन्ध स्थापित कर सकती हैं। इन सन्तों की प्राप्त रचना ब्रों में भी उपर्युक्त भाषा श्रों के ब्राहि रूप जगह-जगह पर वर्तमान हैं।

महामहोपाध्याय प० हरप्रसाद शास्त्रों ने इस समय के कई किवयों की भाषा को बंगला भाषा तथा उन्हें बंगाली किव माना है और महापंडित श्री राहुल संकृत्यायन ने इनमें से अधिकांश किवयों की भाषा मगही मानी है। वैसे ही डॉ० बलभद्र का आदि विद्वानों ने इनको मैथिली तथा उड़िया का किव माना है। परन्तु वास्तविक बात यह है कि इन सिद्धों और नाथों ने ही, जैसा ऊपर कह चुके हैं, इन पाँचों भगिनी भाषाओं को जन्म दिया और उनकी भाषा में जगह-जगह पर इन पाँचों का आदि रूप वर्तमान है। इस बात को प० रामचन्द्र शुक्ल ने भी अपने 'हिन्दी साहित्य का इतिहास' के पृष्ठ ५३ में लिखा है।

डॉ॰ हजारीप्रसाद द्विवेदी ने अपने 'नाथ-सम्प्रदाय' नामक ग्रन्थ के पृष्ठ १३६ में 'दाड़िपा' की कविता की भाषा की विवेचना करते हुए स्वीकार किया है और लिखा है—"इनके लोक-भाषा में लिखित कई पद प्राप्त हुए हैं। भाषा इनकी निस्सन्देह पूर्वी प्रदेशों की है; लेकिन वह उस अवस्था में है जिसे आज की सभी पूर्वी भाषाओं का पूर्व रूप कहा जा सकता है।"

'राजा भोज<sup>9</sup>' नामक पुस्तक में डॉ॰ विश्वेश्वरनाथ रेउ ने भी इसी बात को ऐतिहासिक दृष्टिकोण से विवेचना करके सिद्ध किया है—

१, प्रकाशक--हिन्दुस्तानी एकेडमी, प्रयाग, १६३२ ई०।

"श्री सी० बी० वैद्य का अनुमान है कि विक्रम-संवत् १०५७ तक प्राकृत से उत्पन्न हुई महाराष्ट्री, शौरसेनी, मागधी और पैशाची भाषाओं का स्थान मराठी, हिन्दी, बंगला और पांचाली भाषाएँ के लेने लगी थीं। इसी प्रकार दिख्या की तामिल, मलयालम, तेलगु, कनारी आदि भाषाएँ भी अस्तित्व में आ गई थीं।"

इस समय के सिद्ध श्रीर नाथ-सम्प्रदाय के किवयों की रचनात्रों को देखने से यह स्पष्ट हो जायगा कि इन ४०० वर्षों में यानी ६०० ई० से•ग्या रहवीं सदी के बाद तक, सिद्ध-सन्तों ने जिस भाषा को श्रपनाया, उसमें भोजपुरी की सभी भिगनी भाषात्रों का पूर्व रूप वर्तमान है श्रीर इसी समय इन पाँचों लोक-भाषात्रों के साहित्य की भाषा प्राकृत के रूप में व्यवहृत होने लगी।

उनकी बोलचाल की भाषा के रूपों में उनका पारस्परिक अन्तर अवश्य आठवीं सदी में काफी रहा होगा और इसका पूर्ण अस्तित्व आठवीं सदी के पूर्व से ही हमको मानना पड़ेगा। क्योंकि, जनता में उनके पूर्ण रूप से प्रचलित हुए विना सिद्ध-सन्तों का ध्यान उनकी अपनी साहित्यक भाषा में स्थान देने की ओर जाना सम्भव नहीं। अतः सिद्धों ने जिन-जिन भाषाओं को अपने साहित्य की भाषा में शामिल किया है, उनका उस समय बोलचाल में पूर्ण अस्तित्व था और जन-करठों ने उनको सिद्धों के समय के बहुत पहले से ही प्राकृत से अलग कर लिया था।

तो इन चार सौ वर्षों की अवधि में भोजपुरी ने किस अंश में और किस तरह साहित्य की भाषा में स्थान पाया है तथा उसका विकास कैसे हुआ है, यह निम्नलिखित सिद्धों की रचनाओं से जाना जा सकता है। भोजपुरी के आदि रूप का कुछ आभास इन कथिताओं में देखने को मिलता है—

# चौरंगीनाथ

चौरंगीनाथ नाथ-सम्प्रदाय के सिद्ध हो गये हैं। श्रीहजारीप्रसाद द्विवेदी ने 'नाथ-सम्प्रदाय' नामक पुस्तक के पृ० १३७ में गोरखनाथ के पूर्ववर्ती सिद्धों के जो नाम दिये हैं, उनमें सर्वप्रथम इन्हों का नाम है।

चौरंगीनाथ तिब्बती परंपरा में गोरखनाथ के गुरु भाई माने गये हैं । इनकी लिखी कही जानेवाली—'प्राण-संकली' पिएडी के जैन-ग्रन्थ-भएडार में सुरिद्धित है। इसमें इन्होंने अपनेको राजा 'सालबाहन' का बेटा, मच्छेन्द्रनाथ का शिष्य और गोरखनाथ का गुरु भाई बताया है। इस छोटी-सी पुस्तक से यह भी पता चलता है कि इनकी विमाता ने इनके हाथ-पैर कटवा दिये थे। ये ही पंजाब की

लाट (दिन्त्एा गुजरात) की भाषा से ही आधुनिक गुजराती का जन्म है।

२. अलमसूदी ने (वि० सं० १००१ = ईस्वी ६४४) अपनी 'मुरुजुल जहब' पुस्तक में मानकीर (मान्यखेट) के राष्ट्रकृटों के यहाँ की भाषा का नाम 'कोरिया' लिखा है। → इलियट्स हिस्ट्री ऑफ इरिडया, मा०१, ए०२४।

३. मासिक 'गंगा' का पुरातत्त्वांक, पृ० २६०।

कथात्रों के 'पूरन भगत' हैं। फिर 'पूरन भगत' की कथा का उल्लेख पृष्ठ १६१ में डॉ॰ द्विदी जी ने इस प्रकार किया है—'सारे पंजाब में ख्रौर सुदूर अफगानिस्तान तक पूरन भगत (चौरंगीनाथ) छौर राजा रसालू की कहानियाँ प्रसिद्ध हैं। ये दोनों ही सियालकोट के राजा सालबाहन के पुत्र बताये जाते हैं। कहते हैं कि 'पूरन भगत' अन्त में बहुत बड़े योगी हो गये थे छौर 'चौरंगीनाथ' के नाम से मशहूर हुए थे। मिया कादरयार की लिखी एक पंजाबी कहानी 'परसंता पूरन भगत' गुरुमुखी अन्तरों में छुपी है। कहानी का सारांश इस प्रकार है:—

"पूरन भगत उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य के वंशज थे। उनके बाप-दाहों ने सियाल कोट के थाने पर अधिकार कर लिया था। इनके पिता का नाम 'सलवान' (सालबाहनशालिवाहन) था। जन्म के बाद ज्योतिषी के आदेशानुसार बारह वर्ष तक एकान्त में रखे गये थे। इस बीच राजा ने 'लूण' नामक एक चमार युवती से शादी कर ली। एकान्त वास के बाद पूरन अपने माँ-वाप से मिले। उन्होंने 'सहज भाव से विमाता को माँ कह कर पुकारा। इसपर गर्विणी नई रानी का यौवन-भाव आहत हुआ। उसने अपमस्ताव किया; किंतु पूरन ने अस्वीकार कर दिया। ईप्यों से अन्धी रानी ने राजा से उल्टी-सीधी लगाकर, पूरन के हाथ-पैर कटवा दिये और आँखें फोड़वा कर उन्हें कुएँ में डलवा दिया। इस कुएँ से गुरु गोरखनाथ ने उनका उद्धार किया। गुरु के आशीर्वाद से उनके हाथ-पैर और आँखें पुन: मिलीं। जब वे नगर लौटकर गये और उनके पिता को इस छल का पता चला, तब उसने रानी को कटोर दण्ड देना चाहा; पर पूरन ने निषेध किया। पूरन की माँ रो-रोकर अंधी हो गई थी। पूरन की कुपा से उसे पुन: आँखें मिलीं और उन्हीं के वरदान से पुन: पुत्र भी हुआ। पिता ने आप्रहपूर्वक उन्हें सिंहासन देना चाहा; पर पूरन ने अस्वीकार कर दिया। अन्त में वे गुरु के पास लौट गये और महान सिद्ध हुए। हाथ-पैर कट जाने के कारण वे चौरंगी हो गये थे। इसीलिए उनका नाम 'चौरंगीनाथ' हुआ। स्वालकोट में अब भी वह कुआँ दिखाया जाता है, जहाँ पूरन भगत को फेंका गया था।"

पूरन भगत की यह कहानी 'योग सम्प्रदायाविष्कृति ' में पृ० ३७० में भी दी हुई है। वहाँ स्यालकोट का नाम 'शालीपुर' दिया हुआ है। सम्भवतः श्रन्थकार ने स्याल का शुद्ध संस्कृत नाम 'शालि' समभा है।

इसके बाद प० हजारीप्रसाद द्विवेदी ने पृ० १६२ में विभिन्न विद्वानों के मत, राजा रसालू के समय के सम्बन्ध में, उद्धृत कर लिखा है —

"राजा 'रसालू' पूरन भगत के वैमात्रीय माई थे। इनके समय को लेकर पंडितों ने अनेक अनुमान भिड़ाये हैं। सन् १८८४ ई० में टेम्पुल ने खोजकर के देखा कि राजा 'रसालू' का समय आठवीं शताब्दी हो सकता है। उनके अनुमान का आधार यह था कि पंजाबकी दो जाट जातियाँ—सिद्ध और संसी—अपनेको इनके वंशज बताती हैं।"

सिद्ध लोग त्रपना सम्बन्ध जैसलमेर के 'जैसल' नामक राजपूत राजा से बताते हैं। इस राजा की मृत्यु सन् ११६८ ई० में हुई थी क्रौर इसने जैसलमेर की स्थापना सन् ११५८ में की थी। संसी लोग क्रौर भी पुराने काल से क्रपना सम्बन्ध बताते हैं। वे क्रपनेको

१. चन्द्रनाथ योगी, ऋहमदाबाद, सन् १६२४।

'सालवाहन' के पिता राजा 'गज' का वंशधर मानते हैं। टॉड ने लिखा है कि राजा 'गज' से गजनी के सुलतान की लड़ाई हुई थी। अन्त में गज हार गया था और पूरव की स्रोर हटने को वाध्य हुआ था। उसी ने स्यालकोट की स्थापना की थी। बाद में उसने गजनी को भी अपने अधिकार में कर लिया था। यह सातवीं शताब्दी के अन्त की घटना है और इस प्रकार राजा 'रसालू' का समय त्राठवीं सदी होता है। त्र्ररबी के इतिहास-लेखकों ने त्र्याठवीं शताब्दी के प्रतापी हिन्दू राजा की बहुत चर्चा की है । एक दूसरा प्रमारण भी इस विषय में संग्रह किया जा सका है। 'रिसल' नामक एक हिन्दू राजा के साथ 'मुहम्मद कासिम' ने सिंघ में संघि की थी। संघि का समय ब्राठवीं शताब्दी का प्रारम्भिक भाग है। इस प्रकार टेम्पुल ने ब्रनुमान किया है कि 'रिसल' ब्रसल में।'रसालू' ही होगा ै । कुछ पंडितों ने तो राजा शालिवाहन को शक संवत् का प्रवर्तक माना है। डा॰ इविंसन ने इन्हें पँवार राजपूत माना है। ये इनके मत से यदुवंशी राजपूत थे श्रीर रावलिपरडी, जिसका पुराना नाम गजपुरी है, इनकी राजधानी थी। बाद को इन्हें सीथियनों से घोर युद्ध के बाद पूरब की स्रोर हटना पड़ा। इस तरह डॉ॰ द्विवेदी ने रसालू का-यानी उसके सौतेले भाई 'पूरन भगत' का-समय त्राठवीं सदी निश्चय किया है त्रीर कहा है-"परम्पराएँ त्रीर ऐतिहासिक प्रमाण स्पष्ट रूप से पूरन भगत और राजा रसालू को आठवीं सदी में, गोरखनाथ के पूर्व, ले जाते हैं।"

तब प्रश्न उठता है कि गोरखनाथ उस श्रवस्था में पूरन भगत के गुरु कैसे हुए ? इसका समाधान डॉ॰ द्विवेदी ने इस तरह किया है—"इसका एक मात्र समाधान यही हो सकता है कि वस्तुत: ये दोनों गोरखनाथ के पूर्ववर्ती हैं। उनके द्वारा प्रवर्तित या समर्थित शैव साधकों में कुछ योगाचार रहा होगा; जिसे गोरखनाथ ने नये सिरे से श्रपने मत में शामिल कर लिया होगा। गोरखनाथ का शिष्य बताने वाली उनकी कहानियाँ परवर्ती हैं। गोरखनाथ श्रपने काल के इतने प्रसिद्ध महापुरुष हुए थे कि उनका नाम श्रपने पंथ के पुरोभाग में रखे बिना उन दिनों किसी को गौरव मिलना संभव नहीं था। जो लोग वेद-विमुखता श्रीर ब्राह्मण्-विरोधिता के कारण समाज में श्रयहीत रह जाते, वे उनकी कृपा से ही प्रतिष्ठा पा सकते थे।" फिर उन्होंने ऐसी कई घटनाश्रों का उल्लेख करके बताया है कि पूर्ववर्ती सन्तों की मेंट या वार्ता परवर्ती महात्माश्रों से धर्म-ग्रन्थों में खूब कराई गई हैं। उन्होंने चौरंगीनाथ (पूरन भगत) कृत 'प्राण्संकली' नामक हस्तिलिखित पुस्तक की एक कविता की भाषा को पूर्वी भाषा कहा है। यह उद्धरण प्राचीनतम भोजपुरी में है। परन्तु इसी श्राधार पर डॉ॰ द्विवेदी ने पृ० १३८ में शंका की है—''ऐसा जान पड़ता है कि 'चौरंगी नाथ' नामक किसी पूर्व देशीय सिद्ध की कथा से पूरन भगत की कथा का साम्य देखकर दोनों को एक मान लिया गया है।"

डॉ॰ द्विवेदी की यह शंका इसलिए निराधार है कि गोरखनाथ की कविता में भी, जो बड़थ्वाल जी ने 'गोरखवानी 'में प्रकाशित की है, भोजपुरी कविताएँ उद्धृत हैं। अन्य सिद्धों की वाणियों में भी भोजपुरी भाषा की कविताएँ मानी जाती हैं। फिर भोजपुरी तथा

१. देखिए--- विड्स, पृ० २३६-२४१।

उसके साथ की अन्य अद्र्धमागधी समुदाय की भाषाओं का विकास तथा जन्म भी इन्हीं सिद्धों के प्रन्थों से विद्वानों ने माना है। यह कहना कि पंजाब का कवि पूरव की भोजपुरी भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता, नितान्त निराधार बात है। सन्त या सिद्ध भ्रमणशील होते थे। यह स्वयं द्विवेदी जी ने स्वीकार किया है। फिर, अपने जीवन-काल में उन्होंने देशीय भाषात्रों में किवता की है, यह बात भी डा॰ द्विवेदी ने स्वीकार की है । योगी लोगों का नियम था कि शिष्य को असम्प्रज्ञात में निष्णात कर उसे मुमुत्तुत्रों के हितार्थ स्वतंत्र घूमने की त्रानुज्ञा दे देते थे। एक स्थान पर विना विशेष कारण के ये लोग नहीं ठहरते थे। इनका जो भी साहित्य आज प्राप्त है, उसे देखने से प्रत्यस हो जाता है कि इनकी वाणी में अनेक भाषाओं का समन्वय है। कबीर. गोरखनाथ, चर्पटनाथ इत्यादि सन्तों की भाषा 'सधुक्कड़ी' है। 'सधुक्कड़ी' भाषान्तरगत साहित्य की प्रवृत्ति सदैव जनता के श्रिधिकाधिक निकट रहने की रही है। संस्कृत को छोड़ हिन्दी भाषा को अपनाना इसी कारण इन लोगों ने अञ्छा समका कि वह विशाल जन-समुदाय तक पहुँच सकती है। इसके पूर्व योग के ग्रन्थ संस्कृत में रहेर। 'सधुकड़ी भाषा' श्रीर पूरवी भाषा का प्रयोग इन सिद्धों की वाणी में शुक्क जी ने तथा डॉ॰ बड़थ्वाल ने भी स्वीकार किया है। फिर इसी पुस्तक में 'धरनीदास' तथा 'विद्यापति' जी की जीवनी में दिखाया गया है कि किस तरह एक सन्त किन ने अन्य सुदूर प्रान्तों की देशीय भाषाओं को त्रपनाया है त्रौर उनमें रचनाएँ की हैं। त्रात: 'प्राण-संकली' में जो मोजपुरी की कविता चौरंगीनाथ जी ने लिखी है, उसको उनकी कविता नहीं मानना, न्यायसंगत नहीं कहा जायगा। श्रत: वह कविता नीचे दी जाती है। इसकी भाषा देखने से सिद्ध होता है कि श्राठवीं सदी में भोजपुरी ने अपना रूप अपना लिया था। न मालूम क्यों, शुक्क जी, रामनरेश त्रिपाठी. डा० द्विवेदी आदि विद्वानों ने भोजपुरी शब्द का प्रयोग करने से अपनेको बचाया है। इसके स्थान पर उनलोगों ने स्रानिवार्य स्रावस्था में पूरवी भाषा या पूरवी हिन्दी का प्रयोग किया है। यह भावना ठीक वैसी ही जान पड़ती है, जैसे कभी संस्कृत के विद्वान् हिन्दी में बोलना हेय समभते थे या श्रंत्रे जी के विद्वान हिन्दी में लिखना श्रपनी प्रतिष्ठा के विरुद्ध समभते थे। जब भोजपुरी तीन करोड़ मनुष्यों द्वारा बोली जाती है श्रौर श्रपना श्रलग संस्कार तथा शैली श्रौर साहित्य रखती है, तब उसको यह विद्रद्मंडली कवतक श्रद्धूत बनाये रख सकती है ? त्राज उसकी दो-चार पुस्तकों के प्रकाशन से ही उसके साहित्य की प्रीढ़ता ने विद्वानों का ध्यान त्र्याकर्षित कर लिया है। जिस दिन उसका सम्पूर्ण साहित्य उनके सामने श्रायगा. उस दिन उनके लाख न चाहने पर भी उसे उच्च स्थान प्रदान करना ही पड़ेगा।

चौरंगीनाथ की 'प्राण्संकली' की कविता की भाषापर यदि विचार किया जाय तो यह भोजपुरी गोरह्मनाथ की भोजपुरी-से पूर्व की भोजपुरी मालूम पड़ती है। भोजपुरी भाषा के प्राप्त नमूनों में इसको प्राचीनतम भोजपुरी का नमूना समक्ता चाहिए। इस ब्राधार पर भी चौरंगीनाथ का समय ब्राटवीं सदी में माना जा सकता है—

१. देखिए-नाथसम्प्रदाय, पृ० ६८ ।

२. देखिए-सन् १६४६ की फरवरी मास की 'सरस्वती' पृ० १०४।

सत्य वदंत चौरंगीनाथ श्रादि श्रन्तिर सुनौ वितांत सालवाहन घरे हमारा जनम उतपित सितमा सुट बोलीला ||१|| ह श्रम्हारा भइला सासत पाप कलपना नहीं हमारे मने हाथ पावकटाय रलायला निरंजन बने सोष सन्ताप मने परमेव सनसुष देषीला श्री मछंद्रनाथ गुरु देव नमसकार करीला नमाइला माथा ||२|| श्रासीरबाद पाइला श्रम्हे मने भइला हरषित होठ कंठ तालुका रे सुकाईला धर्मना रूप मछंद्रनाथ स्वामी ||३|| मन जाने पुन्य पाप सुष बचन न श्रावे सुषे बोलक्या कैसा हाथ रे दीला फल सुमे पीलीला ऐसा गुसाई बोलीला ||४||

जीवन उपदेस भाषिला फल ग्रादम्हे विसाला दोष बुध्या त्रिपा बिसारला ||५|| नहीं मानै सोक धर धरन सुमिरला ग्रम्हे भइला सचेत के तम्ह कहारे बोले पुछीला ||६||

श्रर्थ—चौरंगीनाथ सत्य कहता है। श्रादि श्रन्त का वृत्तान्त सुनो। साल-वाहन के घर मेरा जन्म श्रौर उत्पत्ति सत्य में हुई। मैं भूठ नहीं बोलता हूँ ॥१॥ हमारी सासत (दु:ख दिया जाना) बेकार निराधार थी। मेरे मन में कोई भी पाप कल्पना नहीं थी। तब मी मेरे हाथ-पाँव काट लिये गये। निरंजन वन में श्रपने शोक-सन्ताप पूर्ण मन में मैंने प्रभु देवता को सम्मुख देखा। मैंने श्री मच्छेन्द्र नाथ गुरु देव को नमस्कार किया श्रौर माथा नमाया॥२॥ मुक्ते श्राशीर्वाद प्राप्त हुश्रा। मैं मन में हिर्षित हुश्रा। हमारे होठ, कंठ श्रौर तालु को धर्म रूप मच्छेन्द्र नाथ स्वामी ने सुखा दिया॥३॥ मन जानता है मेरे मुख से पाप या पुण्य का कोई वचन नहीं निकला। गोसाई (स्वामी) ने कहा—श्ररे! यह तेरा हाथ कैसा हुश्रा श श्रच्छा मैं फल (श्राशीर्वाद) देता हूँ। तू इसे पी लो (प्राप्त कर लो)॥४॥ उन्होंने जीवन का उपदेश कहा॥

उन्होंने जो के लिए (जीवन सुधार के लिए) उपदेश दिया। विशाल (गुरु) त्राशीर्वाद से मेरे दोष त्रीर बुद्धि की प्यास समाप्त हो गई। मैंने शोक नहीं माना। धर्मधारण करके सुमिरन किया। मैं सचेत हो गया। तुम क्या बोलते हो, यही मैं तुमसे पूछता हूँ।

## सरहपा

(३) सरहपा (सिद्ध ६)-इनके दूसरे नाम राहुलभद्र और सरोजवज्र भी हैं । पूर्विदशा में राज्ञी नामक नगर में एक ब्राह्मण वंश में इनका जन्म हुआ था। मिन्तु होकर यह एक अञ्छे पिएडत हुए। नालन्दा में कितने ही वर्षों तक इन्होंने वास किया। पिछे इनका ध्यान मन्त्र-तन्त्र की ओर आकृष्ट हुआ और आप एक बाण (शर्) बनानेवाले की कन्या को महासुद्रा बना कर किसी अरूएय में बास करने लगे। वहाँ यह भी शर (वाण्)

१. इस पंक्ति का ऋर्थ संदिग्ध है।

२. देखिए---'पुरातत्त्व-निबन्धावली' नामक पुस्तक, पृ० १६७ से १७१; इंडियन प्रसि लिमिटेड, प्रयाग ।

३. वज्रयानीय योग की सहचरी योगिनां अथवा हेप्नाटिज्म का माध्यम ।

बनाया करते थे, इसीलिए इनका नाम 'सरह' पड़ गया। श्रीपर्वत के में ही यह बहुधा रहा करते थे। सम्भव है, मन्त्रों की ग्रोर इनकी प्रथम प्रवृत्ति वहीं हुई हो। शवरपाद (५) इनके प्रधान शिष्य थे। कोई तान्त्रिक नागार्जुन भी इनका शिष्य था। मोटिया 'तन्-ज्रू' में इनके बत्तीस ग्रन्थों का ग्रमुवाद मिलता है। ये सभी वज्रयान पर हैं। इनमें एक 'बुद्ध कपाल तन्त्र' की पंजिका 'ज्ञानवती' भी है। इनके निम्नलिखित काव्य-ग्रन्थ 'मग्ही' से 'मोटिया' में ग्रमुदित हुए हैं:—

- १. क-ख दोहा (त०२ ४७-७)।
- २. क-ख दोहा टिप्पग् (त० ४७-८)।
- ३. कायकोष-श्रमृतवज्रगीति (त० ४७-६ )।
- ४. चित्तकोष-ग्रजवज्रगीति (त० १७-११)।
- प. डाकिनी-वज्रगुह्मगीति (त० ४८-१०६)।
- ६. दोहा-कोष उपदेश गीति (त० ४७-५)
- ७. दोहा कोषगीति (त० ४६-६)।
- दोहाकोषगीति । तत्त्वपदेशशिखर ( त० ४७-१७) ।
- ह. दोहा-कोष-गीतिका । भावनादृष्टि—चर्याफल (त० ४८-५) ।
- १०. दोहाकोष । वसन्ततिलक (त० ४८-११)
- ११. दोहाकोष-चर्यागीति (४७-४)।
- १२. दोहाकोष-महामुद्रोपदेश (त० ४७-१३)।
- १३. द्वादशोपदेश-गाथा ( त० ४७-१५ )
- १४. महामुद्रोपदेशवज्रगुह्मगीति (त० ४८-१००)।
- १५. वाक्-कोषरुचिरस्वरवज्रगीति (त०४७-१०)
- १६. सरहगीतिका (त० ४८-१४, १५)

#### इनकी कुछ कविताओं को देखिए-

"जह मन पवन न संचरइ, रवि शशि नाह पवेश<sup>3</sup>। तिह वट चित्त विसाम करु, सरहे कहिश्र परिडग्र सग्रल सत्थ वक्खागाइ देहहि ब्रद्ध बसन्त जागाइ ग्रमणागमण तेन बिखरिडग्र । तोवि शिलज हेंड परिडग्र भगाइ ( ? ब्वाण ) जो सो भव निवा खल्र मगगहु भेव न पग्ण। एक सभावे बिरहिश्र, णिम्मलमइ पड़िवरण।

१. नहरह्न-बडू--नागाजु नी कोंडा, जिला गु दूर ( श्रांध्र )।

२. त० के मानी यहाँ 'तन्-जूर' का तंत्र है।

३. 'बौद्धगान-त्रो-दोहा'-बंगीयसाहित्य-परिषद् , कलकत्ता, 'सरोजवन्ने र दोहाकोष ।'

घोरे नधरें चन्दमिण, जिमि उज्जोश्र फरेह। परस महासुह एख़ुक्ये, दुहिश्र श्रशेष हरेह। जीवन्तह जो नउ जरह, सो श्रजरामर होह। गुरु उपएसें विमलमइ, सो पर धरणा कोह।"

#### श्वरपा

'शबरपा' (सिद्ध ५)—यह 'सरहपाद' के शिष्य थे। गौडेश्वर महाराज धर्मपाल (सन् ७६६-८०६ ई०) के कायस्थ (लेखक) 'लूइपा' इन्हीं के शिष्य थे। नागार्जु न को भी इनका गुरु कहा गया है; किन्तु यह शून्यवाद के आचार्य नागार्जु न नहीं हो सकते। यह अक्सर श्रीपर्वत में रहा करते थे। जान पड़ता है, शबरों या कोल-भीलों की भाँति रहन-सहन रखने के कारण इन्हें 'शबर-पाद' कहा जाने लगा। 'तन-जूर' में इनके अनूदित अन्थों की संख्या छब्बीस है, जो सभी छोटे अन्थ हैं। पीछे दसवीं शताब्दी में भी एक 'शबरपा' हुए थे जो 'मैत्रीपा' या 'अवधूतीपा' के गुरु थे। इनकी भी पुस्तकें इनमें शामिल हैं। इनकी हिन्दी-कविताएँ हैं:—

- . १. चित्तगुह्मगम्भीरार्थ—गीति (त० ४८-१०८ )।
  - २. महामुद्रावज्रगीति (त० ४७-२६ )।
  - ३. शून्यतादृष्टि (त० ४८-३६)।
  - ४. षडंगयोग<sup>९</sup> (त० ४-२२)।
  - ५. सहजशंवरस्वाधिष्ठान (त० १३-५)।
  - ६. सहजोपदेश स्वाधिधान (त० १३-४)।

चया-गीतों में इनके भी गीत मिलते हैं-

# राग वलाड्डि

ऊँच ऊँच पावत तिहिं बसइ सबरी बाली।

मोरंगि पीच्छ परहिण सबरी गिवत गुंजरी माली।।ष्रु०।।

उमत सबरो पागल शबरो मा कर गुली गुहाडा

तोहोरि णिम्र धरिणी णामे सहज सुन्दारी।।

णाणा तस्वर मोलिल रे गम्रणत लागेली डाली।

एकेली सबरी ए वण हिण्डइ कर्णकुण्डलवक्रधारी।।

तिम्र धाउ खाट पडिला सबरो महासुखे सेजि छाइली

सबरो सुजंग,णहरामणि दारी पेहम राति पोहाइली।।

हिम्र तांबोला महासूहे कापूर खाइ।

सून निरामणि कण्डे लहम्रा महासूहे राति पोहाइ।।

गुरुवाक पुंजमा बिन्ध णिम्र मणे बाणं।

१. चार, पाँच और छः न० के अन्य संस्कृत के थे या हिन्दी के, इसमें सन्देह है।

एके शर-सन्धानें बिन्धह-बिन्धह परम णिवाणें। उमत सबरो गरुश्रा रोषे॥ गिरिवर-सिहर-संघि पद्दसन्ते सबरो लोड़िव कह्से॥२८॥

इनके कुछ गीति-पद्य भी देखिए—

## राग द्वेशाख

"नाद न विन्दु न रिव न शिश-सिग्डल ।। चिच-राग्र सहावे मूक्कत ॥धु०॥ उजु रे उजु छाड़ि मा लेहु रे बंग । निग्नहि बोहिमा जाहु रे लांक ॥ हाथेरे कान्काण मा लोउ दापण । ग्रपणे ग्रापा छुमतु निग्न-मण ॥ पार उत्रारे सोइ गजिइ । दुज्जण सांगे ग्रवसिर जाइ ॥ वाम दाहिण जो खाल विखला । सरह भणइ वपा उजुवाट भाइला ॥

## राग भैरवी

"काश्र णावि खिरिट मण केंडुग्राल । सद्गुरु वश्रयो घर पतवाल ॥धु०॥ चीत्र थिर किर धहुरे नाही । ग्रन उपाधे पार ण जई ॥ नौवाही नोका टामुग्र गुणे । मेलि मेल सहजें जाउ ण ग्राणें ॥ वाट ग्रमग्र खायटिव बलग्रा । भव उलोलें पश्रवि बोलिग्रा ॥ कुल लइ खरे सौन्ते उजाग्र । सरहरे भणइ गणें पमाएँ ॥

## भूसुकु

भूसुकु (सिद्ध ४९)—नालन्दा के पास के प्रदेश में, एक स्त्रिय-वंशा में पैदा हुए थे। भिन्नु बनकर नालन्दा में रहने लगे। उस समय नालन्दा के राजा (गौडेश्वर) देवपाल (८०६-८४६ ई०)थे। कहते हैं, 'भूसुकु' का नाम शान्तिदेव भी था। इनकी विचित्र रहन-सहन को देखकर राजा देवपाल ने एक बार 'भूसुकु' कह दिया ख्रौर तभी से हनका नाम 'भूसुकु' पड़ गया। शान्तिदेव के दर्शन-सम्बन्धी छः ग्रन्थ 'तन्-जूर' में मिलते हैं.

- १. बीद्धगान-उ-दोहा 'चर्याचर्य विनिश्चय' ( 'चर्या-गीति' नाम ठीक जँचता है )। पाठ बहुत श्रशुद्ध हैं। यहाँ कहीं मात्रा के हस्व-दीर्घ करने से, कहीं संयुक्त वर्णों के घटाने- बढ़ाने से तथा कहीं-कहीं एकाथ श्रच् छोड़ देने से छन्दोभंग दूर हो जायगा। जैसे-- पहली पंक्ति में 'रिवि न शिश' के स्थान पर 'रिवि-शिश', 'चिच-राश्च' के स्थान पर 'चीश्च-राश्च', 'कान्काण' के स्थानपर 'कंक्रण', 'श्रापा' के स्थान पर 'श्रप्पा'।
- २. 'सरहपाद' संस्कृत के भी किव थे—

  ''या सा संसारचकं विरचयित मनः सिन्नयोगात्महेतोः ।

  सा धीर्यस्य प्रसादाहिशति निजभुवंस्वाभिनो निष्प्रपंच (म्)

  तच्च प्रत्यात्मवेद्यं समुद्यित सुखं कल्पनाजालमुक्तम् ।

  कुर्यात् तस्याहि प्रयुग्मं शिरिस सिवनयं सद्गुरोः सर्वकाल (म्)

  —'चर्याचर्यविनिश्चय', पृष्ठ--३।

श्रीर तंत्र पर तीन ग्रन्थ । भूसुकु के नाम से भी दो ग्रन्थ हैं, जिनमें एक 'चक्रसंवरतन्त्र' की टीका है। मागधी हिन्दी में लिखी इनकी 'सहजगीति' (त० ४८,१) भोटिया-भाषा में मिलती है।

राग मल्लोही

"बाज ग्रब पाड़ी पँउम्रा खालें बाहिउ, म्रदम्म बंगले क्लेश लुड़िउ ॥प्रु०॥ म्राजि भूसु बंगाली भइली, णिम्र घरिगीं चगडाली लेली ॥ डिह जो पंचघाट ग्रइ दिबि संज्ञा ग्रठा, ग्राजानिम चिम्र मोर किहें गर् पर्ठा ॥ सोग तरुम्र मोर किम्पि ग्राथिकड, निम्र परिवारे महासुहे थाकिउ ॥ चडकोड़ि भगडार मोर लहम्मा सेस, जीवन्ते महलें नाहि विशेष ॥"

## विरुपा

विरुपा (सिन्ह ३)—महाराज देवपाल (सन् ८०६-८४६ ई०) के देश 'त्रउर' (१) में इनका जन्म हुआ था। भिन्नु बनकर 'नालन्दा' विहार में पढ़ने लगे और वहाँ के अच्छे पिरुद्धतों में हो गये। इन्होंने देवीकोट और श्रीपर्वत आदि सिद्ध स्थानों की यात्रा की। श्रीपर्वत में इन्हें सिद्ध नागबोध मिले। यह उनके शिष्य हो गये। पिछे नालन्दा में आकर जब इन्होंने देखा कि 'विहार' में मद्य, स्त्री आदि सहजचर्या के लिए अत्यावश्यक वस्तुओं का व्यवहार नहीं किया जा सकता है, तब वहाँ से गंगा के घाट पर चले गये। यहाँ से फिर उड़ीसा गये। इनके शिष्यों में 'डोन्भिपा' (सि०४) और 'क्यहपा' थे। ये 'यमारितन्त्र' के ऋषि थे। 'तन्-जूर' में इनके तन्त्र-सम्बन्धी अठारह अन्थ मिलते हैं, जिनमें ये अन्थ मगही में थे3-—

- १. अमृतसिद्धि (त० ४७-२७)।
- २. दोहाकोष (त० ४७-२४)।
- ३. ष—दोहाकोषगीति-कर्मचराङालिका (त० ४८-४)।
- ४. मार्गफलान्विताववादक (त० ४७-२५)।
- ५. विरुपगीतिका (त० ४८-२६)।
- ६. विरुपवज्रगीतिका (त० ४८-१६)।
- ७. विरुपपदचतुरशीति (त० ४७-२३)।
- मुनिष्प्रपंचतत्त्वोपदेश (त० ४३-१००) ।

#### राग गबड़ा

''एक से शुग्डिन दुह घरे सान्धग्र, चीत्रण वाकलग्र वारुणी बान्धग्र ॥घ्रु७॥ सहजे थिरकरी वारुणीसान्धे, जें श्रजरामर होइ दिट कान्धे॥

- १. देखिए--पुरातत्त्वनिबन्धावली, पृ० १७६ से १७७; इंडियन प्रेस लिमिटेड, प्रयाग ।
- २. डा॰ भट्टाचार्य ने लिखा है—"The Rag-Sum-Jon-Zan—it is said that Santideva was a native of Saurashtra, but I am inclined to think that he belonged to Bengal. It is evident from his song श्राजु भूसु बंगाली भद्रली (ibid)
- ३. 'पुरातत्त्व-निबन्धावली', पृ० १७८ से १७६।

दर्शमि दुत्रारत चिह्नन देखइत्रा, त्राइल गराहक त्रपणे बहित्रा || चउशठी घड़िये देट पसारा, पइठेल गराहक नाहि निसारा || एक स दुली सरुई नाल, भणन्ति 'विरुत्रा' थिर करि चाल' ||

# डोम्भिपा

डोम्भिपा (सिद्ध ४)—मगधदेश में चित्रिय-वंश में पैदा हुए। 'वीणापा' श्रौर 'विरुपा' दोनों ही इनके गुरु थे। लामा तारानाथ ने लिखा है कि यह 'विरुपा' के दस वर्ष बाद तथा 'वज्रघटापा' के दस वर्ष पूर्व सिद्ध हुए। यह 'हेवज्रतन्त्र' के श्रनुयायी थे। सिद्ध 'कर्रहपा' (१७) इनके भी शिष्य थे। 'तन्-जूर' में इकीस ग्रन्थ 'डोम्भिपाद' के नाम से मिलते हैं; किन्तु पीछे भी एक 'डोम्भिपा' हुए हैं। 'डोम्भिपा' के नाम के ये ग्रन्थ मिले हैं—

- १. ब्राह्मरद्विकोपदेश (त० ४८,६४)।
- २. डोम्बिगीतिका (त० ४८,२८)।
- ३. नाडीविंदुद्वारे योगचर्या (त० ४८,६३)।

#### राग धनसी

"गंगा जउना माभेरें बहह नाई,
तिहें बुड़िली मातिंग पोह्या लीले पार करेह ||ध्रु०||
वाहतु डोम्बी वाहलो डोम्बी वाटत भइल उछारा,
सद्गुरु पाय-पए जाइब पुणु जिएउरा ||
पाँच केंद्रुयाल पड़न्ते माँगें पिटत काच्छी बान्धी,
गात्रणदुखोलें सिंचहु पाणी न पइसइ सान्धी ||
चन्द सूज्ज दुइ चका सिटिसंहार पुलिन्दा,
वाम दिहिण दुइ माग न रेवइ बाहतु छन्दा ||
कबडी न लेइ बोडी न लेइ सुच्छडे पार करेइ,
जो रथे चिहला वाहवाण जाइ कुलें कुले बुड़इ" ||

'भिद्यावृत्ति' में इनका यह दोहा मिलता है-

"भु'जइ मत्रण सहावर कमइ सो सङ्ग्रल | मोत्र ग्रोधर्म करिएडया, मारउ काम सहाउ | ग्रच्छुउ ग्रक्षं जे पुनइ, सो संसार-विमुक्क | ब्रह्म महेसरणारायणा, सक्ख ग्रमुद्ध सहाव ||"

#### कम्बलपाद

कम्बलपाद (सिद्ध ३०)—- त्रोडिविश (उड़ीसा) के राजवंश में इनका जन्म हुत्रा। भिन्तु होकर त्रिपिटक के पिरडित बने। पीछे सिद्ध वज्रघंटापा (५२) के सत्संग में पड़े श्रीर उनके शिष्य हो गये। इनके गुरु सिद्धाचार्य 'वज्रघंटापाद' या 'घंटापाद' उड़ीसा में कई वर्ष रहे त्रीर उनके ही कारण उड़ीसा में वज्रयान का बहुत प्रचार हुत्रा। सिद्ध राजा 'इन्द्रभूति' इनके शिष्य थे। 'कम्बलपाद' वौद्ध दर्शन के भी पिरडित थे। 'प्रज्ञापारिमता'-दर्शन

पर इनके चार ग्रन्थ मोटिया में मिलते हैं। इनके तन्त्र-ग्रन्थों की संख्या ग्यारह है, जिनमें निम्नांकित प्राचीन उड़िया या मगही भाषा में थे—

- १. श्रसम्बन्ध-दृष्टि (त० ४८/३८)।
- २. श्रसम्बन्ध दृष्टि (त० ४८/३६)।
- ३. कम्बलगीतिका (त०४८/३०)।

## राग देवकी

"सोने भरिती करुणा नावी, रुपा थोइ महिके ठावी || घ्रु० || वाहतु कामिल गञ्जण उवेसें, गैली जाम बहु उइ काइसें || खुन्टि उपाड़ी मेलिलि काच्छि, वाहतु कामिल सद्गुरु पुच्छि || माँगत चन्हिले चउदिस चाहत्र, केड श्राल नहि कें कि बाहब के पारग्र || वामदाहिण चापो मिलि मिलि मागा, वाटत मिलिल महासुह संगा ||

# कुक्कुरिपा

कुक्कुरिपा (सिद्ध ३४)—कपिलवस्तु प्रदेशवाले च्रेत्र में, एक ब्राह्मण्कुल में इनका जन्म हुआ था। 'मीनपा' (८) के गुरु 'चपंटीपा' इनके भी गुरु थे। इनके शिष्य 'मिण्मद्रा' चौरासी सिद्धों में से एक (६५) हैं। 'पद्मवज्र' भी इनके ही शिष्य थे। 'तन्-ज्र' में इनके सोलह ग्रन्थ मिलते हैं जिनमें निम्नलिखित हिन्दी के मालूम् होते हैं—'तत्त्व-सुख भावनानुसारियोगभावनोपदेश' (त० ४८/६५) और 'खवपरिच्छेदन' (त० ४८/६६)।

#### राग गबड़ा

"दुलि दुहिपिटाधरण न जाइ, रुखेर तेन्तिल कुम्भीरे खाद्य || घ्रु० || श्रांगन घरपणसुन भो विद्याती; कानेट चौरि निल श्रधराती || सुसुरा लिद गेलबहुडी जागन्न, कानेट चौरे निल का गइ मागन्न || दिवसइ बहुड़ी काड़इ डरे भान्न, राति भइले कामरु जान्न || श्रइसन चर्यांकुक्करीपाएँ गाइड, कोड़ि मज्में एकुड़ि श्रहिं सनाइड़ ||

#### राग पटंजरी

"हांउ निवासी खमण भतारे, मोहोर विगोश्राकहण न जाइ || घ्रु० || फेट लिउ गो माए अन्त उड़ि चाहि, जा एथु बाहाम सो एथु नाहि || पहिल बिश्राण मोर वासन पूड़, नाड़ि विश्रारन्ते सेव वापुड़ा (१) || जाण जीवण मोर भइलेसि पूरा, मूल नखिल वाप संघारा || भणिथ कुनकुरीपाये भव थिरा, जो एथु बुमएँ सो एथु दीरा || हले सिह विश्र सिश्र कमल पबाहिउ वज्जें | अलललल हो महासुहेण श्रारोहिउ नृत्ये | रिविकरणेण पफुल्लिअ कमल महासुहेण | (अल) श्रारोहिउ नृत्यें || "

# गोरखनाथ

गोरखनाथ की जीवनी के सम्बन्ध में 'नाथ सम्प्रदाय' नामक ग्रन्थ से हम कुछ उद्धरण

नीचे देते हैं। इस पुस्तक के पृ० ६६ में श्री हजारीप्रसाद द्विवेदी ने लिखा है—

"विक्रम संवत् दसवीं शताब्दी में भारतवर्ष के महान् गुरु गोरखनाथ का श्राविर्भाव हुआ। शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली महिमान्वित महापुरुष भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष के कोने-कोने में उनके अनुयायी आज भी पाये जाते हैं। मिक्त आन्दोलन के पूर्व सबसे शिक्तिशाली धार्मिक आन्दोलन गोरखनाथ का योगमार्ग ही था। भारतवर्ष की ऐसी कोई भाषा नहीं है, जिसमें गोरखनाथ-सम्बन्धी कहानियाँ नहीं पाई जाती हों। इन कहानियों में परस्पर ऐतिहासिक विरोध बहुत अधिक है; परन्तु फिर भी इनसे एक बात स्पष्ट हो जाती है कि गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। इस महान् धर्म गुरु के विषय में ऐतिहासिक कही जाने लायक बातें बहुत कम रह गई हैं। ये मार्ग के महत्त्व-प्रचार के अतिरिक्त कोई विशेष प्रकाश नहीं देतीं।"

उनके जन्मेंस्थान का कोई निश्चित पता नहीं चलता। इस सम्बन्ध में डॉ॰ द्विवेदी लिखते हैं—

"ब्रुक्स ने एक परम्परा का उल्लेख किया है जिसे ग्रियर्सन ने भी उद्धृत किया है। उसमें कहा गया है कि गोरखनाथ सत्युग में पंजाब में, त्रेता में गोरखपुर में, द्वापर में दारका के भी आगे हुरभुज में, और किलकाल में काठियाबाड़ गोरखमढ़ी में प्रादुभूत हुए थे। वंगाल में विश्वास किया जाता है कि गोरखनाथ उसी प्रान्त में उत्पन्न हुए थे। नेपाली परम्पराओं से अनुमान होता है कि गोरखनाथ पंजाब से चलकर नेपाल गये थे। गोरखपुर के महन्त ने बिग्स साहब को बताया था कि गुरु गोरखनाथ 'टिला' (भेलम पंजाब) से गोरखपुर आये थे। ग्रियर्सन ने इन्हें गोरखनाथ का सतीर्थ कहा है; परन्तु 'धरमनाथ' बहुत परवर्ती हैं। ग्रियर्सन ने कहा है कि गोरखनाथ संभवतः पश्चिमी हिमालय के रहनेवाले थे। इन्होंने नेपाल को आर्य अवलोकितेश्वर के प्रभाव से निकाल कर शैव बनाया था। मेरा अनुमान है कि गोरखनाथ निश्चित रूप से ब्राह्मण जाति से उत्पन्न हुए थे और ब्राह्मण वातावरण में हो बड़े हुए थे। उनके गुरु मत्स्येन्द्रनाथ भी शायद ही कभी बौद्ध साधक रहे हों।"

ये तो विद्वानों के मत हैं जो गोरखनाथ के जन्मस्थान के सम्बन्ध में है। परन्तु 'बड़थ्वाल' जी द्वारा सम्पादित 'गोरखवानी' नामक पुस्तक के पृ० २१२ में 'ग्यान तिलक' के १६ नम्बर का छन्द है :—

"पूरव देश पछाहीं घाटी (जनम) लिख्या हमारा जोगं। गुरु हमारा नावंगर कहिए ये है भरम बिरोगं॥

इस छन्द का अर्थ यद्यपि अध्यातमपद्य में बड़थ्वाल जी ने किया है; पर इसके प्रथम चरण से अर्थ निकलता है कि गोरखनाथ का जन्म पछाँह की घाटियों में हुआ और उनके जीवन का कार्य्य-चेत्र पूरव देश बना। विद्वानों का ध्यान इस छन्द पर क्यों नहीं गया, यह आश्चर्य की बात है। इससे और बिड्स साहब की गोरखपुर के महन्त की बताई हुई बात से बिलकुल मेल भी खा जाता है।

'कल्याणा' के 'योगांक' में १ गोरखनाथ जी का परिचय निम्नलिखित रूप में दिया गया है—

१. प्रकाशक-गीता प्रेस, गोरखपुर। संवत १६६२; पृष्ठ ७८३।

"एक बार गुरु मत्त्येन्द्रनाथ घूमते-फिरते अयोध्या के पास 'जयश्री' नामक नगर में गये। वहाँ वे भित्ता माँगते हुए एक ब्राह्मण के घर पहुँचे। ब्राह्मणी ने बड़े श्रादर के साथ उनकी भोली में भिन्ना डाल दी। ब्राह्मणी के मुख पर पातिवत्य का अपूर्व तेज था। उसे देखकर मत्स्येन्द्रनाथ को बड़ी प्रसन्नता हुई। परन्तु साथ ही उन्हें उस सती के चेहरे पर उदासी की एक चीगा रेखा दिखाई पड़ी। जब उन्होंने इसका कारण पूछा तब उस सती ने निःसंकोच भाव से बताया कि सन्तान न होने से संसार फीका जान पड़ता है। मत्स्येन्द्रनाथ ने तुरत फोली से थोड़ी-सी भभूत निकाली श्रौर ब्राह्मणी के हाथ पर रखते हुए कहा-'इसे खा लो। तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा।' इतना कह कर वे तो चले गये। इधर एक पड़ोसिन स्त्री ने जब यह बात सुनी तब ब्राह्मणी को भभूत खाने से मना कर दिया। फलस्वरूप उसने उस राख को एक गड़े में फेंक दिया। बारह वर्ष बाद मस्त्येन्द्रनाथ उधर पुनः स्त्राये स्त्रौर उन्होंने उसके द्वार पर जाकर श्रलख जगाया। ब्राह्मणी के बाहर ग्राने पर उन्होंने कहा कि श्रव तो बेटा बारह वर्ष का हो गया होगा, देखूँ तो वह कहाँ है ? यह सुनते ही वह स्त्री घबरा गई स्त्रौर उसने सारा हाल सच-सच कह दिया। मत्स्येन्द्रनाथ-उसे साथ लेकर उस गड्डो के पास गये, अशैर वहाँ भी श्रलख जगाया। श्रावाज सुनते ही बारह वर्ष का एक तेजपुञ्ज बालक प्रकट हुश्रा श्रीर मत्स्येन्द्र नाथ के चरणों पर सिर रखकर प्रणाम करने लगा। यही बालक आगे चलकर गोरख-नाथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मत्स्येन्द्रनाथ ने उस समय से ही बालक को साथ रखा श्रौर योग की पूरी शिद्धा दी। गोरखनाथ ने गुरोपदिष्ट मार्ग से साधना पूरी की श्रीर स्वानुभव से योगमार्ग में और भी उन्नति की। योगसाधन और वैराग्य में वे गुरु से भी आगे बढ गये। योगवल से उन्होंने चिरंजीव स्थिति को प्राप्त किया।

"गोरखनाथ केवल योगी ही नहीं थे, वरन् वे बड़े विद्वान् श्रौर किव भी थे। उनके 'गोरच्च सहस्र नाम', 'गोरच्चशतक', गोरच्च पिष्टिका', 'गोरच्च गीता', 'विवेक मार्तण्ड' श्रादि श्रनेक अन्थ संस्कृत भाषा में मिलते हैं। हिन्दी में भी उनकी बहुत-सी कविताएँ मिलती हैं।"

नेपाल के लोग श्रीगोरखनाथ को श्रीपशुपितनाथ जी का अवतार मानते हैं। नेपाल के भोगमती, भातगाँव, मृगस्थली, अ्रौंधरा, स्वारी कोट, पिडपन इत्यादि कई स्थानों में उनके योगाश्रम हैं। आज भी नेपाल राज्य की मुद्रा पर एक ओर श्री-श्री-श्री गोरखनाथ लिखा रहता है। गोरखनाथ जी के शिष्य होने के कारण ही नेपाली गोरखा कहलाते हैं। कहते हैं, गोरखपुर में उन्होंने तपस्या की थी। यहाँ उनका बहुत बड़ा मन्दिर है, जहाँ दूर-दूर से नेपाली आया करते हैं। गोंडा जिले के 'पटेश्वरी' नामक स्थान में भी उनका योगाश्रम है तथा महाराष्ट्र प्रान्त में आटवें 'नागनाथ' के पास उनकी तपस्थली है।

डा॰ पीताम्बरदत्त बड़थ्वाल के ब्रानुसार गोरखनाथ विक्रम की ११वीं सदी में हुए थे। श्री रामचन्द्र शुक्क ने भी श्रपनी 'हिन्दीसाहित्य का इतिहास' पुस्तक में बड़ी विवेचना करके गोरखनाथ के समय के सम्बन्ध में लिखा है,—"गोरखनाथ विक्रम की १०वीं सदी में हुए हाँ, चाहे १३वीं में ।", राहुल सांकृत्यायनजी ने भी बज्जयानी सिद्धों की परपरा के बीच गोरखनाथ का समय विक्रम की दसवीं शताब्दी ही माना है।

"यद्यपि कुछ ऐसे भी साक्ष्य हैं, जिनके आधार पर गोरखनाथ का समय बहुत पीछे की ओर ले जाया जा सकता है, तथापि जबतक यथेष्ट प्रमाण न मिलें, इनका समय संवत् १०५० मानना ही अधिक उचित होगा। हिन्दी का जो प्राचीनतम रूप गोरख की बानियों में मिलता है, उससे भी यह समय ठीक ठहरता है।"

गोरखनाथ के चमत्कार के सम्बन्ध में सारे भारत में अनेकानेक कहानियाँ प्रसिद्ध हैं। एक कहानी के अनुसार—''एक बार म स्वेन्द्रनाथ सिंहलद्वीप की रानी पद्यावती में आसक्त हो गये थे; किन्तु गोरच्चनाथ के प्रयत्न करने पर उनका उद्धार हुआ। हाल में ही म स्येन्द्रनाथ की लिखी संस्कृत की किसी 'कौलीय' पुस्तक का पता चला है। इससे प्रतीत होता है कि उनके पतन का कारण 'कौलीय' प्रवृत्ति का बढ़ जाना था (जिससे गोरच्चनाथ ने ही उनकी रच्चा की)। गोरच्चनाथ ने कौलीय पद्धति को मलीमाँति देख लिया था, अतः उस और भूलकर मो हिष्ट-विचेष न किया। योगिराज गोरच्च को अपनी सात्विक पद्धति पर कितना विश्वास था, यह नीचे के पद्य से स्पष्ट हो जाता है।

सबद हमारा परतर षांडा, रहिंग हमारी सांची।
लेपे लिखी न कागदमा-डी, सो पत्नी हम बाँची॥"(गो० बानी)
"पद्मावती में श्रासक्त मत्स्येन्द्र को गोरख बार-बार सचेत करते हैं—
सुर्यों हो मिंछंद्र गोरषबोछै, श्रगम गवंन कहूँ हेला।
निरति करी नैं नीकां सुगिज्यी, तुम्हें सतगुरु में चेला।" (गो० बानी)

महात्मा गोरखनाथ ने भोजपुरी में रचनाएँ की हैं, यह शुक्कजी, बड़थ्वालजी श्रोर हजारीप्रसादजी तीनों ने स्वीकार किया है। शुक्ल जी ने 'हिन्दी साहित्य का इतिहास' नामक पुस्तक में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है— "पहली बात है भाषा। सिद्धों की उद्धृत रचनाश्रों की भाषा देश-भाषा मिश्रित श्रपभ्र श श्रर्थात् पुरानी हिन्दी की काव्य-भाषा है, यह तो स्पष्ट है। उन्होंने भरसक उसी सर्वमान्य व्यापक काव्य-भाषा में लिखा है, जो उस समय गुजरात, राजपुताने श्रौर ब्रजमंडल से लेकर बिहार तक लिखने-पढ़ने की शिष्ट भाषा थी। पर मगध में रहने के कारण उनकी भाषा में कुछ पूरवी प्रयोग भी (जैसे भइले, बृहल) मिले हुए हैं।"

यहाँ हम कहना चाहते हैं कि शुक्लजो, पं० हजारीप्रसाद दिवेदी तथा पश्चिम प्रदेश के अन्य विद्वानों ने जिसे पूरबी प्रयोग कहा है, उसमें भोजपुरी के प्रयोग भी सम्मिलित हैं।

पं० हजारीप्रसाद द्विवेदी ने भी अपनी विख्यात पुस्तक 'नाथ संम्प्रदाय' के पृ० ६८ में लिखा है—"उन्होंने (गोरखनाथ ने) लोकभाषा को भी अपने उपदेशों का माध्यम बनाया। यद्यपि उपलब्ध सामग्री से यह निर्णय करना बड़ा कठिन है कि उनके नाम पर चलनेवाली लोक-भाषा की पुस्तकों में कौन-सी प्रामाणिक हैं और उनकी भाषा का विशुद्ध

रूप क्या है, तथापि इसमें सन्देह नहीं कि उन्होंने श्रपने उपदेश लोक-माषा में प्रचारित किये थे।"

डा॰ पीताम्बरदत्त बड़थ्वाल ने गोरखनाथ के ३६ हिन्दी-प्रन्थों को प्रामाणिक माना है। डा॰ हजारीप्रसाद द्विवेदी ने उनसे सहमति प्रकट करते हुए लिखा है कि सूची के पूर्व के प्रथम चौदह प्रन्थ, जिन्हें बड़थ्वाल जी ने निस्संदिग्ध रूप से प्राचीन माना है, अवस्य प्राचीनतम प्रतियाँ हैं।

## उक्त प्रन्थों की नामावली

१--सबदी। २१---नव रात्र। २२--- ऋष परिध्या । २---पद। ३--सिष्या दरसन । २३---रहरास। ४--प्राण संकली! २४--ग्यान माला। ५--नरवै वोध । २५-- ह्यात्म बोध (२)। ६--ग्रात्म बोध। २६--ब्रत। ७--- ग्रमैमात्रा योग। २७--निरंजन पुराण । २८-गोरख बचन। ८--पंन्द्रह तिथि। २६-इन्द्रो देवता । ६--सप्तवार। ३०---मूल गर्भावली। १०-मिछन्द्र गोरख बोध। ३१--खाणी वाणी। ११--रोमावली। ३२--गोरख सत। १२--ग्यान तिलक । १३--ग्यान चौतींसा । ३३---श्रष्ट मुद्रा। ३४-चौबीस सिधि। १४-गोरख गर्गेश गुष्टि। १५-गोरखं दत्त गोष्ठी (ग्यान दीप बोध)। ३५--- षड्स्री। १६--महादेव गोरख गुष्टि। ३६-पंच ग्राग्निः १७-सिष्ट पुरान। ३७--- अष्ट चक । १८-दया बोध। ३८--श्रवली सिलक। १६—जाती भौरावली ( छंद गोरख)। ३६--काफिर बोध। २०--नवग्रह।

'गोरखवानी' में उद्घृत सभी छन्द इन्हीं पुस्तकों के छन्द हैं, जिनके पाठ को बड़थ्वाल ज ने दस हस्तिलिखित पुस्तकों से लिया है। मैंने जब उन छन्दों का अध्ययन किया और भाषा की जाँच की तब भोजपुरी भाषा की बहुत-सी किवताएँ मिलीं। अनेक किवताएँ तो मुहाबरे और प्रयोग तथा किया की दृष्टि से विशुद्ध भोजपुरी की हैं और अधिक में उस समय के अपभ्रंश के शब्द, जैसा कि शुक्कजी ने लिखा है, भोजपुरी कियाओं तथा मुहाबरों के साथ व्यवहृत हैं। मैंने उन्हीं पाठों के साथ गोरखनाथ की भोजपुरी रचनाएँ यहाँ उद्घृत की हैं, जिनसे पता लग सके कि आज से दस सौ वर्ष पूर्व भोजपुरी का क्या रूप था? नीचे की सरणी से स्पष्ट हो जायगा कि 'गोरखवानी' में दिये हुए गोरखनाथ जी के ग्रन्थों में भोजपुरी के छन्द कितनी मात्रा में हैं। इन भोजपुरीवाले सभी छन्दों की भाषा को भी हम सर्वत्र केवल भोजपुरी ही नहीं मान सकते। इनमें ऋधिकांश शब्द तो भोजपुरी, के हैं; किन्तु कुछ ऐसे छन्द भी हैं, जिनकी भाषा मिश्रित कही जायगी, फिर भी भोजपुरी किया होने के कारण उनकी गणना भोजपुरी छन्द में कर ली गई है।

| नाम पुस्तक          | संख्या छन्द    | भोजपुरी भाषा के छन्दों की संख्या |
|---------------------|----------------|----------------------------------|
| १-—सबदी             | २७५            | ४६                               |
| २—पद                | ६२             | २०                               |
| ३—शिष्या दरसन       | ३१ (पंक्तियाँ) | ७ (पंक्तियाँ)                    |
| ४—ग्रात्म बोध       | २२             | २                                |
| ५नरवे बोध           | १४             | 8                                |
| ६—सप्तवार           | <u>ς</u>       | १                                |
| ७—मछिन्द्र गोरष बोध | १२७            | १०                               |
| ⊏—रोमावली           | ५५ (पंक्तियाँ) | ٥                                |
| ६ग्यान तिलक         | ४५             | o                                |
| १०पंच मात्रा        | २४             | o                                |
| ११—गोरष गगोश गुष्टि | પૂર            | o                                |

'गोरखबानी' के लेखक ने जिन विभिन्न पुरानो पाग्डु-लिपियों में छन्दों के जितने भी पाठ पाये हैं, उनके उदाहरण वर्ण-चिह्नों ब्रादि के ब्रानुसार ब्रपनी पुरतक के फुटनोट में हर भेद वाले पाठ के साथ दे दिये हैं। उसी क्रम का पालन 'गोरखबानी' से गोरच्चनाथ के छन्दों का उद्धरण करते समय भी किया गया है। पाग्डु-लिपियों का सांकेतिक वर्ण-चिह्न के लिए जो सरणी बड़थ्वाल जी ने दी है, उसको यहाँ इसलिए उद्धृत कर दिया जाता है। उसकी सहायता से पाठक उद्धृत पाठ भेद को समक सकेंगे।

- (क) 'प्रतिपौड़ी हस्तलेख' गढ़वाल के पंडित तारादत्त गैरोला को जयपुर से प्राप्त हुआ था। इसके चार विभाग हैं। समय संवत् १७१५ के आसपास होना चाहिए।
- (ख) जोधपुर दरबार पुस्तकालय की प्रांत। जोधपुर के पुरातत्त्व-विभाग के अध्यज्ञ पं० विश्वेश्वरनाथ रेऊ ने इसकी नकल कराकर मेजने की कृपा की। परन्तु इसमें गोरखनाथ की रचनात्रों में केवल 'सबदियाँ' आई हैं।
- (ग) यह प्रति मुक्ते जोधपुर के श्रीगजराज श्रोक्ता से उपलब्ध हुई। लिपिकाल इसका भी ज्ञात नहीं।
- (घ) यह प्रति मुक्ते जोधपुर के किय श्री 'शुमकरण चरण' से प्रात हुई। यह बृहत् संग्रह-ग्रन्थ है जिसे एक निरंजनी साधु ने प्रस्तुत किया। यह प्रति संवत् १८२५ में लिखी गई थो।
- (ङ) मंदिर बाबा हरिदास, नारनौल, राज्य पिटयाला में है श्रीर कार्तिक शुदी श्रष्टमी गुरुवार १७६४ को लिखी गई है।

(च) यह प्रति श्रीपुरोहित हरिनारायणजी, बी॰ ए॰, जयपुर के पास है। इसमें बहुत-से प्रनथ हैं। प्रति का लिपिकाल पुस्तिका में इस प्रकार दिया है—

संवत् १७१५ वर्षे शाके १५८० महासंगलीक फाल्गुन मासे शुक्क पचे त्रयोदस्यां तिथौ १३ गुरुवासरे: डिंडपुर मधयेस्वामी पिराग दास जी शिष्य स्वामी माधोदास जी तिस्याप्य वृन्दावनेनालेखि त्रात्मार्थे।

(छ) यह प्रति भी पुरोहित जी के पास है। यह भी संग्रह-ग्रन्थ बड़ा है। रज्जब जी की साखी की समाप्ति के बाद जो योगियों की बानी के कुछ पीछे त्राती है, लिपिकाल में यों दिया है—

संवत् १७४१ जेठ मासे || थावर वारे || तिथिता ||८|| दीन ५ मैं लिषि पति स्वांमी साई दास की सुं लिषि ||

(ज) यह प्रति भी उक्त पुरोहित जी के पास है श्रीर सं० १८५५ की लिखी है।

(क) इस प्रति की नकल एक महत्त्वपूर्ण सूत्र के द्वारा कराई गई है।

इनके अतिरिक्त इन योगियों की रचनाओं के एक संस्कृत-अनुवाद की हस्तलिखित प्रति मिलती है, जो सरस्वती-भवन, काशी में है। इसमें लिपिकाल नहीं दिया गया है और आरंभ का कुछ अंश नहीं है।

# 'गोरखबानी' के भोजपुरी छन्द

#### सबदी

हसिबा पेलिबा रहिबा रंग। कांम क्रोध न करिबा संग॥
हसिबा पेलिबा गाइबा गीत। दिढ किरी राधिबा छापनां चिति ॥ पृ०—३।
हँस्ँगा, खेलूँगा, म<sup>र्</sup>त रहूँगा; किंतु कभी काम, क्रोध का साथ न करूँगा। हँस्ँगा, खेलूँगा और गत भी गाऊँगा; किंतु अपने चित्त को टढ करके रखूँगा।

हसिबा षेलिबा धरिबा ध्यांन । ग्रहनिसि कथिवा ब्रह्म गियान । हसै षेलै न करें मन भंग । ते निहचल सदा नाथ के संग ॥ पृ०—४ ।

् हॅस् गा, खेलू गा श्रीर ध्यान-धारणा करूँगा। रात-दिन ब्रह्म-ज्ञान का कथन करूँगा। इसी प्रकार (संयमपूर्वक) इँसते खेलते हुए जो श्रपने मन को भंग नहीं करते, वे निश्चल होकर ब्रह्म के साथ रमण करते हैं श्रथवा निश्चित रूप से मेरे साथ रह सकते हैं।

गगन मंडल में ऊंघा<sup>६</sup> कूबा, तहाँ श्रंमृत का बासा।

सगुरा<sup>८</sup> होइ सु भरि भरि पीवै निगुरा जाइ पियासा ॥२॥ पृ०—९ ।

श्राकाशमंडल (श्न्य श्रथवा ब्रह्मरंघ) में एक श्रींधे मुँह का कुँशा है, जिसमें श्रमृत का वास है। जिसने श्रच्छे गुरु की शरण ली है, वही उसमें से भर-भर कर श्रमृत पी सकता है। जिसने किसी श्रच्छे गुरु को धारण नहीं किया, वह इस श्रमृत का पान नहीं कर सकता, वह प्यासा ही रह जायगा॥

१. 'न करिया' के स्थान पर 'का तिजवा'। २. डिडि। ३. श्रांपर्णा, श्रप्याां। ४. च्यंत, चित। ४. गीगनि। ६. श्रौंधा, (ख) ऊधा,। ७. श्रम्रत, (घ) यंम्रत, (ख) में लिपिकर्त्ता पहले दो श्रक्तरों को पढ़ नहीं सका।

द्वधिक न बोलिबा, ढबिक न चिलिबा धीरें र धिरबा पावं। गरब न करिबा सहजें रहिबा भणत र गोरष रावं॥ पृ०—११।

सब व्यवहार युक्त होने चाहिए, सोच-समभकर काम करना चाहिए। अचानक फट से बोल नहीं उठना चाहिए। जोर से पाँव पटकते हुए नहीं चलना चाहिए। धीरे-धीरे पाँव रखना चाहिए। गर्व नहीं करना चाहिए। सहज स्वामाविक स्थिति में रहना चाहिए। यह गोरखनाथ का उपदेश (कथन) है।

धाये न षाइबा<sup>६</sup> भूषे न मरिबा<sup>८</sup> श्रहनिसि लेखा १० श्रह्म श्रगिन का मैर्च । हठ न करिबा पड़या<sup>११</sup> न रहिबा यूँ बोल्या गौरष देवं <sup>१२</sup>॥

भोजन पर टूट नहीं पड़ना चाहिए ( श्रिधिक नहीं खाना चाहिए ), न भूखे ही मरना चाहिए । रात-दिन ब्रह्माग्नि को ब्रह्म करना चाहिए । शरीर के साथ हठ नहीं करना चाहिए श्रीर न पड़ा ही रहना चाहिए ।

द्धिणी<sup>93</sup> जोगी रंगा, पूरबी<sup>98</sup> जोगी बादी। पछमी जोगी बाला भोला, सिध जोगी उतराधी। प्र---१६।

योग-सिद्ध के लिए उत्तराखंड का महत्त्व ४१-४२ सर्वादयों में कहा गया है। स्वयं गोरखनाथ ने हिमालय की कंदराश्रों में योग-साधन किया था, ऐसा जान पड़ता है। कहते हैं दिख्णी रंगी होता है श्रीर पूर्वी-प्रकृति का होता है। पश्चिमी योगी भोलाभाला स्वभाव का तथा उत्तराखंड का योगी सिद्ध होता है।

श्रवधू दमकों १५ गहिबा उनमनि १६ रहिबा, ज्यूं १५ बाजवा श्रनहद तूरं। गगन मंडल में तेज १८ चमंके १९, चंद नहीं तहाँ सारं॥ सास उसास वाइ २० की भिषवा २१ रे. कि लेंहु २२ नव हार। छुठै छुमासि काया पलटिवा २३, तब उनमँनी जोग श्रपारं॥ ए०—१६।

हे श्रवधृत, दम (प्राण् श्वास को पकड़ना चाहिए, प्राणायाम के द्वारा उसे वश में करना चाहिए। इससे उन्मनावस्था सिद्ध होगी। श्रनाहत नाद रूपी तुरी बज उठेगी श्रीर ब्रह्मां बेना सूर्य या चंद्रमा के (ब्रह्म का) प्रकाश चमक उठेगा।

(केवल कुम्भक द्वारा) श्वासोच्छ्वास का भन्नए करो। नवो द्वारों को रोको। छठे छुमासे कायाकल्प के द्वारा काया को नवीन करो। तब उन्मन योग सिद्ध होगा॥

<sup>9. (</sup>ख), (ग), (घ) हबके—हबके । २. (ग) धीरा (घ) धीरें । ३. (ख) सहजै (ग) सिंह जै। ४. (ख) यूँ भरात, (ग) यों बोल्या। ५. (ख) धावे। ६ (ख), (घ) षायबा। ७ (ग), (घ) भ्षा। ६. (ग), (घ) रहिबा। ६. (क) म्राहित्तस, (ख) म्राहित्तिस। १० (ख) लेइबा। ११. (क) पहे, (ख) पिं। १२. (ख) रावं। १३. (क) दिल्लगी, (ख), (घ) दिषणी। १४. (ख), (ग), (घ) पुरब-पिल्लम। १५. (ख), (ग), (घ) दमकृं। १६. (क) उत्तमन (घ) उत्तमन्य। १७. (ग), (घ) तब। १६. (च) जोति। १६. (क), (ख), (ग) चमकै। २०. (ग), (घ) बाय। २१. (क) मिछ्डबा। २२. (ख) लेबा, (ग) ले, (घ) लेह। २३. (ग) (घ,) पलटै।

बड़े बड़े के कूले ये मोटे मोटे पेट, रे पूता गुरु सौं अमेट। पड़ पड़काया निरमल नेत, अभई अरे पूता गुरु सौं भेट॥१०९

गो० बा०, पृ० ३८

जिनके बड़े-बड़े कूल्हे श्रीर मोटी तोंद होती है, (उन्हें योग की युक्ति नहीं श्राती। सममना चाहिए कि) उन्हें गुरु से मेंट नहीं हुई है। या तो उन्हें श्रच्छा योगी गुरु मिला ही नहीं है श्रथवा गुरु के शरीर के दर्शन होने पर भी उसकी वास्तविकता को उन्होंने नहीं पहचाना है, उनकी शिह्मा से लाम नहीं उठा पाया है, वे उसके श्रिषकारी नहीं हुए हैं। यदि (साधक का) शरीर खड़ खड़ (चरबी के बोम्म) से मुक्त है श्रीर उसके नासा-रंश्र निर्मल श्रथवा उसकी श्राँखें (नेत्र) निर्मल, कांतिमय हैं तो (सममना चाहिए कि उसकी) गुरु से भेंट हो गई है; नेत = (१) मंथन की डोरी। इसी से नेति किया का नाम बना है। इस किया में नासारंश्रों में डोरी (नेत) का उपयोग होता है, इस लिए साहचर्य से नासारंश्र श्रर्थ भी सिद्ध होता है। (२) श्राँख।

एकटी विकुटी त्रिकुटी संधि पछिम हारे पमनां बंधि।

षूटै तेल न बूमें दीया बोलैनाथ निरन्तरि हूवा। १८७ गो० बा० पृ० ३८ एकटी (पहलज, इडा) ग्रौर बिकुटी (दूसरी, पिंगला) का जब त्रिकुटी (तीसरी सुषुम्ना) में मेल होता है श्रौर सुषुम्ना-मार्ग में जब पवन का निरोध हो जाता है तब साधक ग्रमर हो जाता है। उसका ग्रायु रूप तेल समाप्त नहीं होता ग्रौर जीवन रूपी शिखा बुम्मती नहीं है। इस प्रकार नाथ कहते हैं कि साधक निरन्तर ग्रार्थात् नित्यस्वरूप हो जाता है।

एक = स्वार्थें टा (स्त्री॰ ई) उपसर्ग के लगने से एकटी शब्द सिद्ध हुन्ना है। इसके त्रमुकरण पर दि से विकुटी त्रौर त्रि से त्रिकुटी शब्द बने हैं। त्रिकुटी भी ऋभियें त है।।

#### राग रामश्री

छाँटै तजो गुरु छाँटै तजो तजो है लोभ मोह माया। आत्मां परचे राषो गुरुदेव सुन्दर काया ॥देक॥ कांन्हीं पाव भेटीला गुरु बद्यानय सें। १० ताथें में पाइला गुरु, तुम्हारा उपदेसें ११॥॥ सेतें कळू २ कथीला गुरु, सर्वेंभैला १३ भोले । सर्व १४ रस पोइला गुरु, वावनी चै१५ षोळे ॥२॥

बड़े बड़े कूला ग्रसथूल, जोग जुगति का न जाणे मूल । खाया भात फुलवा या पेट, नहीं रे पुता गुर धयों भेट ॥

<sup>9.</sup>  $(\pi)$  बड़े बड़े २.  $(\pi)$   $(\pi)$   $(\pi)$  कूला। यह सबदी  $(\pi)$   $(\pi)$  में कुछ श्रंतर के साथ है ।  $(\pi)$  में इस प्रकार है ।

३. (ख) स्यूं (ग) स्यौं (घ) सूं। ४.(ख) नेत्र। ४.(ख) होइ रै, (घ) हुई रे। ६. (घ) में नहीं। ७. (घ) ग्रह। =. (घ) गुरुदेव राषौ। ६. (घ) कांन्ही पान। १०. (घ) विद्याये सं। ११. उपदेसं। १२. (घ) ग्रेता काय। १३. (घ) सरब भता। १४. (घ) सरव। १४. (घ) बाघगी के, (घ) बाघगी।

नाचत गोरषनाथ घूंघरी, चे घातें।
सबें कमाई षोई गुरु, बाघनी चे राचें॥३॥
रस कुस बिह गईला, रिह गई छोई।
भणत मिछंदनाथ पूता, जोग न होई॥॥
रस-कुस बिह गईला रिह गईला सार।
बदंत गोरषनाथ गुरु जोग श्रपार॥५॥
श्रादिनाथ नाती मिछुन्द्रनाथ पूता॥
षटपदी भणीछें गोरप श्रवधूता ॥६॥ पृ०—८७।

हे गुरु, लोम और माया को (छाँटै) अलग से अर्थात् विना स्पर्श किये हुए छोड़ दो। हे गुरुदेव, आत्मा का परिचय रक्खो जिससे यह सुन्दर काया रह जाय, नष्ट न हो। विद्यानगर के (या—से आए हुए) कान्हपाद से भेंट हुई थी। उसी से आपकी इस दशा का पता लगा कि आप कामिनियों के जाल में पड़े हुए हैं। (गुरु संबंधी होने के कारण कान्हपाद के कहे हुए संदेश को 'उपदेश' कहा है।) यह जो कुछ कहा है, अर्थात् आपका पतन भ्रम के कारण हुआ है। आपने अमृत रस को वावनी (माया) की गोद में (घोलें, कोरें कोड़ में) खो दिया है। गोरख कहते हैं कि वावनी (माया) के घूँ घर के बजने के स्वर के साथ ताल मिला कर नाचते हुए माया के प्रेम (राचें) से हे गुरु, तुमने अपनी सारी आध्यात्मिक कमाई खो डाली है।

रस कुस-तरल पदार्थ। छोई—संभवतः राख। निस्सार वस्तु। गढ़वाल में कपड़े धोने के लिये 'छोई' बनाई जाती थी। वहाँ 'छोई' राख को पानो में मिलाकर विधि विशेष से छानकर निकाले पानी को कहते हैं। यहाँ उसका उलटा द्यर्थ जान पड़ता है। तुम्हारा रस बह गया। सीठी शरीर में बच रही है। मिछिन्द्रनाथ पुत्र कहता है कि गुरु, तुमसे स्रब योग न होगा। तुम्हारा रस कुस बह गया। सार रह गया। गोरखनाथ कहते हैं कि हे गुरु, योग-विद्या स्रपार विद्या है। सारांश यह है कि कुछ वस्तुएँ ऐसी होती हैं जिनमें बहने या नष्ट हो जानेवाले स्रंश के साथ तत्त्व पदार्थ निकल जाता है, कुछ ऐसी जिनमें उस स्रंश के निकल जाने के बाद भो तत्त्व वस्तु बनी रहती है। ऐसे ही, कुछ मतों में सार वस्तु का प्रहण न होकर बाहरी स्रनावश्यक बातों का प्रहण होता है, स्रौर दूसरों में केवल सार तत्त्व का प्रहण होता है, बाहरो स्रनावश्यक बातों का नहीं। योग मत इसी दूसरे अकार का है।

चाल्योरे॰ पांचों भाइला तेणें बन जाइला॰ जहाँ दुष सुष नांव न जानिये ॰ ॥टेक॥ षेती करों १ तो मेह बिन १२ सूके बनिज करों तो पूंजी लूटै॥१॥

१. हार्थें। २. (घ) रसकस। ३. (घ) गई ल्यों। ४. (घ) मछिंद्र गोरष।

५. (घ) भगीली । ६. (घ) श्रीधृता । ७. (घ) चालौ । ८ (घ) भायला

६ (घ) तिहि बनि जायला । १०. (घ) जासीयला । ११. (घ) करूँ । १२. (घ) बिसा ।

स्रस्त्री करों तो घर भंग हुँ ला |

मित्र करों तो बिसहर भैला है ॥२॥

स्त्रुवटै षेलों तो वैठडो हारों ४ |
चोरि करों तो घ्यंडड़ो मारों ५ ॥३॥

बन षड कों तो बिरस्र न फलना ७

नगरी मैं जाऊँ तो भिष्या न मिलना ९ ॥४॥

बौल्या गोरष नाथ मिस्ट्रिंड का पूता |

स्राहिनें माया भया स्रवधूता १० ॥५॥ पृ०—९४ |

हे पाँचा भाइयो, (पंचेंद्रियो ) चलो उस वन को जायें जहाँ सुख-दुःख का नाम भी नहीं जाना जाता। (यहाँ तो सब सुख दुःख में परिणत हो जाते हैं।) विसहर—विषधर, साँप।

यदि खेती करता हूँ तो बिना जल के सूखने लगती है। वाणिज्य करता हूँ तो उसमें नीयत टीक न होने के कारण पूँजी ही दूब जाती है। अस्त्र प्रह्मा करके युद्ध करता हूँ तो यह सब अपना ही घर रूपी संसार भंग हो जाता है। यदि इस दुनिया में किसी को मित्र बनाता हूँ तो वह विषधर साँप हो जाता है। यवि वन में खेलता हूँ तो सब कुछ हार बैठता हूँ। चोरी करता हूँ तो मार से गिर पड़ता हूँ। यदि वन में जाता हूँ तो कोई फलने वाले वृत्त नहीं कि भोजन मिले। नगर में जाऊँ तो भित्ता नहीं मिलती। मछिन्द्र पुत्र गोरख कहते हैं कि माया त्याग कर मैंने अवधृत बनना ही उचित समका जिसमें पंचेन्द्रिय की विजय प्राप्ति के बाद सुख-दु:ख का नामोनिशान नहीं है।

श्रवधू जाप जपों ११ जपमाली १२ चीन्हों जाप १३ जप्यां फल होई ।
श्रवण जाप जपीला १४ गोरष, चीन्हत १५ विरला कोई ॥देक॥
कवल १६ बदन काया करि १७ कंचन १८, चेतिन करों १९ जपमाली ।
श्रमेक जनम नां २० पातिंग छूटे २१, जपंत २२ गोरष चवाली २३ ॥१॥
एक श्रवीरि १४ एकंकार जपीला २५, सुंनि श्रस्थूल २६, दोइ २७ वांणीं ।
प्रेंड ब्रह्मां इं २८ सिम तुलि ब्यापीले २९, एक श्रविरी हम ३० गुरसुषि जांणीं ॥२॥
है ३१ श्रविरी दोइ पष उधारीला ३२, निराकार ३३ जापं जिपयां ।
जे जाप सकल सिष्टि उत्तर्णनां, तें जाप श्री गोरषनाथ कथियां ॥३॥

१. (घ) त्रसन्नी। २. (घ) होयला। ३. (घ) जूवा घेलूं। ४. (घ) हाढाँ। ४. (घ) पिंडही पाढाँ। ६. (घ) षिंडि। ७. (घ) फलेंगां। ६. (घ) त्राकाँ। ६. (घ) पिंछिं। १०. (घ) त्राकाँ। ६. (घ) पिंछिं।। १०. वनमाली। १३. तिने जाप। १४. में 'श्रजपा' के स्थान पर 'जैसा जाप जपंता'। १४. चीन्है। १६. दंवल। १७. भई। १८. वंचनरे श्रवधू। १६. चेतन वीया। २०. जन्म का। २०. छूटा। २२. जपै। २३. चमाली। २४. श्रव्णर। २४. जपीली। २६. थूल। २७. दोय। २६. पिंड इश्रंड। २६. व्यापीला। ३०. एकश्रव्णर गोरखनाथ। ३१. दोय श्रव्णर। ३२. वधारिली। ३३. 'में निराकार—कथिया' के स्थान पर तिरला में पारं। ऐसा जाप जतंता। गोरष भागा भरम बिकारं।

द्यज्ञरी जप यह है कि हमने निराकार का जप करते हुए इहलोक और परलोक, निर्मुण और सगुण, स्थम और स्थूल दोनों पत्तों का उद्धार किया है। इस प्रकार जिस जप से सारी स्रष्टि उत्पन्न हुई है, उसी का कथन 'गोरखनाथ' ने किया है।

पवनां रे तूँ जासी कोनें बाटी।
जोगी श्रजपा जपे त्रिवेणी के घाटी ॥टेक॥
चंदा गोटा टीका करिलें, सूरा करिलें बाटी।
गूंनी राजा लूगा धौवें, गंग जमुन की घाटी ॥१॥
श्ररधें उरधें लाइलें कूँ ची, थिर होवें मन तहाँ थाकीले पवनां।
दसवां द्वार चीन्हिलें, छूटै श्रावा गवनां॥२॥
भणत गोरषनाथ मिछंद्र ना पूता, जाति हमारी तेली।
पीड़ी गोटा काढ़ि लीया, पवन पिल दीयां ठेली ॥३॥ प्र०—११६।

श्रधः श्रौर ऊर्ध्व ( निःश्वास श्रौर प्रश्वास ) दोनों की ताली लगाकर (केवल कुम्भक के द्वारा) मन स्थिर होता है श्रौर पवन थक जाता है। दशम द्वार में परमात्मा का परिचय प्राप्त करने से श्रावागमन छूट जाता है। मछन्दर का पुत्र शिष्य गोरखनाथ कहता है कि हम तेली हैं। गोटा ( तिलों का पिंडा ) पेर कर के ( तेल श्रर्थात् श्रात्मतत्त्व ) हमने निकाल लिया है श्रौर पवन रूप खली को फेंक दिया है।।

सित सिति भाषत श्री गोरष जोगी, श्रमेर तौ रहिबा रंगै। श्रलेष पुरिस जिनि गुर-सुषि चीन्छां रहिबा तिसकै संगै॥टेक॥ जुग एक रचीला, बिसहर<sup>3</sup> एक निपाया। ग्यांन विहूणां गण गंध्रप ग्रवधू, सब हीं डिस-डिस षाया॥१॥ त्रेता जुग मधे जुग दोइ रचीला, राम रमाइंग्र<sup>४</sup> कीन्हां। बंदर सब लिंड़-लिंड़ मूये' तिन भीत ग्यांन न चीन्हां ॥२॥ ज़गमधे ज़ग तीनि रचीलै, बहु डम्बर बहु भारं। द्वापर लिङ-लिङ् मूये ६ नारद कीया केंगें पांडों संघारं ॥३॥ कलिज़्रा मधे जुग चारि रचीला<sup>७</sup>, चूकिला चार विचारं। घरि दंदी घरि घरि बादी, घरि घरि कथण हार ॥॥॥ चौह जुग मधे जुग चारि थापिला, ग्यांन निरालंब रहिया। मर्जीद प्रसादै जती गोरष बोल्या, कोई बिरला पार उत्तरियाः ॥५॥ पृ०-१२ई।

श्रीगोरखनाथ जोगी सत्य-सत्य कहते हैं कि हम तो ( श्रपने ) रंग में मस्त रहते हैं। जिन्होंने गुरु-मुख-शिज्ञा के द्वारा श्रलक्ष्य पुरुष (ब्रह्म) को पहचाना है, उन्हीं के साथ रहना चाहिए। श्रुनेक क्रियावाचक शब्द भोजपुरी के इनमें स्पष्ट हैं।

१. (क) सत्य-सत्य । २. हम । ३. विसहरण । ४.रसाइंगा । ५. मूवा । ६:मूदा । ७. रचीलै — चूकिले । =. नादी, । ६. उतरिया पारं ।

कर्ता ने चारों युगों के लिए अलग-अलग विशेषताएँ बनाई। एक, दो और तीन कमशः पहले, दूसरे और तीसरे के लिए प्रयुक्त हुए हैं।

मन लगा कर ऐसा जाप जपो कि 'सोहं' 'सोहं' की वाणी के उपयोग के बिना अंजपा गान (अजपा जाप) हो जाय।

गरिला निगुरा न रहिला। गुर गुर बिन ग्यांन म पायला रे२ भाईला ॥टेक॥ दुधें धोया कोइला उजला<sup>उ</sup> न होइला। कागा कंठे पहुप भाल हँसला न भैला ॥१॥ श्रभाजै सी रोटली<sup>६</sup> कागा जाइला<sup>७</sup> पृञ्जौ म्हारागुरु<sup>८</sup> नै<sup>९</sup> कहाँ सिषाइला १० ॥२॥ उतर<sup>११</sup> दिस ग्राविला<sup>१२</sup>, पछिम दिस जाइला<sup>१3</sup>, पूछी स्मारा सतगुरु नै १४, तिहाँ बैसि षाइला १५॥३॥ चीटी केरा नेत्र (सेत) १६ मैं गज्येंद्र १७ समाइला । गावडी के<sup>९८</sup> सुष<sup>ं</sup> में बाघला विवाइला<sup>९९</sup>॥४॥ बाहें बरसें बंस ब्याई, हाथ पाव टूटा। गोरखनाथ मिछद्र ना पूता ॥२॥ पृ०--१२८ |

हे ग्रहिल गुरु धारण करो, निगुरे न रहो। हे भाई, बिना गुरु के ज्ञान नहीं प्राप्त होता। दूध से धोने पर भी कोयला उज्ज्वल नहीं होता। कौए के गले में फूलों की माला पहनाने से वह हंस नहीं हो जाता। गहलाग्रहिल, जो व्याधि, भूत-बाधा या मानसिक विकार से ग्रस्त हो। यहाँ मानसिक विकार से ग्रस्त होने से मूर्ख कहा गया है। तुलना कीजिए, गढ़वाली भाषा का 'गयेल' श्रीर भोजपुरी के 'गईल'—उपेन्ना, श्रसावधानी श्रीर उदासीनता की एक साथ भावना प्रकट करता है।

कौत्रा ( जीव ) बेतोड़ी-सी ( संपूर्ण ) रोटी ( श्राध्यात्मिक परिपूर्णता ) ले जाता है । स्वांतरस्थ गुरु से पूछो कि वह उसे कहाँ बैठकर खाता है । ( श्राभा जैसी श्रविभक्त-सी )।

वह उत्तरिक्षा (ब्रह्मपद, ब्रह्मरंघ) से आया है (ब्रह्म उसका मूल वा अधिष्ठान है) और पश्चिम दिशा ( सुषुम्णा मार्ग ) से वह जायगा ( अर्थात् पुनः ब्रह्मरंघ में प्रवेश करेगा )। वहाँ बैठकर, जहाँ यह मार्ग ले जाता है, ब्रह्मरंघ्र में वह उस रोटी (ब्रह्मानुमूति) का भोग करता है।

<sup>9.</sup> बिर्ण। २. प्रामियरे। 'भाईला' नहीं है। ३. ऊजला। ४. कउत्रो कैगलि पहींप। ४. थायला। ६. त्राभा जैसी रो टली (क) ग्रभा जेसी ह्टी ह्ट्रीटली। ७. कउवा ले त्राइला। ६. माया या माह्या। ६. क्रूँ। १८. बैठि खाइला। १९. पूरव। १२. त्र्रॉंबला। १३. (घ) डालिला। १४. (घ) क्रूँ। १४. (घ) बैठि बाचला। १६. (घ) में 'सेत' नहीं है। १७. (घ) गनिन्द्र १६. (घ) का। १६. व्याईला।

इस प्रकार चींटी की आँखों में गजेन्द्र समा जाता है। (अर्थात् सूक्ष्म आध्यात्मिक स्वरूप में स्थूल भौतिक रूप समा गया। गाय के मुँह में बाधिन बिया जाती है अर्थात् इसी भौतिक जीवन में उसको नाश करनेवाला आध्यात्मिक ज्ञान उत्पन्न हो जाता है।

बारह वर्ष में बाँक ब्याई है; पर इस प्रस्ति में उसके हाथ-पाँव टूट गये हैं—वह निकम्मी हो गई है। यह मछन्दर के शिष्य गोरखनाथ का कथन है। मायिक जीवन निष्फल होता है, इसलिए उसे बाँक कहा गया है। परन्तु बड़ी साधना के अनन्तर इसी मायिक जीवन में ज्ञान की भी उत्पत्ति हो जाती है, यही बाँक का बियाना है। जब ज्ञानोदय हो जाता है, तब माया शक्ति-हीन हो जाती है, यही उसके हाथ-पाँव टूटना है।

बोलों पंडिता देव कौनै निज तत निहारताँ अम्हें तुम्हें नाहीं । | टेक|| देवली पषांग चा देव ४। पषाँग पूजिला कैसे फीटीला सनेहभ तेड़िला<sup>६</sup> निरजीव पूजीला पार कैसे पाप ची<sup>७</sup> करणी उतरीला<sup>८</sup> तीरथि तीरथि सनांन करीला १ बाहर १० घोये कैसे भीतरि ११ भेदीला ॥३॥ श्रादिनाथ नाती मछींद्रनाथ पूता निज तत निहारै गोरष अवधूता \* ||४॥ पृ०--१३१ |

हे पंडितो, कैसे बताऊँ कि देवता किस स्थान में रहता है ? निज तत्त्व को देख लेने पर हम और तुम नहीं रह जाते (सब एक हो जाते हैं, मेद मिट जाता है)। पत्थर के देवता की प्रतिष्ठा (करते हो)। ( तुम्हारे लिए ) स्नेह ( दया ) का प्रस्कोट कैसे हो सकता है ? (पत्थर का देवता कहीं पसीज सकता है ?)

तुम सजीव फूल-पत्तियों को तोड़ कर निर्जीय मूर्त्त को पूजते हो। इस प्रकार पाप की करनी (कृत्यों) से दुस्तर संसार को कैसे तर सकते हो ! तीर्थ में स्नान करते हो । बाहर धोने से भीतर प्रवेश कर जल आत्मा को कैसे निर्मल कर सकता है ? (पानी तो केवल शारीर को निर्मल बनाता है ।) आदिनाथ का नाती-शिष्य और मछन्दरनाथ का पुत्र-शिष्य गोरख निज तत्त्व (आत्मा) का दर्शन करता है ।

१. (घ) हूँ तोहि पूळूँ पांड्या देव, कौंगैं ठांय रे। २. (क) हमें तुम्हें। ३. (घ) नाहि रे।

४. (घ) पाषागां का देहुरा पाषांगा का देव । ५. (घ) पाषांगा कृ पूजि फीटीला सनेह रे।

इ. (घ) तोईाला, पूजीला। ७. (घ) की। ८. (क) 'कैसे दूतर तिरीला'।

तीरिथ तीरिथ जाईला श्रसनान (क) तीरिथ तीरिथ सनान । १०. बाहिर कै।

११. कैसें भीतर (ख) भीतरि कैसें।

<sup>\*</sup> तृतीय छन्द के प्रथम चरण का पाठ पुस्तक में 'सरजीव तीडिला निरजीव पूजिल पापची करणी केसे दूतर तिरीला' के निकट फुट नीट में जो (घ) का पाठ था वह अधिक भोजपुरी था, इसलिए वही रखा गया है। —लेखक

ान तिलक

पूरव देश पञ्जांही घाटी (जनम) लिख्या हमारा जोगं।
गुरु हमारा नांवगर कहीए, मेटै भरम विरोगं ॥१९॥ ए०-२१२।
पन्द्रह तिथि

चौद्सि चौद्ह<sup>9</sup> रतन विचार। काल बिकाल ग्राबता निवारि। ग्रापैं<sup>2</sup> ग्राप देवौ पट तारि। उतपति परलै<sup>3</sup> काथा मंभारि॥१५॥ ए०—१८३।

# भत् हिर

'भवृ हिरि' या 'भरथरी' गोरज्ञनाथ के शिष्य कहे जाते हैं। इनका चलाया वैराग्य पंथ है। इनके सम्बन्ध के गीत साई लोग सर्वत्र भोजपुरी प्रदेश में गाया करते हैं, जिनको सालाना फसल के समय किसान कुछ दिया करते हैं। भवृ हिरि के सम्बन्ध में डाक्टर हजारीप्रसाद द्विवेदी के ये वाक्य देखिए —

''गोरज्ञनाथ के एक स्रन्य पंथ का नाम वैराग्य पंथ है। भरथरी या भतु -हरि इस पंथ के प्रवर्तक हैं। भनु हिरि कौन थे, इस विषय में पंडितों में नाना प्रकार के विचार हैं; परन्तु पंथ का नाम वैराग्य पंथ देखकर त्र्यनुमान होता है कि 'वैराग्य शतक' नामक काव्य के लेखक भनु हिरि ही इस पंथ के मूल प्रवर्तक होंगे। दो बातें संभव हैं-या तो भर्त हिर ने स्वयं कोई पंथ चलाया हो श्रीर उसका नाम वैराग्य-मार्ग दिया हो या बाद में किसी अन्य योगमार्ग ने वैराग्य शतक में पाये जानेवाले वैराग्य शब्द को अपने नाम के साथ जोड़ लिया हो। 'वैराग्य-शतक' के लेखक भर्त हिर ने दो और शतक लिखे हैं-- शुगार-शतक श्रीर नीतिशतक। इन तोनों शतकों का पढ़ने से भर्त हिर की जिन्दादिली और अनुभ्तिशीलता खूब प्रकट होती है। चीनी यात्री 'इत्सिंग' ने लिखा है कि भतृ हिरि नामक कोई राजा था जो सात बार बौद्ध संन्यासी बना च्रौर सात बार गृहस्थाश्रम में लौट त्र्याया । वैराग्य त्र्यौर शृंगार शतकों में भनु हिर के इस प्रकार के संश-थित भावावेगों का प्रमाण मिलता है। संभवत: शतकों के कर्ता भन हिर 'इत्सिंग' के भन हिर ही हैं। उनका समय सप्तम शताब्दी के पूर्व भाग में ठहरता है। कहानी प्रसिद्ध है कि श्रपनी किसी रानी के श्रनुचित श्राचरण के कारण वे विरक्त हुए थे। 'वैराग्य-शतक' के प्रथम श्लोक से इस कहानी का सामंजस्य मिलाया जा सकता है। परन्तु इसी भतु हिर से गोरज्ञनाथ के उस शिष्य भर्नु हिरि को, जो दसवीं शताब्दी के अन्त में हुए, अभिन्न समसना ठीक नहीं है। यदि 'वैराग्यशतक' के कर्त्ता भतृ हिर गोरच्चनाथ के शिष्य थे तो क्या कारण है कि सारे शतक में गोरज्ञनाथ का नाम भी नहीं आया है ? यही नहीं, गोरज्ञनाथ द्वारा प्रवर्तित हठयोग से वैराग्य-शतक के कर्त्ता परिचित नहीं जान पड़ते । मेरा इस विषय में यह विचार है कि भनु हिर दो हुए हैं, एक तो 'वैराग्य-शतक' वाले ऋौर दूसरे उज्जैन के राजा जो अन्त में जाकर गोरह्मनाथ के शिष्य हुए थे। भतृ हिर का वैराग्य-मत गोरज्ञनाथद्वारा श्रनुमोदित हुश्रा श्रीर बाद में परवर्ती भतृ हिरि के नाम से चल पड़ा । इस मत

१. (घ) चवदिस चवदैह। २. (घ) आषै। ३. (क) प्रत्तै। ४. 'नाथसम्प्रदाय'-पृ० १६६-१६८।

को भी गोर ह द्वारा 'श्रपना मत माना जाना' इसी लिए हु आ होगा कि 'कपिलायनी' शाखा तथा 'नीम-नाथी पारसनाथी' शाखा की माँति इनमें योगिकियाओं का बहुत प्रचार होगा। द्वितीय मर्नु हिरि के विषय में आगे कुछ विचार किया जा रहा है। यह विचार मुख्य रूप से दन्त-कथाओं पर आश्रित है। इनके विषय में नाना प्रकार की कहानियाँ प्रचलित हैं। मुख्य कथा यह है कि ये किसी मृगीदल-विहारी मृग को मार कर घर लौट रहे थे। तब मृगियाँ नाना प्रकार के शाप देने लगीं और नानाभाव से विलाप करने लगीं। द्याद्व राजा निरुपाय होकर सोचने लगे कि किसी प्रकार यह मृग जी जाता तो अच्छा होता। संयोगवश गुरु गोर हानाथ वहाँ उपस्थित हुए और उन्होंने इस शर्त पर कि मृग के जी जाने पर राजा उनका चेला हो जायगा, मृग को जिला दिया। राजा चेला हो गये। कहते हैं, 'गोपीचंद' की माता 'मयमामता' (मैनावती) इनकी बहन थीं।

"हमारे पास 'विधना क्या कर्तार' का बनाया हुआ 'भरथरी-चरित्र' है, जो दूधनाथ प्रेस, हवड़ा से छपा है। इस पुस्तक के अनुसार भरथरी या भतृ हिर उज्जैन के राजा इन्द्रसेन के पौत्र और चन्द्रसेन के पुत्र थे। वैराग्य अह्या करने के पूर्व राजा सिंहलदेश की राजकुमारी 'सामदेई' से विवाह करके वहीं रहते थे। वहीं मृग का शिकार करते समय उनकी गुरु गोरखनाथ से भेंट हुई थी। हम पहले ही विचार कर चुके हैं कि योगियों का सिंहलदेश वस्तुत: हिमालय का पाददेश है, आधुनिक 'सीलोन' नहीं।"

"एक श्रीर कहानी में बताया जाता है कि भन् हिर श्रपनी पितवता रानी 'पिंगला' की मृत्यु के बाद गोरच्चनाथ के प्रभाव में श्राकर विरक्त हुए श्रीर श्रपने भाई विक्रमादित्य को राज्य देकर संन्यासी हो गये। उज्जैन में एक विक्रमादित्य (चंद्रगुप्त द्वितीय) नामक राजा सन् १०७६ से १३२६ तक राज्य करता रहा । इस प्रकार भन् हिर ग्यारहवीं शताब्दी के मध्यभाग के ठहरते हैं।"

श्रपनी भूमिका में मैंने मालवा के परमारों द्वारा मोजपुर प्रदेश यानी श्राज के शाहाबाद, गाजीपुर श्रोर बिलया श्रादि जिलों में श्राकर राजा मोजदेव के नेतृत्व में राज्य स्थापित किये जाने की बात प्रतिपादित की है। उससे श्रोर मालवा के ग्यारहवीं सदी के विक्रमादित्य द्वितीय के माई इस भतृ हिर के इस प्रदेश में श्राने की पृष्टि होती है। इसकी पृष्टि में श्रोर श्राधिक बल इस बात से मिलता है कि गाजीपुर के गजेटियर के पृ० १५२ में गाजीपुर के पुराने ऐतिहासिक गणों के वर्णन में एक 'भित्री' स्थान का वर्णन श्राया है। इस 'भित्री' स्थान को मौर्थ्यकालीन नगर कहा गया है श्रोर कहा गया है कि सु गों के पतन के समय (७२ पू० ई०) से गुप्तकाल तक (३२० ए० डी०) का इतिहास श्रन्धेरा है। गुप्तों के समय में श्रीर उसके बाद बहुत से बौद्ध नगर नष्ट होकर हिन्दू नगरी में परिण्त हो गये। 'मित्री' के सम्बन्ध में भी यहीं बात लागू हुई होगी। वहाँ 'स्कन्दगुप्त' के समय (४६६ ए० डी०) में विष्णु का मन्दिर श्रीर लाट निर्मित किये गये थे। श्रतः जान पड़ता है कि उसी प्राचीन स्थान पर मालवा

१. ब्रिग्स : पृ० २४४।

के विक्रमादित्य द्वितीय के भाई भतु हिरि ने स्राकर स्रपना राज्य-गढ़ पुनः ग्यारहवीं सदी में, जब भोज यहाँ स्राये थे, बनाया होगा; स्रोर उसका प्राचीन नाम बदल कर स्रपने नाम पर भन् हिरि नाम रखा होगा, जिसका विकृत रूप स्राज (भन्नी) या भिन्नी है। 'हरि' उच्चारण की सुविधा से जन-करठ ने भुला दिया होगा। यही भन् हिरि गोरखनाथ के शिष्य होंगे, जैसा कि डा॰ हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। इनके ही नाम पर भरथरी की उपर्युक्त गाथा स्रपनी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के साथ चल पड़ी होगी। यह स्रनुमान इस बात से भी पृष्ट होता है कि गोरखपुर जिला के वैराग्यपंथावलम्बी भरथरी के गीत गानेवाले साई लोग बलिया-गाजीपुर-शाहाबाद के जिलों में साल में दो बार, फसल के समय, स्राते हैं स्रोर हर घर से स्राना-दो-स्राना, जैसा बँधा है, या कपड़ा वस्त्ल कर ले जाते हैं। इससे स्पष्ट है कि भन् हिरि का राज्य यहीं था स्रोर उनके संन्यास प्रहण करने के बाद उनके राज्य में उनके चलाये पंथ के स्रनुयायियों ने स्रपनी वृत्ति कायम कर ली स्रोर जनता ने उसे स्वीकार भी कर लिया।

'कल्याण' के 'योगांक' में योगी मतृ 'हिर का परिचय मालवा के राजा विक्रमादित्य के माई के रूप में दिया गया है। उनका दूसरा नाम 'भोज' भी कहा गया है और इनके गोरच्चनाथ के शिष्य होने का वृहत् वर्णन इस प्रकार दिया गया है कि ये शिकार खेलने गोरखपुर की ख्रोर गये हुए थे। इन्होंने गोरच्चनाथ के पालत् हिरण् को देखकर पीछा किया ख्रौर गोरच्चनाथ से जब मेंट हुई तब उनसे हिरण् का पता पूछा। उसी च्चण जब हिरण् सामने दिखाई पड़ा, तब इन्होंने बाण् से उसे मार दिया। इसपर गोरच्चनाथ ख्रौर भतृ 'हिर में वार्ता हुई ख्रौर अन्त में गोरच्चनाथ ने इस शर्त पर हिरण् को पुनः जिलाया कि यदि हिरण् जी जायगा तो भतृ 'हिर राज्य त्यागकर संन्यास ग्रहण् करेंगे। हिरण् के जी उठने पर उन्होंने बचन का पालन किया। ह्यूफ फेजर ने 'फोक लोरस् फ्रॉम वेस्टर्न गोरखपुर' शीर्षक लेख में भरथरी का एक 'बारहमासा' प्रकाशित किया है। यह बारहमासा इन्हीं भतृ 'हिर द्वारा रचा हुआ प्रतीत होता है।

डा० हजारीप्रसाद ने फिर भतु हिर के सम्बन्ध में लिखा है—

"एक दूसरी कहानी में रानी पिंगला को राजा भोज की रानी बताया गया है। राजा भोज का राज्यकाल सन् १०१८ से १०६० ई० बताया गया है?। एक दूसरे मूल से भी भतृ हिरि मैनावती ख्रौर गोपीचन्द का संबंध स्थापित किया जा सका है। पालवंश के राजा महीपाल के राज्य में ही, कहते हैं, 'रमण्वज्र' नामक बज्रयानी सिद्ध ने मत्स्येंद्रनाथ से दीला लेकर शैंव मार्ग स्वीकार किया था। यही गोरह्मनाथ हैं। पालों ख्रौर प्रतीहारों (उज्जैन) का कागड़ा चल रहा था। कहा जाता है कि गोविंदचन्द्र, महीपाल का समसामयिक राजा था ख्रौर प्रतीहारों के साथ उसका संबंध होना विचित्र नहीं है।

१. गीता प्रेस, गोरखपुर; पृ० ७५४।

२. ढा० का० सें० प्रो०-जिल्द २, पृ० ४०३ श्रीर ब्रिस पृ० २४४।

३. ब्रिग्स : म० म० हरप्रसाद शास्त्री के श्राधार पर।

ह्यूफ फ्रोजर के 'फोक लोरस् फ्रॉम वेस्टर्न गोरखपुर' नामक शीर्षक में प्रकाशित वह बारहमासा है—

### बारहमासा

चन्दन रगड़ो सोवासित हो, गूँधी फूल के हार ॥ मँगियाँ भरइतों हो, सुभ के असाद् ॥१॥ साँवन श्रति दुख पावन हो, दुःख सहलो नहिं जाय। इहो दु:ख परे बोही कूबरी हो, जिन कन्त रखले लोभाय ॥२॥ भादो रयनि भयावनि हो, गरजे मेह घहराय। बिजुलि चमके जियरा ललचे हो, केकरा सरन उठ जाय ॥३॥ कुँ आर कुसल नहिं पाओं हो, ना केऊ आवे ना जाय। पतिया में लिख पठवों हो, दीहें कन्त के हाथ ॥४॥ कातिक पूरनमासी हो सभ सखि गंगा नहायँ। गंगा नहाय लट भूरवें हो, राधा मन पछतायँ ॥५॥ त्रगहन ठाढ़ि त्रँगनवा हो, पहिरों तसरा का चीर। इहो चीर भेजे मोर बलमुत्रा हो, जीए लाख बरीस ||६|| प्सिहं पाला परि गैले हो, जाड़ा जोर बुकाय। नव मन रुइग्रा भरवलों हो, बिनु सैयाँ जाड़ न जाय ॥७॥ माघिहं के सित्र तेरस हो सित्र बर होय तोहार। फिरि फिरि चितवों मेंदिरवा हो बिन पिया भवन उदास ॥८॥ फागुन पूरनमासी हो, सभ सखि खेलत फाग। राधा के हाथ पिचकारी हो भर भर मारेली गुलाल ॥९॥ चैत फूले बन टेसू हो, जब दुगड हहराय। फूलत बेला गुलबवा हो, पिया बिनु मोहि न स्रोहाय ॥१०॥ बैसाखिह बंसवाँ कटइतों हो, रच के बँगला छुँवाय। ताहि में सोइतें बलमुत्रा हो, करितों ग्रँचरवन बयार ॥११॥ तपे मिरडहवा हो, बहे पवन 'भरथरी' गावे 'बारह-मासा' हो, पूजे मन के श्रास ॥१२॥

श्राषाढ़ मास श्रुम मास है। यदि श्राज मेरे प्रीतम होते तो श्रपने लिए सुवासित चन्दन रगड़ती श्रोर फूलों की माला गूँथती श्रोर सिन्दूर से माँग भराती; परन्तु हा! वे श्राज नहीं हैं ॥१॥

यह सावन त्राया। त्रति दुःख देनेवाला है। इसका दुःख सहा नहीं जाता। यह दुःख उस कूबरी के ऊपर जाकर पड़े, जिसने मेरे कन्त को बिलमा रखा है।।२॥

भादो आया। इसकी रात्रि कितनी भयावनी है। आकाश में मेह गरज रहे हैं। बिजली जोर-जोर से चमकती है और प्रीतम के बिना उनसे मिलने के लिए मेरा जी ललच रहा है। मैं किसकी शरण में उठ कर जाऊँ ? ॥३॥

कार मास भी आ गया; पर पीतम के कुशल च्लेम का कोई समाचार नहीं मिला। ने कोई उधर से आता है और न इधर से ही कोई जाता है कि पत्र भेजूँ। मैंने इसके पूर्व कई पत्र लिख-लिख कर पथिकों के हाथ भेजे और ताकीद की थी कि कन्त के ही हाथ में उन्हें देना; पर कोई उत्तर नहीं आया ॥४॥

त्रव कार्तिक की पूर्णमासी भी त्रा गई। सभी सिखयाँ गंगा-स्नान कर रही हैं। गंगा-स्नान करके राधा भी त्रपनी लट सुखा रही हैं त्रीर मन-ही-मन प्रीतम के नहीं त्राने की बात से पश्चात्ताप कर रही है।।॥।

अग्रहन मास में तसर की साड़ी पहन कर बीच श्राँगन में खड़ी हूँ श्रौर कह रही हूँ कि इस साड़ी को मेरे प्रीतम ने मेजा है, वे लाख वर्ष जीवित रहें।

पूस मास में पाला श्रभी पड़ा है। जोरों का जाड़ा मालूम हो रहा है। मैंने रजाई में नौ मन रूई भरा तो ली है; पर तब भी सैयाँ के बिना जाड़ा नहीं जाता ॥३॥

माघ मास का तेरस भी थ्रा गया। हे शिव जी, थ्राज ही तुम वर बने थे। मैं फिर-फिर कर अपने घर को निहार रही हूँ। पर बिना पिया के यह मेरा भवन उदास लग रहा है।।७।।

त्राज फागुन की पूर्णिमा है। सब सखियाँ फाग खेल रही हैं। राधा के हाथ में पिचकारी है। रंग भर-भर कर वह पिचकारी मार रही है। त्राज प्रीतम त्रा गये हैं।।⊏।।

चैत मास में वन में टेस् फूल रहे हैं। श्रव केवाली खेती में लहर मार रही है। बेला गुलाव सर्वत्र फूल रहे हैं; परन्तु बिना प्रीतम के ये सारे दृश्य मुक्ते नहीं भाते-सुहाते॥ध॥

वैसाख मास आ गया है। काश, आज प्रीतम यहाँ होते तो मैं बाँस कटवाती और रचि-रचि कर के बंगला छवाती और उसके नीचे प्रीतम सोते और मैं अंचल से हवा करती ॥१०॥

जेठ मास में मृगडाह (मृगशिरा) नज्जत्र तप रहा है। लू हा-हाकार करके बह रही है। भरथरी बारहमासा गाते हैं और कहते हैं—मेरे मन की अभिलाषा आज पूर्ण हुई अर्थात् मेरे प्रीतम आ गये।

जहाँ तक इस बारहमासे की भाषा का प्रश्न है, इसमें कोई सन्देह नहीं कि वह भर्तृ हिर की भाषा का सम्पूर्णतः नवीन रूपान्तर है। केवल इसी कारण यह नहीं कहा जा सकता कि यह मर्तृ हिर की रचना नहीं है। हिन्दी साहित्य की भी बहुत-सी ऐसी कृतियाँ हैं, जिनकी भाषा तो सम्पूर्ण रूप से परिवर्तित हो गई है; किन्तु उन्हें अभी तक अबा और सम्मान के साथ मृल लेखकों के नाम से युक्त करके स्मरण किया जाता है। 'जगनिक' के 'परमाल रासो' इस प्रसंग में उल्लेखनीय है।

महात्मा कबीरदास

कबीरदास जी एक महान व्यक्ति हो गये हैं। आप भक्त, कवि और सुधारक तीनों थे। आपका एक पन्थ ही चल रहा है। आपकी जीवनी के सम्बन्ध में 'कल्याग्' के 'योगाङ्क' से निम्नलिखित पंक्तियाँ उद्धृत की जाती हैं—

"कहते हैं कबीर जी का जन्म काशी में स्वामी रामानन्द जी के आशीर्वाद से एक ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। माता ने किसी कारणवश पुत्र को रात के समय एक तालाब में बहा दिया। सबेरे 'नूर ऋली जुलाहे' ने देखा और ऋपने घर लाकर पोसा-पाला। इसी से कबीर जुलाहा कहलाये, और जन्म भर जुलाहे का ही काम किया। परन्तु ये जन्म से ही सन्त-भाव लेकर आये थे। इन्होंने स्थामी रामानन्द जी को अपना गुरु बनाया और साधना द्वारा बहुत अच्छी गति प्राप्त की । यह काशी में रहकर सत्संग कराया करते थे। ये बड़े निर्मीक सन्त थे। इन्होंने बड़े-बड़े शब्दों में उस समय की बुराइयों का खरडन किया त्रौर सच्ची शिद्धा दी। इनकी वाणियों का त्र्यनुवाद क्रॅंग्रेजी क्रौर फारसी में भी हुआ है, और वे अन्य देशों में भी आदर के साथ पढ़ी जाती हैं। ये अन्त समय में काशी छोड़ कर मगहर ग्राम, जिला बस्ती में चले गये। परिडतों के मत से उस स्थान में मृत्य होने से गदहे का जन्म होता है। (इस सम्बन्ध में कबीर ने ही कहा था--- "जो कबिरा काशी मरे, रामिं कवन निहोरा")। जब इन्होंने चोला छोड़ा तब हिन्द-मुसलमानों में भगड़ा हो गया । हिन्दु समाधि देना चाहते थे श्रौर मुसलमान कब्र । इसी बीच कबीर साहब का शव लापता हो गया त्रीर उसकी जगह कफन के नीचे थोड़े फूल पड़े मिले। इन्हीं फूलों को हिन्दू-मुसलमान दोनों ने बाँट लिया ग्रौर ग्रपनी-ग्रपनी रीति के ग्रनुसार ग्रलग-ग्रलग संवत १४५५ से १५७५ तक माना जाता है।

इनके जन्म के सम्बन्ध में निम्नलिखित छुप्पय प्रसिद्ध है-

चौदह सौ पचपन साल गये, चन्द्रवार एक ठाट ठये। जेठ सुदी बरसाएत को, प्रनमासी तिथि प्रकट भये॥ घन गरजे, दामिनि दमके, बूदें बरसें भर लाग गये। लहर तलाब में कमल खिले, तहँ कबीर भानु प्रगट भये॥

कबीर ने भोजपुरी में प्रचुर मात्रा में किवताएँ लिखी थीं। डा॰ उदयनारायण तिवारी का तो कहना है कि इनकी सभी रचनाएँ सम्भवतः भोजपुरी में थीं। बाद को वे हिन्दी में परिवर्तित कर दी गईं। कबीर साहब ने भी एक दोहे में अपनी भाषा को भोजपुरी स्वीकार किया है।

''बोली हमरी पुरव की, हमें लखे नहीं कोय। हमके तो सोई लखे, धुर पुरव का होय"॥

कबीर साहब भोजपुरी के बड़े भारी रहस्यवादी आदि किव थे। यदि उनको विशुद्ध भोजपुरी का किव न मानकर हिन्दी का भी किव माना जाय, जैसा कहना सही है, तब भी यह मानना अनिवार्य होगा कि हिन्दी में जब रहस्यवाद आया तभी भोजपुरी में भी रहस्यवाद का जन्म हुआ या जिस किव ने भोजपुरी में रहस्यवाद का जन्म दिया, उसी ने हिन्दी में भी। निम्नलिखित गीतों में अधिकांश गीत कबीर साहब की किवताओं के संग्रहों से लिये गये हैं। इनके पाठ की सत्यता पर दो मत नहीं हो सकते। (9)

कवंत से भवराँ बिछुइल हो, जाहाँ केहू ना हमार । भव जल निद्या भयावन हो, बिन जल ,कह धार ॥ ना देखो नाव न बेड़वा हो, कहसे उतरिब पार । सतकइ नहया सिरजावल हो, सुमिरिन करुत्रार ॥ गुरु के सबद गोनहरिया हो, खेइ उतरिब पार । दास कबीर निरगुन गावल हो, संतो लेह बिचार ॥

श्ररे, कमल से भ्रमर उस जगह बिछुड़ा, जहाँ कोई हमारा नहीं है। संसार की नदी भयावनी है। यहाँ बिना जल के ही प्रचएड धाराएँ बहा करती हैं। मैं न तो कोई नाव देखता हूँ, न कोई नाव का बेड़ा ही देखता हूँ। कैसे पार उतरूँ गा १ मैंने सत की नाव का सजन किया श्रीर उसमें सुमिरन का करुश्रार लगाया है। गुरु-वचन को गोंन (नाव खींचने की पतली रस्सी) बनाया श्रीर इस तरह भवनद को खेंकर पार होऊँगा। सेवक कबीर ने निरगुन गाया है। हे संतो, इसका विचार कर लो।

( २ )

तीर हीरा हेराइल बा कीचँड़े में ।।टेक।।
केउ हूँ इह पूरब, केउ हूँ इह पिछम केउ हूँ हैं पानी पथरे में।
सुर, नर, सुनि अवरु पील अविलया,सब भूलल बाड़े नखरे में।।
दास कबीर है हीरा के प्रखले, बाँधि लिहले जतन से भ्रँचरे में।।

श्ररे, तुम्हारा हीरा कीचड़ में हेरा गया। इसको तो कोई पूरव में ढूँढ़ रहा है श्रर्थात् सूर्य्य भगवान के पूजन में ढूँढ़ रहा है श्रीर कोई इसको पिन्छम में (मक्का-मदीना में) ढूँढ़ रहा है। सुर, नर, मुनि श्रीर पीर तथा श्रीलिया सभी श्रपने-श्रपने नखरों में भूले हुए हैं। सेवक कबीर दास ने इस हीरे को पहचान लिया श्रीर प्रेमपूर्वक श्रपने श्रंचल में इसको बाँध लिया।

(钅)

केउ ठगवा नगरिया लूटल हो।
चनन काठ के बनल खटोलना, तापर दुलहिन सूतिल हो।।
उठु रे सिल मोर माँगु सवाँरहु, दुलहा मोसे रूसल हो।
श्रव्हे जमराज पलंग चिह बइसल, नयनन श्रसुँ श्रा टूटल हो॥
चारि जना मिलि खाट उठवले, चहुँ दिसि धूँ धूँ ऊठल हो।
कहत कबीर सुनहु भाइ साधो, जगवा से नाता टूटल हो॥

अरे, किसी ठग ने इस नगरी को लूट लिया। चन्दन की लकड़ी का खटोलना (बच्चों के सोने के लिए छोटा पलंग) बना है और उसी पर (प्रक्रांत की बनी देह रूपी) दुलहिन सो रही है। हे सखि, उठो मेरी माँग सवाँर दो (मेरा शृंगार कर दो) दुलहा (आत्मा) सुम से रूठ गया है। यमराज आये और मेरे पलंग पर चढ़कर बैठ गये। मेरे नेत्रों से आँख बहना बंद हो गया। चार मनुष्यों ने मिलकर खाट उठाई और (चिता से) धू-धूकर

चारों तरफ अगिन उठने लगी। कबीर दास कहते हैं कि हे सन्तो, सुनो, अब इस जगत् से सम्बन्ध टूट गया।

(8)

का ले जइबों ससुर घर जइबो । गउँत्राँ के लोग जब पूछन लगिहें, तब तुम काइ बतइबो ॥ खोलि घूँघट जय देखन लगिहें, तब बहुते सरमइबो । कहत कबीर सुनो भाई साधो, फिर सासुर नाहीं पइबो ॥

जब तुम अपने श्वसुर-घर (ईश्वर के घर) जात्रोगी तो क्या लेकर जात्रोगी ? इसका भी विचार क्या तुमने कभी कुछ किया है ?

जब गाँव के लोग (परम धाम व्यक्ति) वहाँ तुमसे पूछने लगेंगे कि मायके (मृत्यु-लोक) से क्या लाई हो तब तुम क्या बताग्रोगी ? जब तुम्हारे घूँघट (धर्म-कर्म) को खोलकर लोग देखेंगे (ग्रीर तुम्हारे पास कुछ करनी-धरनी नहीं रहेगी) तब तुम बहुत शर्माग्रोगी। कबीर कहते हैं—हे भाई साधुगण ! बार-बार श्वसुरपुर जा नहीं पाग्रोगे (ग्रपनेको वहाँ जाने के योग्य बनाग्रो)।

(4)

साहेब मोर बसले अगमपुर हो, जहाँ गम न हमार ॥ टेक॥ श्राठ कुथाँ, नव बाविल हो, सोरह पनिहार। भरले घइलवा ढरिक गइले हो, धिन ठाढ़े पिछताय। छोटी मोटी डेंडिया चनन कह हो, लगले चारि कहार॥ जाइ उतरले श्रोहि देसवा हो, जाहाँ केहु न हमार। उचँकी महिलया साहब कह हो, लागे विषम बजार॥ पाप पुन्नि दुइ बनिया हो, हीरा रतन बिकाय॥ कहत कबीर सुनु सहयाँ हो, मोरे अवहिय देस। जी गइलो से बहुरले ना हो, के कहसु सनेस॥

ह्मारे साहब अग्रमपुर नामक नगरी में बसते हैं, जहाँ मेरा गम (पहुँच) नहीं है। वहाँ आठ कुँए (आठ अंग) हैं, नौ बाविलयाँ (नव द्वार) हैं, और सोलह पानी भरनेवाली पिनहारिनें (दस इन्द्रियाँ और पाँच तन्मात्राएँ) हैं। फिर भी भरा हुआ घड़ा (आत्मा) लुढ़क गया है और धिन (सधवा नारी शरीर) खड़ी-खड़ी पछता रही है। छोटी-सी चन्दन की डाँडी है, उसमें चार कहार (मृत्यु के समय) लगे हैं। उन्होंने उस देश में मुक्ते जा उतारा जहाँ मेरा कोई नहीं था। वह ऊँ चावाला महल साहब (ईश्वर, मालिक) का है। वहाँ विषमता का बाजार लगा हुआ है। पाप और पुर्य नामक दो बिनये हैं। हे मेरे स्वामी, सुनो, तुम मेरे हृदय में ही आ बसो। वहाँ तो जो गया, वह लौटा ही नहीं। कौन तुम्हारा सन्देश कहे ?

( )

स्तल रहलों में नींद भिर हो, गुरू दिहलहूँ जगाइ।
चरन कवँल कइ श्रंजन हो, नयना लिहलहुँ लगाइ॥
जासे निदियों न श्रावे हो, नाहि तन श्रलसाइ।
गुरू के बचन जिन सागर हो, चलु चलीजां नहाइ॥
जनम जनम केरा पपवा हो, छिन डारिव घोश्राइ।
यहि तन के जग दियरा बनवलों, सुत बितया लगाइ॥
पाँच तत्त्व के तेलवा चुश्रवलो, ब्रह्म श्रिगिन जगाइ॥
सुमित गहनवाँ पहिरलों हो कुमित दिहलों उतारि॥
निगु न मँगवा सँवरलो हो, निरभय-सेनुरा लाइ।
प्रेम के पिश्राला पिश्राइ के हो, गुरू देलें बउराइ॥
बिरहा श्रिगिन तन तलफइ हो, जिय कछु न सुहाइ।
उँच की श्रिटरिया चिह बइटलीं हो, जहाँ काल न खाइ॥
कहले कबीर विचारि के हो, जम देखि डेराइ॥

मैं तो प्रगाढ़ निद्रा में शयन कर रही थी। गुरु ने जगा दिया। गुरु के चरण कमल की धूरि का ख्रंजन अपनी आँखों में लगा लिया जिससे नींद न आवे और शरीर अलसाय नहीं। अरे, गुरु जी के वचन रूपी सागर में चलों, नहाने चलों। वहाँ जन्म-जन्म के पाप च्रण मात्र में में धो डालूँगी। इस शरीर को संसार रूपी दीपक बनाया। उसमें शृति की बत्ती लगाई। पंच तत्त्वों का तेल चुवा कर उस दीप ने ब्रह्म अगिन की ज्योति जगाई। फिर मैंने सुमति रूपी सुन्दर आभूषणों को पहन लिया और कुमति के अलंकारों को उतार फेंका। फिर निगु ण रूपी अपनी माँग को सँवारा और उसमें निभियता का सिन्दूर मरा। हा, गुरु ने प्रेम का प्याला पिलाकर मुक्ते बौरा दिया। विरह की अगिन इस तन में तलफ (धीरे-धीरे सुलग) रही है। हृदय को कुछ सहाता नहीं है। मैं उस ऊँची अटारी पर चढ़ बैटी, जहाँ काल नहीं खाता। कबीर विचार करके कहते हैं कि वहाँ यम भी देखकर डरता है।

# जँतसार (राग)

( 9 )

सुरित मकरिया गाइहु हो सजनी—ग्रहे सजनी।
दुनो रे नयनवाँ जुग्रवा लखहु रे की ||
मन धरु मनधरु मनधरु हेसजनी—ग्रहे सजनी।
ग्रइसन समझ्या फिरि नहिं पावहु, रे की ||
दिनदस रजनी हे सुख करु सजनी—ग्रहे सजनी।
एक दिन चाँद छिपइहिन—रे की ||
संगहि ग्रछत पिय भरम सुलइलों—ग्रहे सजनी।
मोरे क्षेले पिया परदेसहिं रे की ||

नव दस निद्या अगम बहे सोतिया—श्रहे सजनी। विचहिं पुरइन दल लागल, रे की॥ फूल इक फूलले अनुप फूल सजनी—श्रहे सजनी। तेहि फूल भवँरा लोभाइल—रे की॥ सब सिख हिलमिल निज घर जाइब—श्रहे सजनी। समुद लहरिया समाइब रे की॥ दास कबीर यह गवलें लगनियाँ हो—श्रहे सजनी। श्रब तो पिया घरवा जाइबि—रे की॥

हे सखी, सुरित की 'मकरी' गाड़ी श्रीर इन दोनों नेत्रों को जाँता का जुल्ला बनाया। हे सजनी, जैसी धारणा मन में टढ़तापूर्वक धरो, वैसी धारणा धारण करो। ऐसा समय फिर तुमको नहीं प्राप्त होगा। हे सजनी, दस दिन दस रात मले सुखकर लो; लेकिन हे सजनी, जान रखो, यह चाँद एक दिन छिप जायगा। साथ में प्रीतम के रहते हुए भी हे सजनी, मैं भ्रम में भूल गई थी। हे सजनी, मेरे लिए तो प्रीतम पर-देश में ही हैं। नय श्रीर दस नदी हैं, उनमें श्राम स्रोत बह रहे हैं। हे सजनी, बीच में ही पुरइन दल लगा हुक्या है। हे सजनी, उस पुरइन दल से एक फूल फूला। हे सजनी, वह फूल श्रनुपम फूल हुन्त्रा। हे सखी, उसी फूल पर मँबरा लोभाया हुन्त्रा है। हे सजनी, हम सब सखी हिलमिलकर श्रपने घर जायँगी श्रीर समुद्र की लहरों में समा जायँगी। दास कबीर ने इस मंगल गीत (लगनिया = विवाह गीत) को गाया। हे सजनी, श्रव तो मैं पिया के घर जाऊँगी, श्रवश्य जाऊँगी।

( 2 )

त्रपना पिया के मैं होइवों सोहागिन—श्रहे सजनी।
भइया तेजि सइयाँ सँगे लागिब—रे की॥
सइयाँ के दुश्ररिया श्रनहद बाजा बाजे—श्रहे सजनी।
नाँचे ले सुरित सोहागिन—रे की॥
गंग जमुन केरा श्रवघट घटिया हो—श्रहे सजनी,
देइहहुँ सतगुरु सुरित क नइया हो—श्रहे सजनी।
जोगिया दरसे देखे जाइब—रे की॥
दास कबीर यह गबलें लगिनयाँ हो—श्रहे सजनी।
सतगरु श्रलख लखावल—रे की॥

मैं ऋपने पिया (पापात्मा) की सोहागिन (सधवा नारी) बन्ँगी। हे सखि, श्रपने माई को त्याग कर मैं अपने स्वामी के पीछे लगूँगी। ऋहा, मैं तो अपने स्वामी के पीछे लगूँगी। स्वामी के दरवाजे पर अनहद बाजा बजता है। श्रहा! सुरतिसोहागिन वहाँ

<sup>9.</sup> लोहे की मोटी कील जो जाँता के दोनों पत्थर के बीच के सुराख में गाड़ी जाती है श्रीर जिसके सहारे जाँता घुमता है।

२. लकड़ी का जुन्ना, जिसको पकड़ कर जाँता घुमाते हैं।

नाच रही है !! हे सखि, गंगा-यमुना (इड़ा श्रोर पिंगला) का श्रवघट घाट है। उसी पर जोगी ने मठ छाया है। श्रहा, उसी पर जोगी ने मठ छाया है। (यहाँ रे की का श्रर्थ व्यंजना से 'यह है कि किव श्राह्माद विह्वल हो 'रे की' का उच्चारण करता है श्रोर उसकी पुनरावृत्ति कर श्रानन्द प्रकट करता है)। हे सखि, सतगुर मुक्ते सुरित की नाव देंगे। मैं उस जोगी का दर्शन देखने (यहाँ दर्शन करने न कह कर किव ने दर्शन देखने कह कर श्रर्थ श्रीर शब्द दोनों में लालित्य लाया है) जाऊँगी।

त्रहा ! मैं सुरित के चौके पर चढ़ कर उस जोगी का दर्शन करने जाऊँ गी !! कबीरदास ने यह मंगल गीत ब्याह का गाया है । हे सजिन, सतगुरु ने त्रालख को भी सुभे दिखा दिया ।

(९)

श्रपना राम के बिगाड़ल बितया केंहू ना बनाई।

राम बिगड़ गइले, लिछुमन बिगड़ले, बिगड़े जानकी माई।

श्रंजिन पृत हिनवन्ता बिगड़ि गैले, छिन में कहले उजारी॥

तितलोंकी के बनली तुमिंड्या, सबे तीरथ कह श्राई।

साधु संत सब श्रचवन लागे, तब हूँ ना छुटे तिताई॥

श्रासन छुटे, बासन छूटे, छुटी गैले महल श्रटारी।

जेकर लाल पकड़ले बेगारी, केंड नाहीं लेत छुड़ाई॥

कहे कबीर सुनो भाई साधो, यह पद हव निरवानी।

जे यह पद के श्ररथ लगइहें, उहे गुरु हव शानी॥

अपने राम की (खुद अपनी) बिगाड़ी हुई बातें कोई नहीं बना सकता। रामजी बिगड़े, लक्ष्मण बिगड़े और माँ जानकी भी बिगड़ गईं। अंजनिपुत्र हनुमान बिगड़े और ल्लामात्र में लंका उजाड़ डाले। तितलौकी की तुमड़ी बनी और उसने सभी तीथों का भ्रमण भी किया। साधु-सन्त उससे पानी ले हाथ-मुँह भी धोने लगे तब भी उसकी तिताई नहीं छूटी। अपना आसन छूट गया, निवास भी छूट गया और महल, अटारी सभी छूट गये। किन्तु जब उसका पुत्र बेगारी में पकड़ा गया तब कोई उसे छुड़ाता नहीं। कबीर कहते हैं कि है भाई साधुओ, सुनो। यह पद निर्वानी पद है। जो इस पद का अर्थ लगायेगा, वही गुरु और शानी है।

( १० ) हंसा यह उहि गइले मोरे-देसवा. भैया कोई नाहीं जग कंकड़ चुनि चुनि महल उठाया, पत्थर कइ दरवाजा। ना घर मेरा, ना घर तेरा, चिरिया रैन बसेरा॥ बाप रोवेले पूत सपुता, भइत्रा रोवे चउमासा। छिटकवलें तिरिया लट उनकर गइले जिय पराया कहत कबीर सुनो भाई साधो, यह पद हव निरवानी। जी यह पद के अरथ लगइहें, उहे गुरु महा ज्ञानी॥

इस मेरे देश से हंस उड़ गया। हे भाई, इस जगत में कोई अपना नहीं है। कंकड़ चुन-चुन कर महल उठाया और पत्थर का दरवाजा लगाया। किन्तु यह घर न मेरा रहा और न तेरा। यह केवल पच्ची का रैन-बसेरा मात्र सिद्ध हुआ। पिता रोते हैं कि पुत्र सपूत था, और भाई चौपाल में रोता है कि अब काम कैसे होगा? लट बिखेरे हुई उसकी पत्नी इसलिए रो रही है कि अब में पराश्रिता हो गई। कबीर कहते हैं कि हे भाई साधुओ, सुनो यह पद निरवानी पद है जो इसका अर्थ लगायेगा, वही महाज्ञानी है।

( 99 )

ैनह्या विच निद्या डूबिल जाइ॥
एक श्रचरज हम देखल सन्तो कि बानर दृहले गाइ॥
बनरत दुधवा खाइ पी गइले, घीउश्रा बनारस जाइ॥
एक सिहरी के मरले सन्तो नी सौ गीध श्रघाइ।
कुछ खइले, कुछ भुइश्राँ गिरवले, किछ छकड़न लदाइ॥
एक, श्रचरज हम देखल सन्तो, जल बीच लागिल श्रागी॥
जलवा जिर बिर कोइला भइले, मछ्री में ना लागल दागी।
एक चिउंटी के मृतले सन्तो, नदी नार बिह जाइ।
बग्हना बहुश्रा पखारेले घोतिया, गोड़िया लगावे महाजाल॥
कहत कबीर सुनो भाइ सन्तो, यह पद हव निरवानी।
जे यह पद के श्रथथ लगइहें, सेइ गुरु महा जानी॥

इन गीतों का श्रमली श्रर्थ कबीर के शब्दों में कोई महाज्ञानी गुरु ही कर सकता है, जो लेखक नहीं है। शब्दार्थ यों है—

नाव के बीच में नदी डूबती चली जा रही है। हे सन्तो, मैंने एक आर्चर्य देखा कि बन्दर गाय दूह रहा है। बनार देव तो दूध को खा-पी गये; परन्तु उस दूध का घी बनारस मेजा जा रहा है। एक सिहरी (सिधरी मछली, तीन ई च की एक छोटी मछली) के मरने पर हे सन्तो, नो सौ गिद्धों को मैंने अघाते देखा। उन्होंने कुछ तो खाये, कुछ पृथ्वी पर गिराये और बाकी गाड़ियों पर लदाया गया। हे सन्तो, एक आश्चर्य मैंने यह देखा कि जल के बीच आग लगा हुई है। जल जरकर और बर कर कोयला हो गया; पर उसी में रहनेवाली मछली को दाग तक नहीं लगा। फिर एक चींटी ने पेशाब किया और नदी-नाले बह निकले। उसमें ब्राह्मण बधू तो घोती पखारती है और मल्लाह उसमें महाजाल लगाता है। कबीर कहते हैं कि हे सन्तो, सुनो यह पद निर्वानी पद है [यानी वाणी (अभिधा) द्वारा इसके वाक्यों का अर्थ नहीं लगाया जा सकता]। जो इसका अर्थ सममेगा, वही गुरु और महाजानी है।

( 12 )

श्रमरपुर बासा, राम चले जोगी। राम चले जोगी, राम चले जोगी॥श्रमर०॥

१. इस गीत का दूसरा पाठ गीत न० २३ में है, जो स्त्री-समुदाय से प्राप्त हुन्ना है। वह पाठ श्रिथक शुद्ध ज्ञात होता है।

श्रोह जोगी के रूप न रेखा, श्रवतक जात केहू नाहीं देखा। राम चले जोगी, राम चले जोगी, श्रमरपुर बासा॥ एक कोठरी में दस दरवाजा। नव हऊँए चोर, एक हऊँए राजा॥राम चले०॥ कहत कबीर साहब, सुन मोरी माता। श्रपने तू भँखऽ हमार कवन श्रासा॥राम चले०॥

अमरपुर में राम का निवास है। हे योगी, तुम वहीं राम के पास चलो। उस योगों की रूप-रेखा नहीं है—यानी निराकार निर्णुण है। उसको आते-जाते किसी ने नहीं देखा है। हे योगी ! राम के पास चलो, एक कोटरी में दस दरवाजे (दस इन्द्रियाँ) हैं। उनमें नौ तो चोर हैं और एक (मन) राजा है। कबीर साहब अपनी माता से कहते हैं—'हे मेरी माता, सुनो तुम अपने लिए कँखो। मेरी क्या आशा है।'

## ( १३ )

करं हो मन राम नाम धनखेती॥
राम नाम के बोजना हो, उपजे हीरा-मोती।
ज्ञान ध्यान के बयल बनल हव, मन ज्ञाई तब जोतीं॥करं हो०॥
पहिल पहिल हम खेती कहलो, गंगा जमुन के रेती।
यह खेती में नफा बहुत हव, जीव के मुक्ति होती॥करं हो०॥
मोलना होय कुरान के बाँचे, पण्डित बाँचे पोथी।
भाव भगत के मरम न जाने, मुक्ति कहाँ से होती॥करं हो०॥
कहें कबीर सुनो भाई साधो, ना लगिहें कोड़ी चित्ती।
ना लगिहें दाम छदाम पास से, मुफ़्त में बनिहें खेती॥करं हो०॥

हे मन, राम-नाम रूपी धान की खेती कर । राम-नाम को बोने से हीरा-मोती उपजता है। ज्ञान-ध्यान नामक दो बैल हैं। जभी मन में इच्छा हो, तभी उन्हें जोत ले। पहले पहल मैंने खेती गंगा श्रोर यमुना की रेत में की। इस खेती में नफा बहुत हुश्रा, जीव की मुक्ति हुई। मौलाना होकर कुरान पढ़ता है श्रोर पिंडत होकर पोथी बाँचता है। पर भाव-मिक्त का मेद दोनों नहीं जानते। उनकी मुक्ति कैसे होगी? कबीर साहब कहते हैं कि हे भाई सन्तो!सुनो, इस खेती में एक चित्ती कौड़ी भी व्यय नहीं होती। इसमें पास से दाम-छदाम भी खर्च नहीं होते, मुफ्त में ही खेती बन जाती है। इसलिए राम नाम की खेती करो।

## ( 38 )

हमके गुरूजी पठवले चेला सो निश्रामित लेके श्राना॥ पहिले निश्रामित श्राटा लाना, भाई बहिन के मित सताना। चक्की जाँता बचा के चेला, भोजन भर के तुम लाना॥हम०॥ दूसर नेश्रामत पानी लाना, तलाब पोखरा पास न जाना। कुश्राँ इनरा के बचा के चेला, कमंडल भर के लाना॥हम०॥ तीसर नेत्रामत लकड़ी लाना, बीरी छा डार के पास न जाना।
मूरी त्रोही बचा के चेला, बोभा बांध तुम लाना ॥हम०॥
चडथा नेत्रामत कलिया लाना, जिश्राजन्तु के पास न जाना।
मुत्रा जीत्रा बचा के चेला, खप्पर भर के लाना॥हम०॥
कहें कबीर सुनो भाई साधों, यह पद हव निर्वाना।
ई पद के जे त्रारथ लगइहें, सेई बैकुएठे जाना॥हम०॥

हमको गुरु जी ने भेजा है श्रीर कहा है कि हे चेला, न्यामत लेकर लौटना। उनका श्रादेश है कि पहली न्यामत श्राटा लाना; परन्तु माँ-बहन को सताना मत। उन्होंने कहा है:—हे चेला, भोजन भर का श्राटा लाना, पर वह जाँता-चक्की का श्राटा पीसा न हो। उससे बचा हुश्रा हो। फिर उनका श्रादेश है कि दूसरी न्यामत पानी लाना; परन्तु देखना, ताज श्रीर तालाब के पास मत जाना। इनारा-कुँ श्रा बचा कर कमरडल भर जल लाना। तीसरी न्यामत लकड़ी लाने का श्रादेश है, परन्तु निषेध है कि वृद्ध या डार के पास न जाना श्रीर इस के साथ ही वह लकड़ी न सूखी हो श्रीर न श्रोदी हो। फिर भी पूरा एक बोम लकड़ी बँधी हो। फिर उनका हुकुम है कि चेला, चौथी न्यामत किलया (मांस) लाना। परन्तु देखना जीव-जन्तु के पास हरिगज न जाना। मरा श्रीर जिन्दा दोनों को बचा कर खप्पर भर किलया लाना। कबीर साहब कहते हैं—हे भाई साधुश्रो, सुनो यह पद निर्वानी है। इस पद का जो श्रर्थ लगायगा, वही वैकुरठ जा सकेगा।

( १५ )

श्रगृंवा राम नाम नाहीं श्राई, पाछ्वा समुिक पड़ी हो भाई। श्रइसन नामवा श्रावे कंठ भीतर, छाड़ि कपट चतुराई। सेवा बंदगी करों रे मन से, तबे मिली रघुराई ॥श्रगृंवा०॥ कर से दान कबहु ना कइल, तीरथ कबहुँ ना नहाई। एही पाप से बादुर बन में, उलिट पाँव टंगाई ॥श्रगृंवा०॥ रामनाम कए तागा भेजे, धागा श्रजब बनाई। मातु पिता के दोष ना देवे, करम लिखल फल पाई ॥श्रगृंवा०॥ कहे कबीर सुन भाई साभो, देखली जगत दुनिश्राई। सार्च कहे जग मारल जावे, सूठे सब पतिश्राई ॥श्रगृंवा०

हे भाई, आगो जो राम-नाम मुखुमें नहीं आया, तो पीछे समक पड़ेगा। ऐसा नाम कंठ के भीतर आवे कि कपट-चतुराई सब छूट जाय। सेवा और नमस्कार मन से खूव करो तभी राम मिलेगा। हाथ से तो कभी दान नहीं दिया और तीर्थ-स्नान भी नहीं किया। इसी पाप से बादुर वन-वन में उलटे पाँव टँगा कर लटके हुए हैं। राम एक तागा है जो अजीब तरह से बना हुआ है। माता-पिता का दोष नहीं देना है, जो करम में लिखा है, वही फल पाना है। कबीर कहते हैं—हे भाई सन्तो! सुनो, मैंने इस जगत को और इसकी दुनियादारी

को देख लिया। यहाँ साँच कहनेवाला मारा जाता है श्रीर फूठ कहनेवाले का संसार विश्वास करता है।

( 98 )

प्रेम के चुनरीग्रा पहिर के हम चलली हो साजनवाँ, हो साजनवाँ ॥१॥ लेले हाथ दीपक लरवा लावल सतगर सत हो साजनवाँ॥२॥ ख़ुली गइले केवाड् भरम संगम बहत हो साजनवाँ, जमुनवाँ गंगा के हो साजनवाँ ॥३॥ त्रिवेनी ग्रसनान करु साहब कबीर यह सुमर गायल हो साजनवाँ, ग्रइवों संसार हो साजनवाँ ॥४॥ न

हे साजन, प्रेम की चुन्दरी पहन कर ही मैं चल निकली हूँ। अपने हाथों में हे साजन, ज्ञान रूपी दीपक लेकर ही मैं बाहर निकल पड़ी हूँ। सत्गुर धन्य हैं जिन्होंने मुक्ते सत् को दिखाया। हे साजन! गंगा-यमुना का संगम बह रहा है। इस त्रिवेशी में ही स्नान करो। कबीरदास ने इस फूमर को गाया है। हे साजन, अब इस संसार मुक्ते फिरनहीं आना है।

( 99 )

मन भावेला भगित भिलिनिये के।
पांड़े श्रोमा, सुकुल तिवारी, घंटा बाजे डोमिनिये के॥
गंगा के जल में सभे नहाला, पूत तरे जोलहिनिये के।
कहे कबीर सुनो भाई साधो, श्रहले विभान गनिकवे के॥

भिल्लिनी की भक्ति ही उन परमेश्वर के मन को भाती है। पांडे, श्रोक्ता, शुक्क, तिवारी श्रादि नामधारी लोगों की श्रर्चनाएँ वैसी ही पड़ी रह गई; पर डोमिन का घंटा उनके द्वार पर बजने लगा। गंगा के जल में तो नित्य सब स्नान कर ही रहे हैं; परन्तु कोई तरा तो केवल वह जोलहिनिया पुत्र (कबीर) ही तरा। कबीरदास कहते हैं कि हे साधो सुनो, किसी के लिए विमान नहीं श्राया श्रीर यदि वह श्राया; तो केवल गनिका नाम्नी वेश्या के लिए ही श्राया।

(36)

कलवारिन होइबो, पिश्रबो में मिद्रा बनाय।
मन महुश्रा गुर गेयान जबर किर, तन के भठी चढ़इबो।
सत गाँछ के लकड़ी मँगइबों, प्रेम श्रिगिनि धधकइबों।
यह बोतल के बहुत दाम हो दारू सराव न पइबों।
सम संतन के लागल कचहरी दरुश्रन ढार चलइबों।
दारू पी मन मस्त भइल सत के रूप बनि जइबों।
कहे कबीर सुनो भाई साधो, राम-नाम गोहरइबों।

में कलवारिन वन्ँगा श्रीर खुद मदिरा बना कर पीऊँगा। मन का महुश्रा श्रीर गुरु-ज्ञान का गुड़ इकड़ा कर शरीर को भड़ी पर चढ़ाऊँगा। सत् रूपी गांछ की लकड़ी मगाऊँगा श्रीर प्रेम की श्राग्नि धधकाऊँगा। श्रहो, इस बोतल का बहुत मूल्य होगा! इसको दारू या शराब नहीं पायगा। सब सन्तों की लगी हुई कचहरी में में इसी दारू को ढार-ढार कर चलाऊँगा श्रीर इस दारू को पीकर मेरा मन मस्त हो गया है। मैं श्रब सत रूप बन जाऊँगा। कबीर कहते हैं कि हे भाई सन्तो, श्रब में राम-नाम पुकारूँगा।

(99)

पाँचों जानी बलम् सँग सोईगे।
पाँचो नारी सरव गुन श्रागरि एक से एक पिश्रारी जानी।
पाँचो मारि पचीस बस कइले, एक के प्यारी बनावे जानी॥
एक सिख बोले पिया बतलावे, ना बतलावे लगाही बानी॥
कहे कबीर सुन भाई साधो, सुर नर मुनि के एके जानी॥

पाँचों जनी (पाँच तत्त्व) बालम के साथ सो गईं। पाचों जानी सब गुणों से सम्पन्न हैं श्रीर एक-से-एक पियारी हैं। पाचों को मार कर पञ्चीस (तत्त्व) को वश में किया श्रीर एक को प्यारी बनाया। एक सखी ने कहा कि श्रारे, प्रीतम तो बातें बता हो देता है, केवल फूठी बातें वह नहीं बताता। कबीर कहते हैं हे भाई सन्तो, सुनो सुर-नर-मुनि सबको एक ही प्रिय है।

( २० )

चलू मन जहाँ बसे प्रीतम हो वैरागी मोरे थार।
लगली बजरिया धरमपुर हो हीरा रतन बिकाय।
चतुर चतुर सौदा किर ले ले हो मुरुख ठाढ़े पिछताय।
साँप छोड़े साँप केचुलि हो, गंगा छोड़ेली छरार।
पाण छोड़े घर छापन हो, केऊ संग नाहीं जाय।
छोटी मुटी डोबिया चननवा के हो, लागे बतीस कहार।
लेके बिदावन उतरे हो जहाँ केउ ना हमार।
पाँच कुंइया नव गागर हो सोरह पिनहार॥
भरल गगिरया ढरिक गइली हो सुन्दरि खाड़े पिछताय।।
दास कबीर निरगुन गावेले हो शंकर दरबार।
छवना छाइबि भव सागर हो कइसे उतरिब पार॥

हे मन, हे मेरे बैरागी यार मन ! वहाँ चलो, जहाँ तुम्हारा प्रीतम बसता है। धर्मपुर का बाजार लगा हुआ है। वहाँ हीरा-रत्न बिक रहे हैं। चतुरों ने तो सौदा कर लिया। मूर्ख खड़े-खड़े पछता रहे हैं। साँप अपना केंचुल छोड़ता है और गंगा अरार (किनारा) को छोड़ रही है। प्राण अपने घर को त्याग रहा है और कहीं कोई उनके संग नहीं जा रहा है। छोटी-सी डोली चन्दन की है। उसमें बत्तीस कहार लगे हुए हैं। मुक्ते लेकर उन्होंने बन्दावन में उतारा, जहाँ हमारा कोई नहीं था। पाँच कुँए हैं और नव गागर हैं तथा

सोलह पनिहारिनें हैं। भरी हुई गगरी लुढ़क गई ब्रौर सुन्दरी खड़ी-खड़ी पछता रही है। कबीरदास शंकर भगवान के दरबार में निरगुन गाते हैं ब्रौर कहते हैं, मैं ब्रब इस भवसागर में नहीं ब्राऊँगा। कैसे मैं उस पार उतक गा, यही सोच रहा हूँ।

## ( 23 )

सड़याँ जी विदेसे गइले राम सबती के भागरबे। ग्रइसन बिरहिए जिश्रवि । हम ना भागि जाइबि नइहरवा हो गइलीं बारी सारी मोरे अटके। बिना सइयाँ सारी मोरे केंद्र ना उतारेला हो राम ॥ सारी मोर फाटि गइली, चोलिया मसकि गइली। किनरवे नव रंग भींजल कबीर दास Œ गावे निरगुनधा । राम गाई सखी के ब्रुक्तविले हो राम॥

मेरे सैयाँ जी सवित के मागड़े के कारण विदेश चले गये। हा राम! ऐसे विरह में मैं जिन्दा नहीं रहूँगी। मैं नहहर भाग जाऊँगी। हा राम! मैं तो फूल तोड़ने पुष्पवाटिका में गई; पर मेरी साड़ी डार से उलम गई। हा, अब मेरे सैयाँ के विना मेरी साड़ी को कोई नहीं उतारता (छुड़ाता) है। मेरी वह साड़ी फट गई, चोली मसक गई और मेरे नेत्रों के किनारे नव रंगों से भींग गये। कबीरदास राम का निर्गुन गाते हैं और गा-गा करके सखी को बुमाते हैं (सममाते) हैं।

## ( २२ )

छतिया से उठेली दरदिया पिया के जगाव बारी हो ननदी। मोहे सते ए राम प्रेम के अटरिया। खोल ना केवरिया ए राम पूछी दिलवा के बतिया, बारी हो ननदी। रतिया श्राधी-श्राधी ए राम, धरमवा के बेरवा। होरिलवा धगरिनि बोलाव बारी हो ननदी॥ जमले श्रभरनवा बान्हि लना मोटरिया। Ų ननदी समुभि-समुभि के हेगवा डाल बारी हो मनदी॥ सुदिनवा Ų जमले होरिलवा । केसिया ग्रभुरल सवार बारी हो दास कबीर Ú गावे राम पद निरगुनवा । हरि चित लावह रे ननदी॥ चरनिया श्रब

हे मेरी बारी उमरवाली ननद, मेरी छाती से दर्द उठ रहा है। मेरे पिया को जगात्रो। मेरे प्रीतम प्रेम की अटारी पर सोये हैं। तू किवाइ खोलो, जिससे कि मैं दिल की बात पूछूँ। आधी रात को, जब धर्म की बेला है, होरिला (बालक) ने जन्म लिया। हे बारी ननद, धगरिन (चमाइन) को बुलाओ। हे ननद! अब सब आमूष्णों को गठरी में बाँध

लो श्रौर खूब समम समम कर पग डालो। बड़े सुदिन में हे ननद, होरिला जन्मा है। हे मेरी बारी ननद! उलमे हुए केशों को संवार दो। कबीरदास राम के निगु ग पद गा रहे हैं श्रौर कहते हैं कि हरि के चरणों में श्रब चित्त लगाश्रो।

(२३) नैया नीचे निदया झूबी ए नाथ जी अब नइया में निदया झूबी। एक अचरज हम आउर देखली कुँ इया में लागल बाड़ी आगि॥

पानिया भरिजरि कोइला हो गइल,

त्रव सिधरी बुभावताड़ी श्रागि ॥ एक श्रचरज हम श्राउर देखली

बानर दुहे धेनु गाइ।

अजी दुधवा दुहि दुहि अपने खद्दले घीउवाँ बनारस जाइ ॥नैया०॥

त्रजी एक श्रचरज हम श्रउरी देखलीं चिंउटी ससुरवा जाइ। श्रव नव मन कजरा लाइ, ए नाथ जी॥नैया०॥

ग्ररे हाथी मारि बगल धइ दबली

श्रउर उँटवा के दिहली लटकाइ। श्रजी एक चिंउटी का मरले नव सौ गीध श्रघाय ॥नैया०॥ कुछ खहले कुछ भुइंया गिरवले कुछ मुहवाँ में लपटाइ। कहेले कबीर बचन के फेरा श्रोरिया के पानी बड़ेरिया जाइ?॥

है नाथ, अब नाव के बीच नदी डूबेगी। अब नाव के बीच नदी डूबेगी। एक आरचर्य मैंने और देखा कि कुँए में आग लगी हुई है। पानी तो जरकर कोयला हो गया; पर सिधरी मछली तब भी आग बुका रही है। अजी एक अचम्भा की बात मैंने और देखी कि बन्दर धेनु गाय दूह रहा है। दूध तो दूह कर उसने स्वयं पान किया; परन्तु तब भी धी बनारस मेजा गया। अजी एक आरचर्य मैंने और देखा कि चोंटी सासुर जा रही है, और नव मन काजर अपने नेत्रों में लगा कर जा रही है। फिर हाथी को मार कर तो उसने बगल में दाब लिया और ऊँट को लटकाये हुए ले चली। फिर एक आएचर्य मैंने और देखा कि एक चींटी मरी और नव सो गिद्ध उसे खाकर अधा गये। गिद्धों ने कुछ तो खाया और कुछ पृथ्वी पर गिराया भी और कुछ उनके मुखों में लपटाया ही रह गया। कबीर दास कहते हैं कि बचन का फेर हैं। छप्पर-की ओरी का पानी बड़ेर पर जाता है।

१ यह गीत एक महिला से प्राप्त हुआ है। इसमें कुछ, चरण इघर-उघर के जान पहते हैं। फिर भी जैसा प्राप्त हुआ, वैसा यहाँ दिया गया है। इस तरह के गीत का दूसरा पाठ गील न० ११ में भी है। कई चरणों का साम्य भी है।

( 28 )

स्रोह दिनवा के ततबीर कर हो चोला, वोह दिनवा के ततबीर ॥
भव सागर के राह कठिन बा निद्या बहे गंभीर ।
नाव ना बेड़ा लोग घनेरा खेवन वाला जदुबीर ॥
ना संग जहहें भाइ भतीजा, ना संग जहहें नारी |
ना संग जहहें धन दउलितया, ना संग जाले शरीर ॥
जम्हु के दुस्ररा लोहा के सीकर बान्हताड़े मुसुक चढ़ाइ |
ले सोटा जम्हु मारन लागे, पूछ ताड़े पिछला कमाइ ||
कहेले कबीर सुनो भाई साधो ई पद हउवे सही ॥

हे मेरे चोला (शरीर) ! उस दिन का तदबीर कर लो। उस दिनका तदबीर कर लो। इस भव-सागर की राह किटन है। बहुत गहरी नदी बह रही है। न कोई नाव है और न कोई बेड़ा है। बहुत-से लोग जानेवाले खड़े हैं। खेनेवाले का बल वही यदुबीर ही है। अपने संग में भाई-भतीजा कोई नहीं जायगा, न नारी ही जायगी। ये धन-दौलत और न यह शरीर ही साथ जाते हैं। यम के दरवाजे पर लोहा का सीकड़ है। वह मुसुक चढ़ाकर बाँधता है, सोटा लेकर पीटता है और पिछली कमाई पूछता है। कबीर साहब कहते हैं हे भाई साधो, यही सही और ठीक है। जो इस पद को बुक्ते-समकेगा वही नर सही रास्ते पर है।

( २५ )

श्रइली गवनवा के सारी हो, श्रइली गवनवा के सारी।
साज समाज ले सइयाँ मोरे ले श्रइले कहरवाँ चारी।
बभन बिचारा दरिवृत्रो ना बूभे जोरत गठिया हमारी॥
सखी सब गावेली गारी॥
सिखी मैले बाम नाहीं समुभि परे कुछ बैरन भइली महतारी।
रो रो श्रिखयाँ धुमिल भई सजनी घरवा से देत निकारी।
महलीं सबके हम भारी॥
माता पिता बिदा कर देलन सुधि नाहीं लेलन हमारी।
घइ बहिया भकभोरि चढ़वले केउना छोड़ावन हारी।
देखहु, यह श्रित बरिश्रारी॥
कहत कबीर सुनो भाई साधो प्यारी गवने सिधारी।
श्रवकी गवनवे लवि नाहीं श्रवना करिलेहु भेंट सब नारी।
चली मैं ससुरा विहारी॥

श्रव गवना की सारी (नेश्रार) श्रा गई। श्रव गवना की सारी श्रा गई श्रर्थात् दिरागमन के लिए बुलाहट श्रा गई। मेरे प्रीतम साज-सामान सब लेकर श्राये श्रीर कहार भी चार लाये। बाह्मए वेचारा दरद नहीं बूक्तता है। वह हमारा गँठबन्धन प्रीतम के साथ कर रहा है। सिखयाँ सब गाली गा रही हैं। विधाता हमारे वाम हो गये हैं। ्मुक्तको कुछ समक्त में नहीं त्रा रहा है कि क्या करूँ १ मेरी माँ भी त्राज बैरन (शतु) बन गई है। रो-रो कर मेरी क्राँखें धूमिल हो गई। साथ की सखी-सहेलियाँ घर से मुक्ते निकाले दे रही हैं। हा! त्राज में सब के लिए भारी हो गई। माता-पिता ने मुक्ते विदा कर दिया। उन्होंने मेरी जरा भी सुधि नहीं ली। हे सखि! बाँह पकड़ कर त्रीर क्तकभोर कर वे मुक्ते डोली में चढ़ा रहे हैं त्रीर हा! कोई मुक्तको छुड़ानेवाला नहीं है! हे राम देखो, यह अत्यन्त बरिग्रारी (जबरदस्ती) है। कबीर कहते हैं कि हे भाई साधो, सुनो प्यारी ने द्विरागमन के अवसर पर प्रस्थान किया। इस बार का जाना, फिर लौटना नहीं है। सब अच्छी तरह ग्रँकवार-भेंट कर लो।

उपर्युक्त गीतों में भोजपुरी शब्दों, कियात्रों त्रादि के अनेक प्रयोग हैं; केवल इतना कहना ही न्यायसंगत नहीं होगा। वास्तव में ये गीत ही भोजपुरी के हैं जिनकी विशेष विवेचना की आवश्यकता नहीं जान पड़ती।

#### कमालदास

कमालदास कबीरदास के पुत्र थे। त्रापने भी भोजपुरी में कबीर की तरह अनेकों रचनाएँ की हैं। आपकी वाणी भी कबीर की तरह कहीं-कहीं उलटी होती थी। आपके सम्बन्ध में कबीर की कही हुई वाणी आज भोजपुरी में कहावत की तरह व्यवहृत होती है— "गइल वंश कबीर के जमले पूत कमाल"।

परन्तु वास्तव में जिस त्रार्थ में इसे हम त्राज प्रयोग करते हैं, वैसा कमाल साहेब नहीं थे। त्राप पहुँचे हुए सन्त थे त्रीर सन्त-समाज में त्रापकी पूरी ख्याति है। उपर्युक्त कहावत से मालूम होता है कि कमालदास के बचपन की चाल-ढाल कबीर साहेब को पसन्द न थी। कमालदास की भोजपुरी कवितात्रों को देखिए—

(1)

श्रइसन ज्ञान न देखल श्रबहुल ।
माता मेरी पहिले मरी गे पीछे से जनम हमारा जी ।
पिता हमरो बियहन चललें हम तो चली बरिश्राती जी ॥
ससुर हमारा श्रसिश्र बरिस के सासु त बाड़ी कुमारी जी ।
सह्याँ मोरा पलँग चिंद दूले हमत सुलावनहारी जी ।
चारो भाई हम एकसँग जनमली एकु मरत हम देखली जी ॥
पाँच पचीस भौजइया देखनी तीस के लागल लेखा जी ॥
कहे कमाल कबीर के बालक ई पद हउए सही जी ।
जे यहि पद के श्ररथ लगइहें सेही गुरु हम चेला जी ॥

हे अब्दुल, ऐसा ज्ञान हमने नहीं देखा। मेरी माता पहले मर गई श्रीर मेरा जन्म पीछे हुआ। मेरे पिताजी विवाह करने चले श्रीर मैं उनकी बारात में चला। हमारे समुर जी तो अस्सी वर्ष के हैं, पर हमारी सास अभी कुँआरी ही हैं। मेरे पित पलँग पर चढ़ कर मूला भूलते हैं श्रीर मैं भूला भूलानेवाली हूँ। हम चारों भाइयों ने एक साथ जन्म जिया; पर एक को मरते हमने अपनी आँखों देखा। हमने पाँच श्रीर पचीस भौजाहयों को देखा और तीस का लेखा पूरा हुआ। कबीर के पुत्र कमाल कहते हैं कि यह पद सही है। जो इस पद का अर्थ लगायगा, वही गुरु होगा और मैं उसका चेला बन्ँगा।

( ? )

समभ बूभ 'दिल 'खोज पित्रारे। श्रासिक हो के सोना का॥ जिन नयनों से नींद गाँवावल तकिया लेप बिछवना राम के द्वकड़ा रूखा सूखा चिकना सलोना श्रबर का ॥ कमाल प्रेम के मारग

सीस देइ फिर रोना का॥

हे प्यारे, समम-बृक्त करके अपने दिल में खोज। प्रेम में पागल होकर के अब सोना कैसा ! नयनों से तुमने नींद भुला दी। अब तुमको तिकया, उबटन और बिछावन की क्या आवश्यकता है ! रूखा-स्खा राम का दिया हुआ इकड़ा ही जब खाना है, तब उसमें धृत और नमक का प्रश्न कैसा ! कमाल कहते हैं कि अरे भाई प्रेम के मार्ग में शीश (सिर) देकर फिर रोना कैसा !

## धरमदास

घरमदास कवीरदास के शिष्य थे। आपका समय कवीरदास की मृत्यु तथा उसके वाद का समय है। यांनी संवत् १५७५ चाहे उसके बाद। आपने भी भोजपुरी में कविता की है।

"धर्मदास जी बाँधो गढ़ नगर (रीवाँ राज्य) के एक बड़े महाजन थे। इनके जन्म श्रीर मृत्यु के समय का ठीक-ठीक पता नहीं है। कहते हैं, कबीर साहब ने इन्हें सन्त मत का उपदेश दिया श्रीर चमत्कार दिखाया, जिससे इनका उनपर पूरा विश्वास हो गया। ये उनके पूरे भक्त हो गये। इन्होंने श्रपना सारा धन लुटा दिया श्रीर काशी में श्राकर गुरु के चरणों में रहने लगे। गुरु की कृपा से ये भी श्रच्छी स्थित के महात्मा हो गये। कबीर-दास के परम धाम पधारने पर श्रापही उनकी गही पर बैठे।" इनकी कुछ कविताएँ यहाँ दी जा रही हैं:—

(1)

मितज महैया सूनी किर गैलो।
अपने बलमु परदेस निकिस गैलो, हमरा के कछु नागुना देह गैलो ॥१॥
जोगिन होइके मैं बन बन हूँ हों, हमरा के बिरहा बिराग देह गैलो ॥२॥
संग के सखी सब पार उतिर गैलो, हम धनि ठाढ़ अकेला रहि गैलो ॥३॥
धरमदास यह अरज करतु हव, सार सबद सुमिरन देह गैलो ॥॥॥

धर्मदास जी का यह परिचय 'कल्यागा' के 'योगाङ्क' से लिया गया है। इनके गीत श्रीर भोजपुरी कविताएँ कवीर-पंथी प्रन्थों में प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं।

मेरा मित्र मेरी मर्झ्ड सूनी करके चला गया। बालम अपने तो परदेश्व निकल गया; पर मुक्तको कोई गुण नहीं दे गया। जोगिन बन कर मैं वन-वन उसको हूँ दती-फिरती हूँ। हा, मित्र ने मुक्तको विरह और वैराग ही देकर प्रस्थान किया। मेरे संग की सभी सिखयाँ पार उतर गई; परन्तु मैं धनी (सोहागनती स्त्री) अप्रकेली खड़ी रह गई। धरमदास अर्ज करता है कि मित्र ने मुक्तको सार शब्द के सुमिरन का आर्देश देकर प्रस्थान किया है। उसी को जपना है।

शायद इस गीत की रचना धरमदास जी ने कबीरदास के समाधि लेने के बाद की हो। इसमें कितनी विरहानुभूति आध्यात्म्य पद्ध में व्यक्त है। भोजपुरी में 'मीत' का प्रयोग तब होता है जब एक ही नाम दो व्यक्तियों का होता है। एक व्यक्ति दूसरे को सम्बोधन करते समय उसका नाम न लेकर 'मीत' का प्रयोग करता है। आत्मा और ईश्वर के अर्थ में इसका कितना सुन्दर प्रयोग हुआ है।

## ( २ )

खेलत रहलीं बाबा चौपरिया, आइ गैलें अनिहार हो। पार परोसिन भेटहूँ ना पवलीं, डोलिया फँदाये लिहे जात हो। डोलिया से उतरली बा उतर दिस धनिया, नइहर खागल आगि हो। सबद प छावल साई के नगरिया, जहवाँ लिअवले लिहे जात हो। भाद्य निद्या अगम बहे सजनी, सुभत आर ना पार हो। अवकी बेरिया साहेब पार उतारहु, फिरि ना आइब संसार हो। डोलिया से उतरे साहेब घरे सजनी, बइठे घूँघट टारि हो। कहे कबीर सुनो धरम दास, पावल पुरुख अपार हो।

बाबा के चौपाल में खेल रही थी कि ले जानेवाले आ गये। अड़ोस-पड़ोस की सिखयों से मेंट भी नहीं कर पाई कि वे सब डोली पर चढ़ा कर मुफ्ते ले चले। मैं सोहागवती उत्तर दिशा में डोली से उतरी तो क्या देखती हूँ कि मेरे मायके में आग लगी है अर्थात् मेरा शरीर (शव) जल रहा है। अनहद शब्द से साई की नगरी छाई हुई है। वहीं मुफ्तको लोग लिवाये चले आ रहे हैं। हे सजनी, भादो की नदी अथाह और अगम्य हो वह रही है। वार-पार कुछ नहीं सूफ्ता है। हे मालिक, इस बार पार उतारो। अब फिर इस संसार में नहीं आऊँगी। हे सखी, साहब के घर पहुँची तो डोली से उतरी और घूँघट हटा कर बैठी। कबीरदास कहते हैं कि हे धरमदास सखी को अपार पुरुष मिल गया।

( )

श्रचरज खयाल हमरे रे देसवा। हमरे देसवाँ बादर उमइइ, नान्ही परेली फुहेरिया। बइठल रहीं चउगाने चउक में, भीँ जइ हमरी देहिया॥ हमरे देसवाँ श्ररध मुख कुइयाँ, साँकर श्रोकर खोरिया। सुरति सुहागिनि जल भरि लावसु, बिनु रसरी बिनु डोरिया॥ हमरे देसवा चुनिर उपजै, मँहरो मोल विकाय। की तो लेइहहुँ सतगुरु साहेब, की केहू साधु सुजनिया॥ हमरे देसवा वाजा बाजइ, गरजी उठे अवजवा। साहेब 'धरमदास' मगन होइ बइठे, तखत परकसवा॥

श्रपने देश में मंने एक श्राश्चर्य देखा। हमारे देश में बादल उमड़ श्राये श्रौर नन्हीं मिहियाँ बरसने लगीं। में चौराहे के मैदान में खुलेश्राम बैठी थी कि मेरा शरीर भींगने लगा। हमारे देश में श्रर्थ मुखवाल। कूप है। उसके पास जाने की गली श्रित पतली है। सौभाग्यवती सखी 'सुरित' उस कुएँ से पानी बिना रस्सी श्रौर डोरी के भर लाती है। उस हमारे देश में चुन्दरी (सारी) बनती है। वह बड़े श्रिषक दामों पर बिकती है। उसको या तो साहेब (ईश्वर) खरीद सकता है या कोई बड़ा साधु या सुजान पुरुष ही। हमारे देश में बाजा बजता है (पारलौकिक) श्रावाज उठती है। 'धरमदास' कहते हैं कि उस स्वर को सुननेवाले (ईश्वर) मगन होकर महाप्रकाश के सिंहासन पर बैठे हुए हैं।

(४)
मोरा पिया बसे कवने देस हो ?

श्रपना पिया के हूँ इन हम निकसीं।
केउ ना कहत सनेस हो ॥

पिया कारन हम भइली बावरी।
धइलीं जोगिनिया के भेस हो ॥

श्रह्मा बिसुन महेस न जाने।
का जानसु सारद सेस हो ॥

धन जे श्रगम श्रगोचर पवलन।
हम सब सहत कलेस हो ॥

उहाँ के हाल कबीर गुरु जानले
श्रावत जात हमेस हो ॥

अरे, मेरा प्रीतम किस देश में बसता है ! में तो अपने प्रीतम को हृद् ने निकली थी; पर कोई मुक्त सन्देश नहीं कहता है। प्रीतम के कारण में बावरी हुई हूँ और मैंने जोगिन का भेष धारण किया है। उसको ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी नहीं जानते, शारदा और शेषनाग उसको क्या जानें ! वे नर धन्य हैं, जिन्होंने उस अगम और अगोचर प्रीतम को पा लिया। में तो केवल क्लेश ही सह रही हूँ। वहाँ का हाल 'कबीर गुरु' ही, जानते हैं, जो हमेशा वहाँ आते-जाते हैं।

( ५ ) साहब, तोरी देखीं सेजरिया हो। लाल महल कह लागल कँगृरा, ललहिं लागिल केवरिया हो। लाल पलँगवा लाल बिछ्नवना, लालिहं लागि मलिरिया हो॥ लाल साहेब के लालिहं मूरित, लालि लालि श्रनुहरिया हो। 'धरमदास' विनर्वे कर जोरी, गुरु के चरन बलिहरिया हो॥ हे मालिक, मैंने तुम्हारी सय्या देख ली। तुम्हारे लाल महल का लाल कंगूरा है श्रीर उसमें लाल ही रंग की कियाड़ी लगी हुई है। तुम्हारा पलँग लाल है। उसगर बिछावन भी लाल ही है श्रीर उसमें लाल ही कालर लगी हुई है। हमारे लाल साहन की लाल मूर्ति है श्रीर लाल लाल सेविकाएँ हैं। 'धरमदास' हाथ जोड़ कर बिन की करते हैं श्रीर श्रपने गुरु के चरणों पर बलिहारी होते हैं।

( 9 )

पिया बिनु मोरा नींद न श्रावे ॥ खन गरने खन विजुरी चमके, उपरा से मोके भाँ कि दिखावे । सासु ननिद घर दारुनि श्रहईं, नित मोहि बिरहा सतावे ॥ जोगिन होइ के बन-बन हूँ दलीं, केंड नाहिं सुधि बतलावे । 'धरमदास' विनये लें कर जोरी, केंड निश्रोर केंड कूर बतावे ॥

त्रारे, प्रीतम के विना मुक्ते नींद नहीं त्रा रही है। कभी तो बादल गरजता है क्रौर कभी बिजली चमकती है। मानों ऊपर से काँक कर वे मुक्ते संकेत बता रहे हैं। घर में कष्ट देनेवाली सास तथा ननद हैं क्रौर उसपर से बिरह मुक्ते नित्य सताया करता है। मैंने जोगिन बनकर प्रीतम को वन-वन दूँ दूं।; पर किसी ने उनका ठीक पता नहीं बताया। धर्मदास कर बाँधकर विनय करता है क्रौर कहता है कि उनका कोई ठीक पता नहीं बताता। कोई उन्हें निकट कहता है तो कोई दूर बताता है।

(2)

पिया बिनु मोहि नीक न लागे गाँव ॥
चलत चलत मोरा चरन दुखा गइले, श्रेंखियन परि गइले धूरि ॥
श्रगवाँ चलत पंथ ना सूमत, पछ्वाँ परत ना पाँव ॥
'ससुरे जाऊँ त पिया न चिन्हइ, नइहर जात लजाउँ ॥
इहाँ मोर गाँव उहीं मोर पाही, बीचवा श्रमरपुर धाम ॥
'धरमदास' विनवे कर जोरी, तहाँ ठाँव न गाँव ॥

प्रीतम के बिना मुक्ते अपना गाँव अञ्छा नहीं लगता। चलते-चलते मेरे चरण दुख गये हैं और आँखों में धूलि पड़ गई है। आगे चलने में तो पंथ नहीं सुकता और पीछे को पाँव मुड़ नहीं पाते हैं। यदि में सामुर जाती हूँ तो प्रीतम मुक्ते पहचानता नहीं है और नइहर जाते मुक्ते लज्जा घेर लेती है। यहाँ मेरा गाँव (जन्म-स्थान) है और वहाँ मेरो पाही है। बीच में अमरपुर नामक धाम है। 'धरमदास' हाथ जोड़ कर बिनती करते हैं और कहते हैं कि उस अमरपुर धाम में न स्थल है और न गाँव ही है ( मैं जाऊ तो कहाँ जाऊँ ?)।

 <sup>(</sup>दूसरे गाँव में जो जाकर खेती की जाती है और हल-वैल वहाँ नहीं रखे जाते ; बिलक नित्य अपने गाँव से ही बैल खेती के लिए वहाँ ले जाने पड़ते हैं। उस खेती को पाही कहते हैं)।

तुम सत गुरु हम सेवक तोहरे।
जो केंड मारे छो गरिष्ठावे, दाद फरियाद करिब तुमहीं से।
सोवत जागत के रछपाला, तोहके छाड़ि भजिब नाहीं छउरे॥
तुम धरनीधर सबद ग्रनाहद, ग्रसृत भाव करिब प्रसु सगरे।
तोहरी बिनय कहाँ लगि बरनों, धरमदास पद गहले॥

हे प्रभु, तुम हमारे सत्गुरु हो और हम तुम्हारे सेवक हैं। यदि कोई हमें मारता है या गाली देता है तो मैं तारीफ या शिकायत तुमसे ही करूँ गा। तुम सोते और जागते— दोनों के रज्ञक हो। तुमको छोड़कर मैं और को नहीं मजूँ गा। तुम धरनी को धारण करनेवाले अनाहद शब्द हो। हे प्रभु जी, मैं सदा और सर्वत्र अमृत तुल्य अर्थात् अमर भाव आपके प्रतिबहन करूँ गा। मैं तुम्हारी बिनती कहाँ तक करूँ! मैं 'धर्मदास' ने तुम्हारे चरण पकड़ रखे हैं।

( 9 )

जमुनियाँ के डारि, ममोरि तोरि देबि हो।
एक जमुनियाँ के चउदह डिरया, सार सबद लेके मोरि देबि हो॥
काया कंचन अजब पित्राला, नाम बूटी रस घोरि देबि हो॥
सुरत सुहागिन गजब पित्रासी, अमृत रस में बोरि देबि हो॥
सतगुरु हमरे जान जवहरी, रतन पदारथ जोरि देबि हो॥
धरमदास के आज गोसांई, जीवन बन्द छोरि देबि हो॥

श्ररे, में इस शरीर रूपी जामुन की डाल को ऐंटकर तोड़ दूँगा श्रर्थात् तपस्या से इसे नष्ट कर दूँगा। एक जामुन रूपी शरीर की चौदह डालियाँ हैं। सार शब्द लेकर मैं उसे मोड़ दूँगी। मेरी सुरित सुहागिन, श्रजीव तरह से प्यासी हैं। मैं उसे श्रमृत-रस में बोर कर श्रमर कर दूँगा। हमारे सत के गुरु जानकार जौहरी हैं। मैं उनके लिए सभी रत्न पदार्थों को इकड़ा करूँगा। धरमदास के मालिक (ईश्वर) श्राज उसके जीवन के बन्दों को खोल देगा, श्रवश्य खोल देगा।

(90)

मिर लागइ महिलया, गगन घहराय।
खन गरजे खन बिजुरी चमके, लहरा उठे सोभा बरिन न जाय।
सून महल से श्रमरित बरिसे, प्रेम श्रानन्द होइ साधु नहाय।
खुलिल केवरिया मीटिल श्रीधियरिया, धन सत गुरु जे दीहले लखाय।
धरमदास बिनवेलें कर जोरी, सतगुरु चरन में रहत समाय॥

महल में पानी बरस रहा है और गगन घहरा रहा है—यानी गरज रहा है। कभी तो देव गरजता है और कभी बिजली चमकती है। लहर उठती है और उनकी शोभा बरनी नहीं जाती। शून्य से अपृत बरस रहा है और प्रोम में आनिन्दत हो साधुगण उसमें स्नान कर रहे हैं। (मेरे अज्ञान का) कपाट खुल गया और अँधियाली मिट गई। सत्गुरू

धन्य हैं, जिन्होंने इसको लखा दिया। 'धर्मदास' कर जोर कर विनय-पूर्वक कहते हैं कि मेरी गित तो सत् गुरु के चरणों में समा कर रहने में ही है।

(99)

श्राठ चाम के गुरिया रे भ मनमाला फेर संबरिया २। श्रमिय रस निकसत राग-फाग तांत फनकरिया ३। नाम से श्रवर सडदा नाहिं भावइ, पिया के मोज लहरिया। मिलहु सन्त, सुकीरित रस भोगहु, होवहु प्रोम पियरिया। मीत होहु तन मन धन जारे, जइसे सती सिंगरिया। नव दिस दुश्रार तपत तहें देखो, ससँवे खोलि केवरिया। पाँच रागिनी भुमक पदीसो, इठएँ धरम नगरिया। श्रजया लागि पागि रहे डोरी, निरखी सुरति सुंद्रिया। धरम-दास के साहेब कविरा ले पहुँचवले सत्त नगरिया।

श्ररे, श्रष्ट चर्म की मिनका है। मन की माला सवेरे (प्रात: काल) फेरा कर। उससे श्रमृतरूपी रस निकलता है श्रीर .ताँत (नस) से फाग रागनी की फंकार निकला करती है। प्रीतम के मौज की लहरों में नाम को छोड़कर दूसरा कोई सौदा करता (वेसाहता) तो मुफे भाता नहीं।

अपरे, सत्य से साह्यात्कार करो, सुकृति का रस भोगो और पिया के प्रेम की प्यारी बनो।

श्ररे जीव, जिस तरह से सती नारी सिंगार करके प्रीतम से मिलने के लिए सती होती है, उसी तरह तू भी तन, मन, धन को जारकर प्रीतम को प्राप्त करों। नवों दिशाश्रों में तपते हुए दरवाजों का दर्शन श्रपने दसवें द्वार केवाड़ को खोल कर करों। पाँच रागिनी श्रीर पञ्चीस भुमक हैं। छठा धर्मनगर है। श्रजया के हेतु डोरी पाग (भींग) रही है। श्ररे, सुरित सुन्दरी को निरखों। धरमदास के साहब (स्वामी) कबीर हैं। उन्होंने उसको सत्नगर में ले जाकर पहुँचा दिया।

हाँ रहस्यरूप से कुछ जैसे वाक्य ख्रौर शब्दों का प्रयोग किया गया है जिनकी धार्मिक तत्त्वों को जाननेवाले ही पूर्ण व्याख़्या कर सकते हैं।

(97)

चिह नवरँगिया के डार, कोइलिया बोलइ हो ॥

श्राम महल चिह चलहु, उहाँ पिय से मिलहु हो ।

मीलि चलहु श्रापन देस, जहाँ छिव छाजइ हो ॥
सेत सबत जहाँ खिलहूँ, हंस होइ श्राविह हो ॥

श्रारबती मिलि जाय, सबद टकसारिह हो ॥

चहुँ दिसि लगली भलरिया, त॰लोकवा श्रसंखिह हो ॥

श्रम्बु दीप एक देस, पुरुस तहँ रहिं हो ।

कहे कवीर धरमदास, बिछुरन निहं होई हो ॥

ग्ररं, नौरंगी (नारंगी) नीबू की डाल पर चढ़ कर यह कोयल बोल रही है। ग्ररं, वह महल जो ग्रगम है, उसपर चढ़ तुम चलो। वहीं प्रीतम से मिलोगे। वहाँ प्रीतम से मिलकर ग्रपने उस देश को चलोगे जहाँ सौन्दर्य सदा छाया रहता है, जहाँ श्वेत शब्द (शब्द रूपी श्वेत कमल) सदा खिले रहते हैं, ग्रीर हंस (जीवात्मा) जहाँ ग्राया-जाया करते हैं। जहाँ ग्रायरचती मिला करती है ग्रार्थात् ग्रायर-बत्ती की जहाँ सदा सुगन्ध ग्राया करती है ग्रीर जहाँ शब्द (ग्रनहद शब्द) का टकसार है यानी निर्माण होता है। उस देश के चारों तरफ मालरें लगी हुई हैं ग्रीर ग्रसंख्य लोक जगमगा रहे हैं। ग्रम्बु-दीप नाम का एक देश है, वहीं परम (ईश्वर) रहता है। कबीरदास धर्मदास से कहते हैं कि हे धर्मदास! उस पुरुष का वियोग तो कभी होता ही नहीं।

( 93 )

स्तल रहली मैं सखिया त विष कड़ आगर हो। सत गुरु दिहलेंइ जगाइ, पार्वी सुख सागर हो ॥१॥ जब रहलीं जननि के त्रोदर प्रान सम्हारल हो॥ जबले तनवा में प्रान, न तोहि बिसराइब हो ॥ ।॥ बुँद से साहेब, मंदिल बनावल हो॥ बिना रे नेंव केरा मंदिल, बहुकल लागल हो ॥३॥ इहवाँ गाँव न ठाँव, नहीं पुरवासिन हो ॥ नाहि न बाट बटी संग हो, नहीं हित आपन हो ॥४॥ भुग्रा संसार, उघराइल स्दर भक्ति अनूप, चलीं पछ्ताइल हो ॥५॥ नदी बहे अगम अपार, पार कस पाइब हो? सत गुरु बइठे मुख मोरि, काहि गोहराइब हो ॥६॥ सत्त नाम गुन गाइब, सतना डोलाइब कहे कवीर धरमदास, ग्रमर पद पाइब हो ॥७॥

हे सखि, मैं तो विष के नशे में माती हुई शयन कर रही थी कि मेरे सतगुरु ने मुफे जगा दिया। मैंने सुख का समुद्र पा लिया। जब मैं माँ के उदर में थी, तब उसने मेरा प्राण् सँमाला। जबतक इस शरीर में प्राण् रहेगा तबतक मैं उसको नहीं भूलूँगी। एक बूँ द से साहब (स्वामी) ने इस मिन्दर (शरीर) को बनाया है। यह मिन्दर विना नींच का बना हुआ है। इसका न गाँव है, न कोई ठिकाना है और न गाँववाले ही कोई इसमें बसते हैं। यहाँ बाट (रास्ते) में साथ चलनेवाला कोई बटोही भी नहीं है और न कोई अपना हित ही है। यह संसार सेमल के फूल सरीखा सुन्दर है। (पहले तो खूब आकर्षक था, पर) अब उसके फूट जाने पर (पदांकाश हो जानेपर) मुआ (रूई) ही सर्वत्र उघरा (उड़)रहा है। हाय, इस सुन्दर और अनुपम मिक्तमार्ग को पाकर भी मैं उसपर पछताती हुई चल रही हूँ। सामने अगम और अपार नदी वह रही है। मैं इसको पार किस तरह कर पाऊँगी अथवा मैं इस संसार कपी अगम और अपार नदी वह रही है। से संआम करके किस तरह इसे तैर सकूँगी ? मेरे

सतगुरुजी भी तो मुख मोड़कर बैठे हुए हैं, मैं किसको पुकारूँ ? मैं सत्य नाम के गुणों को गाऊँगी। अपना सत किसी तरह नहीं डुलाऊँगी। कवीरदास की कही हुई बात को धरमदास कहते हैं कि इस पर चलकर अभर पद अवश्य पाऊँगी।

(88)

मेहीं मेहीं बुकबा पिसावों, त पिया के लगावों हो। सुरति सोहंगम नारि, त दुर मति छाँड़ो मानसरोवर, में घाट घरही में पाँच कहार, दुलह नहवावहुँ घर ही में नेह नउनिया, त पलना भुलावहूँ हो। प्रेम प्रीतिकइ ललना त पलना भुलावहँ घरहीं में दया कर दरजी, त दरज मिलावह हो। पाँच तन्त कर जामा, दुलह पहिंरावहि हो। घरहीं में लोह लोहरिया, त कगना गढ़ावहिं हो। तीन गुनन के सेहरा, दुलह पहिरावहिं घरही में इंदन चौक, त चउक पुहिरावहिं हो। सुकृत के कलसा, तहवाँ धरावहिं घरहीं में मन सत माली, त मउर ले आवहिं हो। घरही में ज़गृति के जौहरी, त जोत पुरवावहिं हो। घरही सोहंगम नारि, त पिया के रिकावहिं हो। बार बार गुरु भगरि, त ग्ररज सुनावहिं हो। मंगल सत लोक, हंस जन गावहिं हो। कहे कबीर धरमदास, बहुरि नाईं श्रावहिं हो।

मेहीं-मेहीं (श्रत्यन्त-बारीक) उबटन पिसाऊँ तो श्रपने पिया को लगाऊँ । श्ररे, सोहं-सोहं की सुरति (स्मृति) रूपी नारी को हम दूर मत छोड़ दें श्रर्थात् सदा साथ रखें (नारी चंचला होती है, सुरती भी घवंला है। इसको श्रपने साथ से दूर कभी मत होने दें)। श्रपने शरीर रूपी घर में ही तो मानसरोवर है। उसी में बाट बँघावें श्रीर इसी घर में (शरीर में) जो पाँच कहार पंचतत्त्व हैं, उनसे पानी भरवा कर दुल्हे (प्रीतम) को नहलावें। घर में ही तो नेह रूपी नाउनि है, उससे दुल्हे के चरणों को क्यों न पखरवा लूँ १ श्रीर तब, श्रपने प्रेम से उत्पन्न प्रीत रूपी ललना को पालने में मुलाऊँ। (इसी शरीर रूपी) घर में तो दया रूपी दरजी बसता है, उससे फटे छिद्रों को (श्रपनी त्रुटियों को) जोड़वा लूँ। यानी श्रपने श्राचरणों में जो दुराव श्रा गया है, उसके क्यों न दुरुत करवा लूँ १ पाँच तत्त्वों का जामा श्रपने दुल्हे को पहनाऊँ श्रीर घर में ही जो लोहार की लोहसार है, उससे लोहे का कँगना कढ़वा लूँ (दुल्हे को बारात जाते समय लोहे का कंगन पहनाते हैं कि दीठि या नजर न लगे। उसी से मतलब हैं)। श्ररे, श्रपने दुल्हे को तीन गुणों (रजस्, तमस, सत्) का बुना सेहरा (मीर) पहनाऊँ। फिर घर में ही चन्दन श्रीर चीकी

है, उनसे विवाह के लिए चौक पुरावें। अर्थात् हृदय रूपी चौके पर मन रूपी चन्दन को घीस कर दुल्हे के बैटने के लिए और विवाह के विधि-व्यवहार के लिए चौक पुरावें। फिर उस चौक पर सत और सुकृति का कलस स्थापन करें। अरे इसी घर में जो मन का सत-भाव रूपी माली बसता है, उससे कहें कि मीर ले आवे। फिर घर में ही तो जुगुति (युक्ति) रूपी जौहरी है। वह जवाहरातों का आम्षूषण दुल्हे को पहनावे।

फिर घर में ही सोहंगम (सोहं की सुरित रूपी) नारी है, वह प्रीतम को रिक्तावे। बार-बार गुरु जी क्तगड़ कर यही उपदेश सुनाते हैं कि इस मंगल गीत को सतलोक में जीवगण ही गाते हैं। कबीरदास के कहे हुए को घरमदास कहते हैं कि वे लोग पुनः बहुर कर इह लोक में नहीं आते।

### ( 94 )

कहवाँ से जिब आइल, कहवाँ समाइल हो? कहाँ लपटाइल हो ? कहवाँ कइल सुकाम, निरगुन से जिव श्राइल, सगुन समाइल हो। काया गढ़ कइल मुकाम, माया लपटाइल हो। बूँद से साहेब, काया-महल परे गल जाय पाछे पछितावल हो। कहे भाई सरवर, हम उड़ि जाइब मोर तोर एतने दीदार, बहुरि नहिं पाइब हो ! इहवाँ केह नाहिं ग्रापन, केहि सँग बोले हो। बीच तरवर भैदान, श्रकेला ह'सा लख चौरासी भरमि, मानुख तन पाइले हो। मानुस जनम ग्रमोल, ग्रपन के खोइले हो। साहब कवीर सोहर गावल, गाइ सुनावल हो। सुनह हो धरमदास, एही चित चेतह हो॥

प्रश्न:--- त्रारे, यह जीव कहाँ से श्राया, कहाँ समाया, कहाँ मुकाम किया श्रीर कहाँ लिपटा गया ?

उत्तर—यह जीव निगुंण से आया और सगुण में समाया, काया रूपी गढ़ पर मुकाम किया और माया में लिपटा गया। साहब ने एक बूँद से काया का महल उठाया। पर वही (मिट्टी का) महल एक बूँद के पड़ने से ढह जाता है श्रीर पीछे पछताता जाता है। हंस कहता है कि हे भाई सरोवर! अब में उड़ जाऊँगा। हमारा-तुम्हारा इतना ही भर का दीदार था। में अब यहाँ लीट कर नहीं आऊँगा। यहाँ अपना कोई नहीं है। किसके साथ वार्ता की जाय? इस मैदान के बीच जो शारीर रूपी यह वृत्त है, उससे उड़कर हंस अकेला हो चला गया। लाख चौरासी (चौरासी लच्च) योनियों में भ्रमण करके मनुष्य का शारीर पाया था। परन्तु इस अमूल्य मानव-जन्म को मैं अपने से ही

खों देता हूँ। घरमदास कहते हैं कि कबीर दास ने इस सोहर को (अर्थात इस ज्ञान को) गाया और गाकर सुनाया और सुके समकाया कि हे घरमदास सुनो, तुम चित में अब भी चेत जाओ।

( 38 )

रहलूँ ग्रगनवाँ, सखी संग साथी हो। श्राइ गवन निगिचाई, भवन निगिचाई, बदन भैले धूमिल हो। ऐलूँ, पनियाँ के भेजलन कुश्राँ मोर भइल भारी, त गागर फूटलि हो। उत्तर घर देवि, हाथ दुनो मोरि सासु दारूनि, त ननदी हठीली केहि से कहबि दुख भ्रापन, संगी ना साथी हो। ठाढि मोहरि धनि सुसुके, मने पछतावेली हो। मोसे मुखहुँ ना बोले, कवन गुन लागल हो। के उँची ग्रटरिया, त चढ़त नहिं लेत ग्रॅंधरिया, कवन बिधि जाईले हो। गज मोती के हार, त दीपक हाथे में हो। के चढ़लुँ श्रदरिया पुरूष कबीर पुकारि, सुन धरम हँस ले भव सागर हो || बहुत साथ, उतर

अरे, मैं अपनी सखी-सहेली के साथ आँगन में खेल रही थी कि गवना (द्विरागमन का दिन ) निकट आ गया और मेरा मुख धूमिल हो गया। पहले-पहल मैं गवना (द्विरागमन) में सासुर ब्राई। ब्राते ही उन्होंने पानी लाने को सुभे मेज दिया। कृप का रूप देखकर मैं मन में पछताने लगी। मेरे लिए यह संसार रूपी कृप भारी हो गया श्रीर पानी भरने की मेरी गगरी भी फूटी निकली। हा! मैं घर जाकर प्रीतम से क्या उत्तर दुँगी ? मेरे दोनों हाथ छुँछे हैं । मेरे घर में सासु कष्टदा है, यानी - कर्कशा है श्रीर ननद हठीली हैं। मैं त्रपना दु:ख किससे कहूँगी १ कोई संगी साथी नहीं है। मोहरि (घर के मोहाने पर— निकसार पर) खड़ी-खड़ी धनि (सधना नारी) सुसक रही है अर्थात् सुसक-सुसक कर रो रही है श्रीर श्रपने श्राप मन में पछता कर कह रही है—"प्रीतम मुक्तसे मुख से एक बात तक नहीं कहते । मुक्तमें कौन दोष लग गया है, यह समक्त में नहीं स्राता (यहाँ गुन शब्द का प्रयोग उलटा अर्थ में यानी दोष के लिए व्यंग्यात्मक भाव से किया गया है)। मेरे साजन की ऊँची अटारी है, उसपर चढते समय मुभे लज्जा लग रही है। इधर अंधेरी रात च्या-भर को भी शान्त नहीं होती, अर्थात् - इण मात्र भी धना अँधेरा फीका नहीं पड़ता। मैं किस तरह से प्रीतम के पास जाऊँगी ?" इस पश्चात्ताप के बाद उसने पुन: सोचा-"मेरे गले में तो गजमुक्ता की माला है श्रीर हाथ में दीपक है। बस मैं भुमिक के (तेज़ी श्रीर स्नानन्द के साथ ) स्रटारी पर चढ़ गई स्नीर स्नपने पुरुष के पास पहुँच गई। कबीर ने पुकार कर मुक्तसे कहा है—"अरे, धर्म का आगर, सुनो। तुम मेरे साथ बहुत हँसे हो। अब भवसागर पार होओ।"

( 00)

ज्ञान के जुनरी धूमिल भइली संजनी, मनके न पुरवल ग्रास हो। बारहिं बार जीव मोर लरजइ, कइसे कटे दिन रात हो। सासु दुःख सहलीं, ननद दुःख सहलीं, पिया दुःख सहल न जाय हो। जागहु हो मोरी सासु गोसइयाँ, पिय मोर चलले बिदेस हो। पइयाँ परि परि ननद जगाबे, केइ न पावे सनेस हो। मोर मुख ताकि सहयाँ मित जा विदेसवा, होइबें मैं चेरिया तोहार हो। बहियाँ पकरि सामी सेजिया बिठावे, जिन रोग्रहुँ धनियाँ हमार हो। कहेलें कवीर सुनहु धरमदास, जुगन जुगन ग्रहिबात हो॥

हे सजनी, मेरे ज्ञान की चुन्दरी धूमिल (मैली) हो गई। मेरे मन की आशा नहीं पूरी हुई। बार-बार मेरा जीव लरजता है—अर्थात् काँपता है। किस तरह से मेरे रात-दिन कटेंगे ? सास के दिये हुए दु:खों को मैंने सहन किया। उसी तरह ननद प्रदत्त दु:खों को भी फेला। परन्तु प्रीतम के विरह का दु:ख तो अब सहा नहीं जाता।

हे मेरी मालकिन सासुजी, आप जागिए; मेरे प्रीतम विदेश चले जा रहे हैं। पाँव पड़-पड़ कर ननद को जगाती हूँ और बिनती करती हूँ कि प्रीतम को जाने से रोको; पर मेरी पुकार कोई नहीं सुनता। मैं बिनती करके प्रीतम से कहती हूँ कि मेरे मुख को देख कर अर्थात् मेरे कहों के ख्याल से हे साजन, विदेश मत जाओ।

## भङ्गरी

पं॰ रामनरेश त्रिपाठी लिखित 'घाघ श्रौर महुरी,' नामक पुस्तक में प्रकाशित महुरी की जीवनी इस प्रकार दी गई है :—

"गाँवों में यह कहानी श्रामतौर से प्रचलित हैं कि काशी में एक ज्योतिषी रहते थे। उन्होंने गणना करके देखा तो एक ऐसी श्रन्छी साइत श्रानेवाली थी, जिसमें गर्भाधान होने पर उससे बड़ा ही विद्वान् श्रौर यशस्वी पुत्र पैदा होगा। ज्योतिषीजी एक गुणी पुत्र की लालसा से काशी छोड़ घर की श्रोर चले। घर काशी से दूर था। ठीक समय पर वे घर नहीं पहुँच सके। रास्ते में शाम हो गई श्रौर एक श्रहीर के दरवाजे पर उन्होंने डेरा डाला। श्रहीर की युवती कन्या या स्त्री उनके लिए भोजन बनवाने बैठी। ज्योतिषी जी बहुत उदास थे। श्रहीरिन ने उदासी का कारण पूछा तो कुछ इधर-उधर करने के बाद ज्योतिषी जी ने श्रमली कारण बता दिया। श्रहीरिन ने स्वयं उस साइत से लाम उठाना चाहा। उसी की इच्छा का परिणाम यह हुआ कि समय पाकर भड़री का जन्म हुआ। वे बड़े भारी ज्योतिषी हुए।

''श्री त्रिपाठी जी ही लिखते हैं कि श्री बी॰ एन॰ मेहता, श्राइ० सी॰ एस॰ ने इस कहानी को इस प्रकार लिखा है:—

"भड़ुरी के विषय में ज्योतिषाचार्य वराहमिहिर की एक बड़ी ही मनोहर कहानी कही जाती है। एक समय, जब वे तीर्थ-यात्रा में थे, उनको मालूम हुआ कि अमुक अगले दिन का उत्पन्न हुआ बच्चा गणित और फिलत ज्योतिष का बहुत बड़ा पिड़त होगा। उन्हें स्वयं ही ऐसे पुत्र के पिता होने की उत्सुकता हुई और उन्होंने अपने घर उज्जैन के लिए प्रस्थान किया। परन्त उज्जैन इतनी दूर था कि वे उस अभ-दिन तक वहाँ न पहुँच सके। अतएव रास्ते के एक गाँव में एक गड़ेरिये की कन्या से विवाह कर लिया। उस स्त्री से उनको एक पुत्र हुआ, जो ब्राह्मणों की भाँति शिल्हान पाने पर भी स्वभावतः बहुत बड़ा ज्योतिषी हुआ। आज दिन वही लड़का सभी नज्ञत्र-सम्बन्धी कहावतों के बक्ता 'मड़ुरी' था 'मडुली' कहा जाता है।

"इस कहानी से मालूम होता है कि 'मड़ुली' गड़ेरिन के गर्भ से पैदा हुए थे। पर आहीरिन के गर्भ से उत्पन्न होने की बात परिडत किपलेश्वर मा के उद्धरण में भी मिलती है, जो घाघ की जीवनी में दी गई है। बिहार में घाघ के लिए ही प्रसिद्ध है कि वे वराहिमिहिर के पुत्र थे—'डाक', 'खोना', 'भाड' आदि। यह 'भाड' ही शायद भड़ुरी हो। मारवाड़ में 'डंक कहै सुनु भड़ुली' का प्रचार है। सम्भवतः मारवाड़ का 'डंक' ही बिहार का डाक है।"

"भाषा देखते हुए 'घाघ' या 'भहुरी' कोई भी वराहमिहिर के पुत्र नहीं हो सकते। वराहमिहिर का समय 'पंचिसिद्धान्तिका' के अनुसार।शक ४२७ या सन् ५०५ ई० के लगभग पड़ता है। उस समय की यह भाषा नहीं हो सकती, जो 'भड़ुली' या 'घाघ' की कहावतों में व्यवदृत है।

"मारवाड़ में भड़ुली की कुछ श्रीर ही कथा है। वहाँ भड़ुली पुरुष नहीं स्त्री है। वह मंगिन थी श्रीर शकुन विद्या जानती थी। 'डंक' नाम का एक ब्राह्मए ज्योतिष-विद्या जानता था। दोनों परस्पर विचार-विनिमय किया करते थे। श्रन्त में दोनों पित-पत्नी की तरह रहने लगे श्रीर उनसे जो सन्तान हुई, वह 'डाकोत' नाम से श्रम भी प्रसिद्ध है। किन्तु 'डाकोत' लोग कहते हैं कि 'भड़ुली' धन्वन्तरि वैद्य की कन्या थी।"

"मारवाड़ में एक कथा ख्रीर भी है। राजा परीह्यित के समय में 'डंक' नाम के एक बड़े ऋषि थे। वे ज्योतिष विद्या के बड़े ज्ञाता थे। उन्होंने धन्वन्तरि वैद्य की कन्या 'सावित्री' उर्फ 'भड़ुली' से विवाह किया था। उनसे जो सन्तान पैदा हुई, वह 'ढाकोत' कहलाई।

"भड़ुरी की भाषा देखते हुए ऊपर की दोनों कहानियाँ बिल्कुल मनगढ़न्त हैं। न परीचित के समय में और न वराहमिहिर के ही समय में वह भाषा प्रचलित थी जो 'भड़री' की कहावतों में है। सम्भवतः डाकोतों ने ऐसी कहानियाँ जोड़कर अपनी प्राचीनता सिद्ध की होगी। भड़ुली या भड़ुरी काशी के आसपास के थे या मारवाड़ के, यह विचारणीय प्रश्न है। भड़ुरी की भाषा में मारवाड़ी शब्दों के प्रयोग बहुत मिलते हैं, तथा युक्तप्रान्त और बिहार की ठेठ बोली के भी शब्द मिलते हैं। इससे अनुमान होता है कि या तो दो 'भड़ुरी' या 'भडुली' हुए होंगे, अथवा एक ही भडुरी युक्तप्रान्त से मारवाड़ में जा बसे होंगे आरे उन्होंने यहाँ और वहाँ दोनों प्रान्तों की बोलियों में अपने छन्द रचे होंगे।

मैंने जोधपुर के पिएडत विश्वेश्वरनाथ रेउ से 'मडुली' के विषय में पत्र लिखकर पूछा तो उन्होंने लिखा:—

''नहीं कह सकता कि ये मारवाड़ के ही थे, पर राजपुताने के अवश्य थे।''

"राजपुताने में 'डाकोतों' की संख्या अधिक है। उनका भी कथन है कि 'डंक' और 'भड़ुली' राजपुताने के ही थे। एक उलम्मन यह भी है कि राजपुताने और युक्तप्रान्त के 'भड़ुरी' में स्त्री-पुरुष का अन्तर है। ऐसी दशा में यह कहना दु:साहस की बात होगी कि दोनों प्रान्तों के भड़ुली एक ही व्यक्ति हैं।

भंडुरी श्रीर भंडुली के विषय में पूछताछ से जो कुछ मालूम हो सका है, वह इतना ही है।"

मडुरी की एक छोटी-सी पुस्तिका छपी हुई मिलतो है। उसका नाम 'शकुन-विचार' है; पर वह इतनी अशुद्ध है कि कितने ही स्थानों पर उसका सममना कठिन है।

राजपुताने में भडुली की एक पुस्तक 'भड्डली-पुराण' के नाम से प्रसिद्ध है। उसका कुछ ही श्रंश मुक्ते मिल सका है, जो इस पुस्तक के अन्त में दिया गया है।

भड्डरी की जीवनी के सम्बन्ध में पं॰ रामनरेश त्रिपाठी जी ने 'धाघ ऋौर भड्डरी' नामक पुस्तक में उपर्युक्त बातें लिखी हैं, उसका सारांश चार मतों में निकलता है :--

- (१) "बिहार में घाष के लिए ऋहीरिन के पेट से उत्पन्न होनेवाली बात प्रसिद्ध है। घाष को ही वे वराहमिहिर का पुत्र मानते हैं।
- (२) घाघ के आर कई नाम भी बिहारवालों में प्रचलित हैं। जैसे—'डाक', 'खोना', 'माड' आदि। यह 'माड' ही शायद मड्डरी हैं।
- (३) मारवाड़ में 'डंक कहै सुनु भड्डली' का प्रचार हैं। सम्भवतः मारवाड़ का डंक ही बिहार का डाक है।
- (४) मारवाड़ में भड्डली की कुछ श्रीर ही कथा है। वहाँ भड्डली पुरुष नहीं, स्त्री है इत्यादि।"

इन प्रश्नों पर विचार करने से पता चलता है कि बिहार के सम्बन्ध की बातें त्रिपाठी जी को अच्छी तरह नहीं मालूम हो सकी थीं और इसीसे उन्होंने अनुमान से अधिक काम लिया है और किसी निश्चित राय पर नहीं पहुँच सके हैं। हम उन प्रश्नों पर विचार करेंगे।

बिहार में घाघ को अहीरिन के पेट से उत्पन्न नहीं मानते।

पं किपलेश्वर का के 'विशाल भारत', फरवरी १६२८, के लेख का उद्धरण देकर त्रिपाठी जी ने स्वयं ही लिखा है कि यह कथा 'भड़्डरी' के सम्बन्ध में प्रचलित है। फिर ऊपर बी॰ एन॰ मेहता आह० सी॰ एस॰ की दी हुई कहानी, जो भड़्डरी के विषय की ही है, का भी उन्होंने ही उल्लेख किया है। तो ये दोनों कहानियाँ भड़्डरी के सम्बन्ध की ही हैं, न कि 'धाघ' के सम्बन्ध की। बिहार में भड़्डरी, घाघ और डाक तीनों व्यक्ति माने जाते

हैं ऋौर तीनों की ऋलग-ऋलग किवताएँ हैं । त्रिहार पीजेंट लाइफ नामक पुस्तक में ग्रियर्सन साहब ने तीनों कवियों के नाम से सुनी हुई कवितात्रों का उल्लेख ख्रलग-त्रलग किया है\* जो डाक की जीवनी के साथ इसी पुस्तक में उद्धृत है। डाक की जीवनी के सम्बन्ध में भी ठीक वहीं कहानी, जो त्रिपाठी जी ने इस पूर्वोक्त जीवनी के प्रथम पारा में कही है, मुक्ते बेगूसराय के रहनेवाले बाबू शुकदेव सिंह से—जो आजकल बांका (भागलपुर) सब-डिबीजन में सहायक प्रचार अफसर हैं—भागलपुर में सुनने को मिली और उन्होंने ही 'डाक वचनावली' नामक पुस्तक, जो दरभंगा के शुभंकरपुर-निवासी श्री मुकुन्द शर्मात्मज श्री कपिलेश्वर शर्मा द्वारा संग्रहीत होकर, श्रीरमेश्वर प्रेस, दरमंगा से, सन् १६४२ ई॰ में, दो भागों में प्रकाशित हुई हैं, लाकर दी। उनकी कहानी कही हुई ठीक वैसी ही थी; पर वह डाक के जन्म के सम्बन्ध की थी। उन्होंने उसमें इतनी श्रीर बात श्रन्त में श्रिधिक कही थी कि अहीरिन ने इस साइत से स्वयं लांभ उठाने की इच्छा प्रकट की तब अतिथि ज्योतिषी ने इस शत्त<sup>े</sup> पर उससे सम्भोग स्वीकार किया कि यदि सन्तान पुत्र होगी तो उसे वह ब्राह्मण पुत्र उत्पन्न हुआ और उसका नाम उसने 'डाक' रखा। जब पुत्र बोलने और खेलने लगा त्व ब्राह्मण देवता आये और शर्त्त के मुताबिक डाक को लेकर घर चलते बने। रास्ते में पगडंडी के दोनों तरफ गेहूँ क्यौर जौ के खेत मिले। जौ के कुछ बीज गेहूँ के खेत में भी श्राकर गिर गये थे श्रीर गेहूँ में दो-चार जो के पौधे उग श्राये थे। बालक डाक ने पिता ब्राह्मण से प्रश्न कियाः—

''पिताजी, यह दोनों खेत एक ही स्रादमी के हैं या दो के १''

पिएडत पिता ने तर्क करके कहा — ''दो के होंगे; क्योंकि एक में गेहूँ बोया है श्रीर दूसरे में जी।''

पुत्र—''तन जो के खेतवाले का ही बीज छींटते समय इस गेहूँ के खेत में गिर गया होगा, जिससे ये जो के पौधे उगे हैं ?"

, पिराइत ने कहा—''हाँ, बीज छींटते समय कुछ बीज उधर पड़ गये होंगे।''

पुत्र—''तो पिता जी, यह बताइये कि ये जौ के अन्न गेहूँ के खेतवाले के होंगे या जौ के खेतवाले के ?''

पिडित-"गेहूँ के खेतवाले के।"

तब पुत्र डाक ने कहा—''पिता जी, तब आप मुक्तको क्यों आपनी माँ से छुड़ाकर लिये जा रहे हैं, जब आपके बीज से माँ के पेट से मेरा जन्म हुआ है १ पुत्र 'डाक' की इस बुद्धि को देख कर ब्राह्मण ज्योतिषी ने कहा—'बेटा, तुम मुक्तसे बुद्धिमान हो। चलो, तुमको तुम्हारी माँ के पास पहुँचा दूँ।' 'डाक' आकर माँ के पास रहने लगे।

<sup>\*</sup> पृष्ठ २०७, छन्द ६—''कहै डाक सुनु भिक्षरि, कृत्ता भात न खाय''। पृष्ठ २८०, छन्द्रु१५—''कह भाइर सुनु भाइरि, परबत उपजै सार।'' पृष्ठ २८६, छन्द ३२— 'धाघ कहे हम होइबों जोगी, कुत्राँ के पानी घोइहें घोबी।

मुफ्ते यह कहानी 'घाघ ख्रौर भड़ुरी' नामक पुस्तक प्राप्त होने के पूर्व ही मिली थी श्रीर डाक की जीवनी में ही मैंने इसे रखा था; किन्तु जब 'घाघ श्रीर भड़री' नामक पुस्तक में श्री बी॰ एन॰ मेहता आह॰ सी॰ एस॰ तथा पं॰ रामनरेश त्रिपाठी और पं॰ कपिलेश्वर का के मतों को पढ़ा, जो इसे भड़ुरी के जन्म के साथ रखते हैं, तब मैंने उसको डाक की जीवनी से हटा दिया: क्योंकि बहुमत इस कहानी को भड़री से सम्बन्धित मानता है। महुरी को 'वराहमिहिर' का पुत्र अस्वीकार करने का प्रधान कारण पं० रामनरेश त्रिपाठी ने यह बताया है कि 'वराहिमिहिर' के समय में यानी ५०५ ई० के लगभग भोजपुरी भाषा का अस्तित्व ही नहीं था। किन्तु में ऐसा मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। मेरी घारणा रही है कि भोजपुरी का इतिहास विक्रमादित्य शकारि के समय से यानी पहली सदी ई० पू० से प्रारम्भ हुआ माना जा सकता है। इसके लिए मेरे पास अभी सामग्री नहीं प्राप्त हुई है; क्यों कि मेरी ऐसी धारणा अभी हुई है और खोज अभी शुरू ही किया है। अत: भड़री का पिता 'वराहमिहिर' के होने की बात जो बी० एन० मेहता तथा कपिलेश्वर का ने कही है, उसको मैं भाषा के कारण अमान्य नहीं कह सकता। भड़री की प्राचीनता अकाट्य है। वह इससे भी साबित होता है कि 'डाक' के समय में 'महूरी' खेती आदि पर ज्ञान रखने के लिए आदि आचार्य्य माने जाते थे: क्योंकि डाक ने भी भड़री को संबोधित करके अनेक छन्द कहा है जो बिहार में प्रचलित है और 'बिहार के क्रुपक जीवन' तथा उक्त डाक 'वचनावली' में संग्रहीत है। यथा-

दिखन लोका लोकिहिं, उत्तर गरजे मेह।
कहिं डाक सुनु भांडरी, ऊँच कच किल्ला देह॥१॥
ग्रादि न बिरसे ग्रादरा, हस्त न बिरसे निदान।
कहिं डाक सुनु भांडरी, किसान होएत पिसान॥२॥
सान्नोन सुकला सत्तमी, मेघनिहं छावे रैन।
कहिं डाक सुन भांडरी, बरखा हो गई चैन॥३॥
सान्नोन सुकला सत्तमी, गगन स्वच्छ जो होय।
कहिं डाक सुनु भांडरी, पछुमी खेती होय॥४॥
मृगसिरा तवक रोहिन लवक, ग्रादरा जाय बुँद-बुँदाय।
कहै डाक सुनु भिलरि, कुता भात न खाय॥५॥

फिर यही नहीं 'डाक' ने अपनी स्त्री को भी सम्बोधन किया है।

'कहे डाक सुनु डाकिनी' के चरण अनेक पदों में आये हैं। इसका अर्थ यह होता है कि मड़ुरी का समय अति प्राचीन था, जिसके कारण वे इस विषय के आचार्य माने जाते रहे हैं। इसलिए डाक ने उनको अपना गुरु-सा मानकर सम्बोधन किया है जैसा कि कबीर तथा गोरक्ताथ के शिष्यों ने किया है।

फिर राजपुताने में 'भड़ुली पुराण' नामक प्रन्थ की प्रसिद्धि की बात श्री रामनरेश त्रिपाठी जी ने स्वीकार की है श्रीर उसके कुछ श्रंश जो उन्हें मिले थे, उनको अपनी 'वाघ श्रीर भड़ुरी' नामक पुस्तक के श्रन्त में दिया भी है। उसमें 'डाक कहै सुनु भड़ुली' का प्रयोग खूब हुआ है श्रीर वह पुराण राजस्थानी भाषा में है। इससे डाक का भी राजपुताने में तथा बिहार (मिथिला) में रहना छिद्ध होता है और दोनों की प्राचीनता प्रमाणित होती है।

राजपुताने में डाक के नाम पर डाकोत-जाति का आस्तित्व भी डाक की प्राचीनता तथा उससे भी अधिक भड़ुरी की प्राचीनता सिद्ध करता है। गोरज्ञनाथ जी की किवता की भाषा में भी भोजपुरी, अवधी और राजस्थानी आदि भाषाओं के प्रयोग आये हैं। इससे यह नहीं माना जा सकता कि भड़ुरी या घाष अथवा डाक, चूँकि इनकी किवताओं में दो भाषाओं का प्रयोग है, एक नहीं, दो थे।

इसके अलावा एक दूसरी गांत की सम्भावना भी हो सकती है और वह मारवाड़ की भड़ुली के स्त्री होने के आधार पर आरोपित की जा सकती है।

भंगिन भड़ुली के डाक की स्त्री होने की किंवदन्ती से यह शंका की जा सकती थी कि भड़ुली और भाँडरो एक ही हों और भंगिन भड़ुली डाक की रखेली स्त्री हो, जिसको सम्बोधन करके उसने कविताएँ की हैं। परन्तु जब हम यह मानेंगे तब डाक का राजपुताने और बिहार दोनों में रहना मानना पड़ेगा। और, यह मानने पर भड़ुरी राजपुताने की भड़ुली से भिन्न हो जाते हैं; पर यह 'भड़ुरी पुराण' के राजपुताने में अस्तित्व के कारण अमान्य होता। इस दशा में भड़ुरी और डाक के दो होने की बात ही सही सिद्ध होती है। चूँ कि डाक ने आचार्य 'भड़ुली या भड़ुरी' का प्रयोग खूब किया है। इससे भड़ुली स्त्रीलिंग शब्द होने के कारण कालान्तर में डाक को स्त्री के रूप में माना गया और उसके साथ कहानियाँ जोड़ दी गई! यह कहानी शायद डाक के वंशज डाकोतों के बहते हुए यश को रोकने के लिए उनके शत्रुओं द्वारा प्रचारित की गई हो। पं० रामनरेश त्रिपाठी ने जो घाघ का दूसरा नाम 'खोना' और 'भाड' बिहार में प्रचलित होने की बात लिखी है, वह मुक्ते अबतक नहीं सुनने को मिली और न किसी से ये नाम ही सुनने को मिले। ज्ञात होता है कि यह बात निराधार ही है। फिर भी भड़ुरी का जन्म-स्थान काशी के अशसपास मानना अधिक संगत प्रतीत होता है।

## भड़री की कहावतें

कातिक सुदी एकादसी, बादल विज्ञली होय। तो श्रसाद में भड़ुरी, बरखा चोखी होय॥

कार्तिक शुक्ला एकादशी को यदि बादल हो और विजली चमके, तो 'मडुरी' कहते हैं कि आषाह में निश्चय वर्षा होगी।

> कातिक मावस देखो जोसी। रिव सिन भौमवार जो होखी। स्वाति नखत ग्रुरु त्रायुख जोग। काल पड़े श्रुरु नासे लोग॥

१. देखिए—'घाघ और भड़री' हिन्दुस्तानी एकेडेमी (प्रयाग) द्वारा प्रकाशित १६४६ ई० में छुपी राजपुताने के भड़ली की कहावतें। ए० १२६, छन्द ३७; ए० १३०, छ० ६५; ए० ६७, १३१, छ० ७०।

ज्योतिषी को कार्तिक स्रमावस्या को देखना चाहिए। यदि उस दिन रविवार, शनिवार स्रोर मगंलवार होगा स्रोर स्वाती नज्ञत्र तथा स्रायुष्य योग होगा तो स्रकाल पड़ेगा स्रोर मनुष्यों का नाश होगा।

पाठान्तर-स्वाती नखत श्रौर पुष जोग।

कातिक सुद पूनो दिवस, जो कृतिका रिख होइ। तामें बादर बीजुरी, जो सँजोग सों होइ॥ चार मास तब बर्खा होखी। भली भाँति यह भाषे जोसी॥३॥

कार्तिक सुदी पूर्णिमा को यदि कृतिका नत्त्रत्र हो श्रीर उसमें संयोग से बादल श्रीर विजली भी हों, तो सममना चाहिए कि चार महीने वर्षा श्रव्छी होगी।

माघ महीना माहिं जो, जेष्ठा तपै न मूर।

तो अस बोले भड़री, उपजे सातो तूर।।

अग्रहन के महीने में यदि न ज्येष्ठा नज्ञ तपे और न मूल, तो भडुली कहते हैं कि सातों प्रकार के अन्न पैदा होंगे।

> पूल श्रॅंघयारी सत्तमी, जो पानी नहिं देह। तो श्रदरा बरसे सही, जल थल एक करेह॥

पौष बदी सप्तमी को यदि पानी न बरसे, तो आर्दा अवश्य बरसेगा और जलथल को एक कर देगा।

पूस श्रॅंधियारी सत्तमी, विनु जल बादर जोय। सावन सुदि पूनो दिवस, बरखा श्रवसहिं होय॥

पौष बदी सप्तमी को यदि बादल हों, पर पानी न बरसे, तो सावन सुदी पूर्णिमा को वर्षा अवश्य होगी।

पृस मास दसमी दिवस, बादल चमके बीज। तौ बरसे भर भादवो, साधौ खेलो तीज॥

पीष बदी दसमी को यदि बादल हों श्रीर बिजली चमके, तो भादो भर बरसात होगी। हे सहागिनयो, श्रानन्द से तीज का त्योहार मनाश्रो।

> सिन श्रादित श्रो मंगल, पूस श्रमावस होयं। दुगुना तिगुना चौगुना, नाज महँगा होय॥

यदि पौष की श्रमावास्या को शनिवार, रिववार या मंगल पड़े तो इसी क्रम से श्रन दोगुना, तिगुना श्रीर चौगुना महँगा होगा।

> सोम सुकर सुरगुरु दिवस, पूस श्रमावस होय। घरघर बजी बधावड़ा, हुखी न दीखे कोय॥

यदि पौष की अमावस्या भो शनि, रिव या मंगलवार पड़ें तो घर-घर बधाई बजेगी अौर कोई भी दुखी नहीं दिखाई पड़ेगा।

> करक बुभावे कांकरी, सिंह श्रबोये जाय। ऐसन बोले भड्डरी, कीड़ा फिर फिर खाय॥

कर्क राशि में ककड़ी बोये श्रीर सिंह में न बोये, तो 'मड़री' कहते हैं कि उसमें कीड़ा बार-बार लगेगा।

> मंगल सोम होय सिवराती, पछेष्रा बाय बहे दिन राती । घोड़ा रोड़ा टिड्डी उड़ें, राजा मरें कि परती पड़े ॥

यदि शिवरात्रि मंगल या सोमवार को पड़े श्रीर रात-दिन पछेया हवा बहती रहे, तो सममना कि घोड़ा (एक पतिगा), रोड़ा (मिट्टी के ढेले) श्रीर टिट्टी उड़ेंगे, जिससे राजा की मृत्यु होगी, श्रथवा खेत परती पड़े रहेंगे।

काहें पंडित पढ़ि पढ़ि मरऽ पूस अमावस की सुधि करऽ मूल विसाखा प्रवाषाद । भूरा जान लऽ वहिरे ठाद ॥

हें पंडित, बहुत पढ़-पढ़कर क्यों जान देते हो ? पौष की श्रमावस्या को देखो, यदि उस दिन मूल, विशाखा या पूर्वाषाढ़ नज्ज हो, तो समक्तना कि स्खा घर के बाहर खड़ा है।

पूस उजेली सत्तमी, ऋष्टमी नौमी गाज।

मेघ होय तऽ जान लऽ, श्रब सुभ होइहें काज ॥

पौष सुदी सप्तमी, श्रष्टमी श्रौर नवमी की यदि बादल गरजे, तो समक्तना कि काम सिद्ध होगा, श्रर्थात् सुकाल होगा।

> माघ श्रंधेरी सत्तमी, मेह विज्जु दमकन्त । मास चारि वरसे सही, मत सोचे तू कन्त ॥

माघ बदी सप्तमी को यदि बादल हों और विजली चमके तो हे स्वामी, तुम सोच मत करो, चौमासा-भर पानी बरसेगा।

माघ उजियारी दूजि दिन, बादर बिष्कु समाय। तो भाखें श्रस भड्डरी, श्रन्न के महँगी लाय॥

माघ सुदी दूज को यदि बादलों में बिजली समाती दिखाई पड़े, तो 'भड़ुरी' कहते हैं कि अन महँगा होगा।

माघ सत्तमी ऊजरी, बादर मेघ करंत।
 तो श्रसाइ में भड्डरी, घना मेघ बरसंत॥

माघ सुदी सप्तमी को यदि बादल घिर आये तो भहुरी कहते हैं कि आषाढ़ में खूब वर्षा होगी।

माघ सुदी जो सत्तमी, भौम बार के होय।
तो भड्डर 'जोसी' कहें, नाजु किरालें लोय॥
यदि माघ सुदी सप्तमी मंगलवार को पड़े तो अन्न में कीड़े लग जायँगे।

सुदा सप्तमा मगलवार का पड़ ता अन्न म काड़ लग जायग। फागुन बदी सुदूज दिन, बाद्र होय न बीज।

बरसे सावन भादवो, साधे खेलो तीज॥

फागुन बदी दूज को यदि बादल हों; पर बिजली न चर्मके, अथवा न बादल हों न बिजली, तो सावन-भादो दोनों महीन! में वर्षा होग।। हे सजनी ! आनन्द से तीज का त्योहार मनाआरो। मंगलवारी मावसी, फागुन चैती जोय। पशु बेंचो कन संग्रहो, ग्रवसि दुकाली होय॥

फागुन श्रीर चैत की श्रमावस्या यदि मंगल को पड़े, तो श्रकाल पड़ेगा। पशुश्रों को बेच डालो श्रीर श्रम संग्रह करो।

पँच मंगरी फागुनी, पूस पाँच सनि होय। काल पड़े तब भड़डरी, बीज बोग्रऽ सति कोय॥

यदि फागुन के महीने में पाँच मंगल श्रीर पौष में पाँच शनिवार पड़े, तो भड़ुरी कहते हैं कि श्रकाल पड़ेगा, कोई बीज मत बोश्रो।

> होली भरे के करऽ बिचार। सुभ ग्रह ग्रसुभ कहल फल सार॥ पिन्छम बायु बहे श्रति सुन्दर । सभ श्रन उपजे सजल बसुन्धर ॥ पूरव दिसि के बहे जो बायु। कुछ भीजे कुछु कोरे दिखन बाय बहे बध नास । समया निपजे सनई उस्तर बाय बहे दुड़बड़िया। पिरथी श्रचूक पानी पड़िया॥ जोर भकोरे चारो बाय। दुखया परघा जीव श्राकासे जाय। तो भले पृथवी संग्राम कराय ॥

होली के दिन की हवा का विचार करो। उसके शुभ और अशुभ फलों का सार बताया जाता है। पश्चिम की हवा बहे, तो बहुत अच्छा है। उससे पैदावार अच्छी होगी और वृष्टि होगी। पूरव की हवा बहती हो, तो कुछ वृष्टि होगी और कुछ सूखा पड़ेगा। दिच्चिया की हवा बहती हो, तो प्राणियों का बध और नाश होगा। खेती में सनई और धास की पैदावार अधिक होगी। उत्तर की हवा बहती हो, तो पृथ्वी पर निश्चय पानी पड़ेगा। यदि चारों और का भकोरा चलता हो, तो दुःख पड़ेगा और जीवों को भय होगा। यदि हवा नीचे से ऊपर को जाय, तो पृथ्वी पर संग्राम होगा।

चद्दत मास उजियारे पाख । आठें, दिवस बरसता राख ॥ नव बरसे जित बिजली जोय । ता दिसि काल हलाहल होय ॥

चैत सुदी अष्टमी को यदि आकाश से धूल बरसती रहे और नवमी को पानी बरसे, तो जिस दिशा में बिजली चमकेगी, उस दिशा में भयानक दुभिन्न पड़ेगा।

चैत मास दसमी खड़ा, बादर बिज़री होय। तऽजानऽचित मांहि यह, गरभ गलल सब जोय।।

चैत सुदी दशमी को यदि बादल श्रीर बिजली हो, ती यह समक्त रखना कि वर्षा का गर्भ गल गया। श्रर्थात् चौमासे में वृष्टि बहुत कम होगी।

चैत मास दसमी खड़ा, जो कहूँ कोरा जाइ। चौमासे भर बादला, भली भाँति बरसाइ॥

यदि चैत सुदी दशमी को बादल न हुआ, तो सममना कि चौमासे भर अब्छी वृष्टि होगी।

चैत पूर्णिमा होइ जो, सोम गुरु बुधवार। घर घर होइ बधावड़ा, घर घर मंगलचार॥

चैत की पूर्णिमा यदि सोमवार, वृहस्पतिवार ऋौर बुधवार को पड़े तो घर-घर आनन्द की बधाई बजेगी ऋौर घर-घर मंगलाचार होगा।

> कृतिका तऽ कोरी गैल, अदरा मेंह न बूँद। तो ई जानऽ भड्डरी, काल मचावे दूँद।

कृतिका नहात्र कोरी ही चला गया, वर्षा हुई ही नहीं, श्राद्रों में बूँद भी नहीं गिरी। भड़री कहते हैं कि निश्चय ही श्रकाल पड़ेगा।

रोहिनि माहीं रोहिनी, एक घड़ी जो दीख। हाथ में खपरा मेदिनी, घर घर माँगे भीख॥

यदि रोहिंगी में एक घड़ी भी रोहिगी रहे, तो ऐसा अकाल पड़ेगा कि लोग हाथ में खप्पर लेकर भीख माँगते फिरेंगे।

त्रादरा तऽ वरसे नहीं, मृगसिर पवन न जोय । तब जानऽ ये भड्डरी, वरखा बूँद न होय॥

त्राद्रों में वर्षा नहीं हुई श्रौर मृगशिरा में ह्वा न चली, तो महुरी कहते हैं कि जान रखो एक बूँद भी बरसा नहीं होगी।

श्रखें तीज रोहिनी न होई। पूस श्रमावस मुल न जोई॥ राखी श्रवणी हीन बिचारो। कातिक पूनो कृतिका टारो॥ महि माहीं खल बलहिं प्रकासे। कहत भड़डरी सालि बिनासे॥

वैशाख की अन्त्य तृतीया को यदि रोहणी न हो, पौष की अमावस्या को मूल न हो, रन्नाबन्धन के दिन अवण और कार्तिक की पूर्णिमा को कृत्तिका न हो, तो पृथ्वी पर दुष्टों का बल बढ़ेगा और महुरी कहते हैं कि धान की उपज न होगी।

तपल जेठ में जो चुइ जाय। सभ नखत हलुक परि जाय॥

जेठ में मृगशिरा के श्रंत के दस दिन को दसतपा कहते हैं। यदि दसतपा में पानी बरस जाय, तो पानी के सभी नक्षत्र हलके पड़ जायँगे।

नवे श्रसाहे बादला, जो गरजे घनघोर। कहें भड़डरी जोतिसी, काल पढ़े चहुँ श्रोर॥

श्राषाद कृष्ण नौमी को यदि बादल जोर से गरजे, तो भड़ुरी ज्योतिषी कहते हैं कि चारों श्रोर श्रकाल पड़ेगा।

> सुदि असाद की पंचमी, गरज धमधमा होय। तो यों जानो भड़ुरी, मधुरी मेघा जोय॥

श्राषाद शुक्ल पंचमी को यदि बादल जोर से गरजे तो भड्डरी कहते हैं कि बरसात श्रव्छी होगी।

> त्रासादी पुनो की सांक, वायु देखिह 5 नभ के मांक। नैऋत भूइँ बूँद ना पढ़े, राजा परजा भूखन मरे॥

श्रिगिन कोन जो बहे समीरा। पड़े काल दुख सहें सरीरा॥ उत्तर से जल फूही परे। मुस साँप दूनों श्रवतरे॥ पिच्छिम समें नीक करि जान्यो। श्रागे बहै तुसार प्रमान्यो॥ जो कहीं बहे इसाना कोना, नापऽ बिसवा दू दू दोना॥ जो कहीं हवा श्रकासे जाय। परेन बूंद काल परि जाय॥ दिक्खन पिच्छम श्राधी समयो। भड़डर जोसी ऐसन भनयो॥

आषाद की पूर्णिमा की शाम को आकाश में हवा की परी हा कहते हैं। नैऋत्य कोण की हवा हो, तो पृथ्वी पर एक बूँद भी पानी नहीं पड़ेगा और राजा-प्रजा दोनों भूखों मरेंगे। अपिन कोण की हवा हो, तो अकाल पड़ेगा और शरीर को कष्ट मिलेगा। उत्तर की हवा हो, तो पानी साधारण बरसेगा, चूहे और साँप बहुत पैदा होंगे। पश्चिम की हवा हो, तो समय अच्छा होगा, किन्तु आगे चलकर पाला पड़ेगा और यदि कहीं ईसान कोण की हवा हो, तो पैदावार बिस्वे में दो-दो दोने भर की होगी। यदि हवा आकाश की ओर जाय, तो एक बूँद भी वर्षा न होगी और अकाल पड़ जायगा। दिक्खन-पश्चिम की हवा हो, तो पैदावार आधी होगी। मड़डरी ज्योतिषी ने ऐसा कहा है।

रोहिनि जो बरसे नहीं, बरिसे जेठा मूर । एक बूँद स्वाती पद्दे, लागे तीनों तूर ॥

यदि रोहिणी न बरसे, पर जेष्ठा ख्रौर मूल बरस जाय ख्रौर एक बूँद स्वाती की भी पड़ जाय, तो तीनों फसलें ख्रच्छी होंगी।

> सावन पहिलो पाख में, जो दसमी रोहिनि होइ। महँग नाज श्रा श्रलप जल, बिरला बिलसे कोइ॥

श्रावण के पहले पत्त की दशमी को यदि रोहिणी हो, तो अन्न महँगा होगा, जल कम बरसेगा श्रीर शायद ही कोई सुख भोगे।

> सावन बदी एकादसी, बादल ऊगे सूर। तो श्रस भासे भड्डरी, घर-घर बाजे तूर॥

सावन बदी एकादशी को यदि उदय होते हुए सूर्य पर बादल रहें तो भड़्डरी कहते हैं कि सुकाल होगा और घर-घर अपनन्द की बंशी बजेगी।

तीतर बरनी बादरी, बिधवा काजर रेख। ज बरिसेंई घर करे, कहें भड्डरी देख॥

तीतर के पंख की तरह बदली हो श्रौर विधवा की श्राँखों में काजल की रेखा हो, तो भड़ड़री कहते हैं कि बदली बरसेगी श्रौर विधवा बरस-भीतर ही दूसरा घर करेगी।

जै दिन जेठ बहे पुरवाई। तै दिन सावन धूरि उदाई॥ जेठ में जितने दिन पूर्वा इवा बहेगी, सावन में उतने दिन धूल उड़ेगी।

> सावन पुरवाई चले, भादों में पिछ्नयाँव। कन्त डॅंगरवा बेंचि दें, लिरका जाड़ जियाव॥

सावन में पूर्वा हवा चले और भादों में पञ्जवा, तो हे स्वामी, बैलों को बैंचकर बाल-बच्चों की रच्चा करो । अर्थात् वर्षा कम होगी ।

ग्रगहन द्वादस मेघ प्रखाद । ग्रसाद बरसे ग्रहना धार ॥

यदि अगहन की द्वादशी को बादलों का जमघट दिखाई पड़े, तो आषाद में वर्षा बहुत होगी।

मोरपंख बादल उठे, राँडाँ काजर रेख। क बरसे ई घर करे, या में मीन न मेख।

जब मोर के पंख की-सी स्रतवाले बादल उठें श्रीर विधवा श्राँखों में काजल दे, तो सममाना चाहिए कि बादल बरसेंगे श्रीर विधवा किसी पर-पुरुष के साथ बस जायगी। इसमें संदेह नहीं।

नारि सुहागिन जल घट लावे, दिध मछली जो सनसुख श्रावे॥ सनसुख धेनु पिश्रावे बाछा, यही सगुन हऽ सब से श्राछा॥

सीभाग्यवती स्त्री पानी से भरा हुआ घड़ा लाती हो, या सामने से दही और मछली आती हो या गाय बछड़े को पिला रही हो, तो यह शकुन सबसे अच्छा है।

#### घाघ

घाघ के जन्म-स्थान के सम्बन्ध में बहुत विद्वानों ने अधिकांश वातें अटकल और अनुमान के आधार पर कही हैं। किसी-किसी ने डाक के जन्म की गाथा को लेकर घाघ के साथ जोड़ दिया है। परन्तु इस चेत्र में रामनरेश त्रिपाठीजी ने सबसे अधिक छानबीन की है। उनके परिश्रम का फल यह हुआ कि घाघ के वंशघरों का पता ठीक-ठीक चल गया और उनके कार्य-चेत्र और स्थान का ठीक पता मिला।

बात यह है कि प्रतिभावालों का यश जब दूर तक फैल जाता है, तब कालान्तर में लोग उनको अपनाने की कोशिश करने लगते हैं और जबतक प्रामाणिक बातें रामने नहीं आतीं तबतक ऐसी ही अटकलवाजियाँ चला करती हैं। वहीं बात घाघ के सम्बन्ध में भी हुई है। शिवसिंह-सरोज के लेखक से लेकर बाद के विद्वानों तक ने इनके सम्बन्ध में अनेक बातें कहीं और उनके जन्म-स्थान को अलग-अलग कहा। 'घाघ और महुरी' नामक पुस्तक में यह विवरण उद्धृत है।

## घाघ की जीवनी

घाघ के सम्बन्ध में शिवसिंह ने श्रपने 'सरोज' में लिखा है:—
'धाघ कान्यकुब्ज श्रंतर्वेद वाले सं० १७५३ में उ०॥"

''इनके दोहां, छप्पय, लोकोक्ति तथा नीति-सम्बन्धी उपदेश प्रामीण बोलचाल में विख्यात हैं।'?

१. देखिए, रामनरेश त्रिपाठी लिखित 'घाघ और भाइरी' नामक पुस्तक। हिन्दुस्तानी एकेडमी, प्रयाग से सन् १६४६ में प्रकाशित । पृष्ठ १७ से २२ तक।

मिश्रवन्धु श्रपने 'विनोद' में लिखते हैं :---

''ये महाश्रय संवत् १७५३ में उत्पन्न हुए श्रीर १७८० में इन्होंने कविता की मोटिया नीति श्रापने बड़ी जोरदार श्रामीण भाषा में कही है।"

हिन्दी शब्दसागर के सम्पादकों का कथन है :--

"घाघ गोंडे के रहनेवाले एक बड़े चतुर अनुभवी व्यक्ति का नाम है, जिसकी कही हुई बहुत-सी कहावतें उत्तरीय भारत में प्रसिद्ध हैं। खेती-बारी, ऋत काल तथा लग्न-मुहूर्त आदि के सम्बन्ध में इनकी विलक्षण युक्तियाँ किसान तथा साधारण लोग बहुत कहा करते हैं।

'भारतीय चरिताम्बुधि' में लिखा है :--

''ये कन्नीज के रहनेवाले थे। सन् १६६६ में पैदा हुए थे।"

श्री पीर मुह्म्मद मूनिस का मत है :--

'घाघ के पद्यों की शब्दावली को देखते हुए अनुमान करना पड़ता है कि घाघ चम्पारन श्रीर मुजफ्फरपुर जिले के उत्तरीय सरहद पर, श्रीरैयामठ या बैरगनिया श्रीर कुंडवा चैनपुर के समीप किसी गाँव के थे।"

''श्रथवा चम्पारन के तथा दूहो-सहो के निकटवर्त्ती किसी गाँव में उत्पन्न हुए होंगे, श्रथवा उन्होंने यहाँ श्राकर कुछ दिनों तक निवास किया होगा।"

. श्री बी॰ एन॰ मेहता, आह॰ सी॰ एस॰ अपनी 'युक्तप्रान्त की कृषि-सम्बन्धी कहावतों' में लिखते हैं:-

"घाघ नामक एक अहीर की उपहासात्मक कहावतें भी स्त्रियों पर आचिप के रूप में हैं।" रायबहादुर बाबू मुकुन्दलाल गुप्त 'विशारद' अनि 'कृषिरल्लावली' में लिखते हैं:-"कानपुर जिलान्तर्गत किसी गाँव में संवत् १७५३ में इनका जन्म हुआ था। ये जाति के खाला थे। १७८० में इन्होंने कविता की मोटिया नीति बड़ी जोरदार भाषा में कही।"

राजा साहब पँडरौना (जि॰ गोरखपुर) ने स्वागत-समिति के सभापित की हैिसयत से अपने भाषण में हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के गोरखपुर के वार्षिकोत्सव के अवसर पर कहा था कि घाघ उनके राज के निवासी थे। गाँव का नाम भी उन्होंने शायद रामपुर बताया था। मैंने जाँच कराई, तो मालूम हुआ कि इसमें कुछ भी तथ्य नहीं है।

'शिवसिंह सरोज' के आधार पर 'कविता-कौमुदी' (प्रथम भाग) में लिखा है-

"घाघ कन्नोज-निवासी थे। इनका जन्म सं० १७५३ में कहा जाता है। ये कबतक जीवित रहे, न तो इसका ठीक-ठीक पता है, श्रीर न इनका या इनके कुटुम्ब का ही कुछ, हाल मालूम है।"

इसमें श्री पीर मुहम्मद मूनिस का मत सही है। घाघ का जन्म छपरा जिले में ही हुआ था। इसको पं० रामनरेश त्रिपाठी ने भी घाघ के परिवार का निवास कन्नौज के पास 'अकबराबाद सराय घाघ' से लगा कर अस्वीकार नहीं किया है। बात यह है कि घाघ का जन्म छपरा जिले में हुआ और यहाँ उनकी प्रतिभा का विकास भी खूब हुआ। सम्मान भी उन्हें अञ्छा मिला। किन्तु उनका प्रौढ समय दिल्ली दरबार में अकबर के पास बीता। इन्होंने उन्हें जागीर दी और उन्होंने अपने और अपने बादशाह के नाम पर 'अकबरा-बाद सराय घाघ' बसाया और वहीं बस गये। 'शिवसिंह-सरोज' के आधार पर जब राम-नरेश त्रिपाठी ने कन्नीज के पास पता लगाया तब उनको वहाँ-उनके परिवारवाले भी मिले । उन्होंने लिखा है १--- ('मैंने प्राय: सब स्थानों की खोज की । कहीं-कहीं ऋपने आदमी मेजे । मैंने श्रंवध के प्रायः सभी राजाश्चों श्रौर ताल्लुकेदारों को पत्र लिखकर पूछा । परन्तु कुछ ताल्लुकेदारों ने उत्तर दिया कि 'नहीं'। खोज के लिए कनौज रह गया था। मैं उसकी चिन्ता में ही था कि तिर्वा के राजा साहब के प्राइवेट सेक्रेटरी ठाकुर केदारनाथ सिंह, बी ए का पत्र मिला कि कन्नीज में घाघ के वंशधर मौजूद हैं। उनका पत्र पाकर मैंने कन्नौज में घाघ की खोज की, तो यह पता चला कि घाघ कन्नौज के एक पुरवे में, जिसका नाम चौधरी सराय है, रहते थे। ब्राब भी वहाँ उनके वंशज रहते हैं। वे लोग दूबे कहलाते हैं। घाघ पहले-पहल हुमायूँ के राजकाल में गंगा पार के रहनेवाले थे। वे हुमायूँ के दरबार में गये। फिर श्रकबर के साथ रहने लगे। श्रकबर उनपर बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने कहा कि अपने नाम का कोई गाँव बसाओ। घाघ ने वर्त्तमान 'चौधरी सराय' नामक गाँव बसाया श्रीर उसका नाम रक्खा 'श्रकवराबाद सरायघाघ'। श्रव भी सरकारी कागजात में उस गाँव का नाम 'सराय घाघ' ही लिखा जाता है।

सरायनाघ कन्नीज शहर से एक मील दिल्ला श्रीर कन्नीज स्टेशन से तीन फर्लीग पश्चिम है। बस्ती देखने से बड़ी पुरानी जान पड़ती है। थोड़ा-सा खोदने पर जमीन के अन्दर से पुरानी हैंटें निकलती हैं। श्रकबर के दरबार में घाघ की बड़ी प्रतिष्ठा थी। श्रकबर ने इनको कई गाँव दिये थे, श्रीर इनको चौधरी की उपाधि भी दी थी। इसीसे घाघ के कुदुम्बी श्रभी तक चौधरी कहे जाते हैं। 'सराय घाघ' का दूसरा नाम 'चौधरी-सराय' भी है।"

ऊपर कहा जा चुका है कि घाघ दूबे थे। इनका जन्म-स्थान कहीं गंगा पार में कहा जाता है। अब उस गाँव का नाम और पता इनके वंशजों में कोई नहीं जानता। घाघ देवकली के दूबे थे और 'सराय घाघ' बसा कर अपने उसी गाँव में रहने लगे थे। उनके दो पुत्र हुए—मार्कंडेय दूबे और धीरधर दूबे। इन दोनों पुत्रों के खानदान में दूबे लोगों के बीस-पचीस घर अब उस बस्ती में हैं। मार्कंडेय दूबे के खानदान में बच्चू लाल दूबे और विष्णु-स्वरूप दूबे तथा घीरधर दूबे के खानदान में रामचरण दूबे और श्रीकृष्ण दूबे वर्तमान हैं। ये लोग घाव की सातवीं या आठवीं पीढ़ी में अपनेको बतलाते हैं। ये लोग कभी दान नहीं लेते। इनका कथन है कि घाच अपने धामिक विश्वासों में बड़े कट्टर थे, और इसी कारण उनको अन्त में मुगल-दरबार से हटना पड़ा था, तथा उनकी जमींदारी का अधिकारण जबत हो गया था।"

इस विवरण से घाघ के वंश श्रीर जीवन-काल के विषय में संदेह नहीं रह जाता। मेरी राय में श्रव घाघ-विषयक सब कल्पनाश्रों की इतिश्री समसनी चाहिए। घाघ को

१. देखिए--- पृष्ठ १६ (घाष श्रीर भड्डरी)

खाला समभनेवालों अथवा 'वराहमिहर' की सन्तान माननेवालों को भी अपनी भूल सधार लेनी चाहिए।"

इस उद्धरण से सभी मतभेद समाप्त हो गये और घाघ के छपरा का निवासी होना भी मुहम्मद मूनिस के मतानुसार सिद्ध हो गया है। छपरा, मोतिहारी श्रीर शाहाबाद तथा बलिया में घाघ की भोजपुरी कविताएँ खूब प्रसिद्ध हैं ख्रौर कोई बूढ़ा या जवान ग्रहस्थ विरले ऐसा मिलेगा जिसने घाघ की एक-दो कविताएँ नहीं याद की हों। घाघ के साथ उनकी पतोह की रचनाओं का भी उद्धरण आता है। किस्सा है कि घाघ जो कविता करते थे, उसके उल्टा उनकी पतोहू किवता करती थी। लोग इसका खूब रस लिया करते थे। घाघ ने जहाँ कविता लिखी कि उसे लोगों ने उनकी पतोह के पास पहुँचाया श्रीर उसके जवाब को घाघ तक पहुँचा कर उनको चिढा कर वे स्नानन्द लेते थे। इससे घाघ यहाँ से चिद्कर कन्नीज चले गये जहाँ उनकी ससुराल थी। कन्नीज से उनका दिल्ली जाना सिद्ध है। यह भी सिद्ध है कि उनके साथ उनके दोनों पुत्र मार्क एडेय दुवे स्त्रीर धीरधर दूवे भी गये: क्योंकि दोनों के वंशज वहाँ आज भी वर्तमान हैं।

अत: घाघ का छपरा का छोड़ना जीविकोपार्जन के हेतु ही अधिक सम्भव है; पतोह कै कारण नहीं। कन्नौज में उनका सम्बन्ध था। वहीं से वे दिल्ली गये; क्योंकि श्रकबर के दरबार में मेधावी पुरुषों का सम्मान होता था श्रीर वहाँ जब जागीर वगैरह मिली तब वहीं अपने नाम से पुरवा वसा कर वे वस गये। घाघ और उनकी पतोह की कविताओं की नोक-भोंक के सम्बन्ध में निम्नलिखित पद्य देखिए, जिसे पं॰ रामनरेश त्रिपाठी ने भी उद्भृत किया है।

घाघ ने कहा-

सर्वे चाम से चाम कटावे, भड़ें सँकरी माँ सोवे<sup>र</sup>। घाघ कहे ये तीनों भक्कग्रा, उद्दि जाइँया रोवे॥ उनकी पतोह ने इसका प्रतिवाद इस प्रकार किया-

> दाम देइ के चाम कटावे, नींद लागे जब सोवे। काम के मारे उद्दरि जाय जो, समुक्ति परे तब रोवे॥

घाघ ने कहा — पौला पहिरे हर जोते श्री, सुथना पहिरि निरावे। घाघ कहें ये तीनों भक्कुआ, बोम लिए जो गावे॥

पतोह ने कहा-

्र अहिर होइ तो कस ना जोते, तुरिकन होइ निरावे। छैला होय तो कस ना गावे, हलुक बोम जो पावे॥

घाघ ने कहा--

तरुन तिया होइ ग्रॅंगने सोवे, रन में चिंद के छुन्नी रोवे॥ साँभे सतुवा करे वियारी, घाघ मरे उनकर महतारी ॥

१. इसका जिक 'धाध श्रीर भड़री' में पृ॰ २१ पर भी है।

२. घाष श्रीर मङ्डरी-- पृ० २१।

पतोहू ने कहा-

पतिवता होइ ग्रँगने सोवे। बिना ग्रस्त्र के छन्नी रोवे॥
भूख लागि जब करें वियारी । मरे घाघ ही के महतारी॥
बाघ ने कहा—

विन गवने ससुरारी जाय। विना माघ घिउ खिंचरी खाय। विन बरखा के पहिने पौष्ठार । घाघ कहें ये तीनों कौन्रा॥ पतोहू ने कहा---

> काम परे ससुरारी जाय। मन चाहे विड खिंचरी खाय॥ करे जोग तो पहिरे पौद्या। कहे पतोहू वाघे कौद्या॥

प्तोहू का शरीर जरा भारी था। पर घाघ के पुत्र का शरीर पतला था। एक दिन कोध में आकर घाघ ने कहा—

पातर दुलहा मोटिल जोय<sup>3</sup>, घाघ कहें रस कहाँ से होय ॥ लोगों ने यह मजाक पतोहू तक पहुँचाया। पतोहू कब चूकनेवाली थी? उसने कुढ़कर कहा—

घाघ दहिजरा<sup>४</sup> श्रस कस कहे, पाती<sup>५</sup> ऊख बहुत रस रहे<sup>६</sup> ॥

घाघ के मरने के सम्बन्ध में कहा जाता है कि वे अपनी मृत्यु का कारण ज्योतिष से जान गये थे कि जल में छूब कर मरेंगे। इससे वे जल में प्रवेश नहीं करते थे। पर एक दिन मित्र-गण उन्हें यह कहकर तालाब में नहवाने बलात् ले गये कि हम सब साथ ही तो हैं। पर नहाते समय उनकी चुटिया जाठ से फँस गई श्रौर वे छूब कर मर गये। मरते समय उन्होंने कहा था:—

## हे जनि जान घाघ निबुद्धी। श्रावे काल विनासे बुद्धी॥

घाघ की कविताएँ उत्तरप्रदेश, विहार, कन्नीज तथा श्रवध में सर्वत्र पाई जाती हैं श्रीर लोगों ने श्रपनी-श्रपनी बोली में उन्हें खूब होशियारी से उतार लिया है। बैसवाड़े वाले 'पेट' को 'प्यार,' 'सोनें' को "स्वानें' बोलते हैं। पर मोजपुरी ठीक उसी रूप में रखते हैं। रामनरेश त्रिपाठी की 'घाघ श्रीर महुरी' नामक पुस्तक में जो कितताएँ संग्रहीत हैं, उनमें भी मोजपुरी पाठ की बहुत किवताएँ हैं। श्री जी० ए० प्रीश्रर्यन ने भी घाघ की किवताश्रों को भोजपुरी पाठ के साथ 'पिजेन्ट लाइफ श्राफ बिहार' में उद्गृत किया है। घाघ ने प्रारम्भ में भोजपुरी में ही श्रिधकांश किवताएँ लिखी होंगी; किन्तु बाद में उनकी उपयोगिता से श्राकृष्ट हो श्रन्य भाषा-भाषियों ने भी उनको श्रपनी भाषा के श्रानुकृल तोड़-मरोड़ कर बना लिया होगा; क्योंकि उनकी मातृ-भाषा भोजपुरी भी।

१. व्यालू, भोजन। २. खड़ाऊँ। ३. पत्नी। ४. दाढ़ीजार (एक गाली)।
४. पतली। ६. यह छन्द पं० रामनरेश त्रिपाठी को महामना पं० मदनमोहन
मालनीय जी से प्राप्त हुआ था।

पं • रामनरेश त्रिपाठी का यह अनुमान है कि भाषा के आधार पर घाष का जन्म-स्थान कहीं निर्घारित करना ठीक नहीं, तर्क और युक्ति-सम्पन्न नहीं प्रतीत होता है। हाँ, घाघ जब कन्नौज में बस गये तब कन्नौज के आस-पास बोली जानेवाली भाषा में उनकी रचनाओं की प्राप्ति स्वामाविक है। किन्तु तब भी उनकी अधिकांश रचनाएँ भोजपुरी में ही हैं।

श्रकबर का समय सन् १५४२ से १६०५ तक है। यही घाघ का भी समय मानना चाहिए। यदि घाघ के वंशजों के कथनानुसार वे हुमायूँ के साथ भी रह चुके होंगे तो श्रकबर के सिंहासनारूढ होने के समय उनकी श्रवस्था पचास वर्ष से श्रिधिक ही रही होगी। घाघ के वंशघरों के कथनानुसार उनकी मृत्यु कन्नौज में ही हुई थी।

हर होइ गोयँड़े भे खेत होइ चास । नारि होइ गिहिथिनि उभँइस सन्हार ॥ रहरी के दाल जड़हन के भात॥ गारल नेबुम्रा श्रौ बीच तात॥ सारस श्रंड दही जब होय। बाँके नयन परोसय जोय॥ कहे घाघ ई साँच ना सूठ। उहाँ छाड़ि इहवें बैकुएड ४॥

इस उक्ति में किन ने गृहस्थ के सुखी जीवन की तुलना वैकुएठ से की है। गाँव के निकट ही इल चलता हो अर्थात् गोयँड़े में ही खेत हो। खेत चास हो उठे हों। नारी गिहिथिन (घर-गृहस्थी सँमालने में कुशल) हो और भैंस सन्हार (यानी दूध देनेवाली) हो। अरहर की दाल हो और जड़हन धान का भात हो। उसपर नीबू का रस हो और तस-तम घृत ऊपर से डाला गया हो। सारस के अंडे के रंग का दही हो अर्थात् खूब औंटे दूध का लाल रंग का दही हो। साथ ही बाँकी चितनवाली जवान पत्नी परोसती हो। तब धाय कहते हैं, साचात् वैकुंठ यहीं है, अन्यत्र कहीं नहीं।

# घाघ की कहावतें

बनिय क सखरच ठकुर क हीन। बहुद क प्त व्याधि नहीं चीन्ह ॥
पंडित खुपचुप बेसवा महल। कहें घाघ पाँचों घर गहल ॥
यदि बनिये का लड़का शाहखर्च (श्रपन्ययी) हो, ठाकुर का लड़का तेजहीन पतला-दुवला हो, वैद्य का लड़का रोग न पहचानता हो, पंडित चुप-चुप (मुँहदुवर) हो श्रौर वेश्या मैली हो तो घाघ कहते हैं कि इन पाँचों का घर नष्ट हुआ समको।

नसकट खटिया दुलकन घोड़। कहें घाघ यह बिपति क स्रोर॥ छोटी खाट-जिस पर लेटने से एँड़ी की नस पाटी पर पड़ती हो, जिससे वहाँ की नस में

गाँव के निकट। २. जोता हुआ। ३. सुगृहिस्सी। ४. अपने पितामह कविवर
ईश' नम्मेदेश्वरप्रसाद सिंह से, ठीक इसी पाठ में, आज से ४० वर्ष पूर्व, कस्ठस्थ
कराया गया।—लेखक ५. शाहखर्च।

पाटी गड़ती हो-तथा दुलक कर चलनेवाला घोड़ा, येदोनों वाघ कहते हैं कि विपत्ति के स्रोर (कारण) हैं।

> नसकट पनही १, बतकट जोय । जो पहिलौंठी बिटिया होय ॥ पातर खेत, बौरहा भाय । घाघ कहें दुख कहाँ समाय ॥

घाघ कहते हैं कि पैर की नस काटनेवाली जूती, बात काटनेवाली स्त्री, पहली सन्तान कन्या, कमजोर खेती और बावला भाई जिनको हो; उनके दुख की सीमा नहीं होती है ?

> उधार काढ़ि ब्योहार चलावे, छुप्पर डारे तारो<sup>२</sup>। सारे के संग बहिनी पठवे, तीनिज के मुँह कारो॥

जो उधार लेकर कर्ज देता है, जो घास-फूस के घर में ताला लगाता है श्रीर जो साले के साथ कहीं बहन को भेजता है, घाघ कहते हैं, इन तीनों का मुँह काला होता है।

त्रालस नींद किसाने नासे, चोरे नासे खाँसी। ग्रॅंखिया लीवर वेसवे नासे, बाबे नासे दासी॥

त्रालस्य त्रौर नींद किसान का, खाँसी चोर का, लीवर (कीचड़) वाली क्राँखें वेश्या का क्रौर दासी साधु का नाश करती है। इसलिए किसान को त्रालस्य क्रौर क्रधिक नींद से, चोर को खाँसी से, वेश्या को गंदी क्राँखों से क्रौर साधु को दासी से इमेशा बँचना चाहिए।

फूटे से बहि जातु है ढोल, गंवार, श्रॅगार। फूटे से बनि जातु है फूट, कपास, श्रनार॥

ढोल, गॅवार और ऋँगार, ये तीनों फूटने से नष्ट हो जाते हैं। पर फूट (ककड़ी), कपास श्रीर अनार फूटने से बन जाते हैं अर्थात् मूल्यवान् हो जाते हैं।

बाध<sup>4</sup>, बिया, बेकहल <sup>६</sup>, बिनक, बारी, बेटा, बैल । ज्योहर, बड़ई, बन, बड़र, बाब, सुनो ये छैल ॥ जो बकार बारह बसें सो पूरन गिरहस्त । ग्रीरन को सुख दे सहा श्राप रहे श्रलमस्त ॥

बाध (जिससे खटिया बुनी जाती है), बीज, बेकहल (पटुए या सन की छाल), बिनया, बारी (फुलवाड़ी), बेटा, बैल, ब्योहर (सुद पर उधार देना), बढ़ई, वन या जंगल, बबूल ख्रीर बात, ये बारह बकार जिसके पास हो, वही पूरा गृहस्थ है। वह दूसरों को सदा सुख देगा और स्वयं भी निश्चिन्त रहेगा।

गइल पेड़ जब बकुला बहुठल। गइल गेह जब मुड़िया पहुठल॥ गइल राज जहुँ राजा लोभी। गइल खेत जहुँ जामल गोभी॥

बगुले के बैठने से पेड़ का नाश हो जाता है, मुड़िया (संन्यासी) जिस घर में आता-जाता है—वह घर नष्ट हो जाता है, जहाँ राजा लोभी होता है, वहाँ का राज्य नष्ट हो जाता है और गोभी (एक प्रकार की जलवाली घास) जमने से खेत नष्ट हो जाता है। बगुले

<sup>9.</sup> जूती । २. ताला । ३. चुँधियाई, कीचडवाली । ४. साधु । ५. साबै या मूँज की कूट कर उसके रेशे से बनाई गई रस्सा । ६. वल्कल ।

की बीट पेड़ के लिए हानिकारक बताई 'जाती है श्रीर गोभी के जमने से खेत की पैदावार बहुत कम हो जाती है।

भर घोड़ा पेंदल चले, तीर चलावे बीन। थाती घरे दमाद घर, जग में भक्क्या तीन।।

संसार में तीन मूर्ख हैं—एक तो वह जो वर में घोड़ा होते हुए भी पैदल चलता है, दूसरा वह जो बीन-बीनकर (चुन-चुनकर) तीर चलाता है, श्रीर तीसरा वह जो दामाद के घर थाती (घरोहर) रखता है।

खेती, पाती, बीनती त्रीर घोड़े का तंग । त्रपने हाथ सँवारिये लाख लोग हों संग ॥

खेती करना, चिडी लिखना, बिनती करना और घोड़े का तंग कसना; ये काम अपने ही हाथ से करना चाहिए। यदि लाख आदमी भी साथ हो तब भी स्वयं करना चाहिए।

बैल बगौधा<sup>२</sup> निरिचन <sup>3</sup> जोय। वा घर ग्रोरहन कबहुँ न होय॥

बगौधे के नस्लवाला बैल आरीर धिनौनी स्त्री जिस घर में हो, उस घर में उलाइना कभी नहीं आता।

चैते गुढ़ बैसाखे तेल । जेठ के पंथ श्रसाढ़ के बेल ॥ सावन साग न भादो दही । कुश्रार करेला कातिक मही ॥ श्रगहन जीरा पूसे धना । माघे मिसिरी फागुन चना ॥

चैत में गुढ़, वैसाख में तेल, जेठ में राह, श्रासाह में वेल, सावन में साग, भादो में दही, कार में करेला, कातिक में महा, अगहन में जीरा, पौष में धनिया, माघ में मिश्री श्रीर फागुन में चना हानिकारक हैं। इसी के जोड़ का एक दूसरा छद है, जिसमें प्रत्येक महीने में लाभ पहुँचानेवाली चीजों के नाम हैं।

सावन हरें भादो चीत । कुश्रार मास गुड़ खायउ मीत ॥ कातिक मृली श्रगहन तेल । पूस में करे दूध से मेल ॥ माघ मास घिउ खिचरी खाय । फागुन उठि के प्रात नहाय ॥ वैत मास में नीम बेसहनी । बैसाखे में खाय जड़हनी ॥ जेठ मास जो दिन में सोवे । श्रोकर जर श्रसाढ़ में रोवे ॥

सावन में हरें, भादो मास में चिरायता; कार मास में गुड़, कार्तिक में मूली, अगहन में तेल, पौष मास में दूध, माध मास में बी और खिनड़ी, फागुन में पात:काल स्नान, चैत मास में नीम, बैसाख में जड़हन का (पानी डाला हुआ बासी) भात, जेठ मास के दिन में नींद का जो सेवन करता है, उसकी आषाढ़ में जबर नहीं लगता।

बृढ़ा बैल बेसाहे फीना कपड़ा लेय। अपने करे नसीनी दैव न दूषन देय॥

जो ग्रहस्थ बुट्टा बैल खरीदता है, बारीक कपड़ा लेता है, वह तो अपना नाश आप ही करता है, वह दैव को व्यर्थ ही दोष लगाता है।

१. मूर्ख । २. बगैंधे की नस्तवाले बेल बड़े सीधे होते हैं। ३. फूहड़, धिनौनी ।

बैल चौंकना जोत में श्ररु चमकीली नार। ये बैरी हवें जान के कुसल करे करतार॥

हल में जोतते वक्त चौंकनेवाला वैल श्रीर चटक-मटक से रहनेवाली स्त्री, ये दोनों ही ग्रहस्थ के प्राण् के शत्रु हैं। इनसे ईश्वर ही बचावें।

निरपछ राजा, मन हो हाथ। साधु परोसी, नीमन माथ॥
हुकुमी पूत थिया सतवार । तिरिया भाई रखे बिचार॥
कहे घाष हम करत विचार। बड़े भाग से दे करतार॥

राजा निष्पन्त हो, मन वश में हो, पड़ोसी सज्जन हो, सच्चे श्रीर विश्वासी श्रादिमियों का साथ हो, पुत्र श्राज्ञाकारी हो, कन्या सतवाली हो, स्त्री श्रीर भाई विचारवान् हों तथा श्रपना ख्याल रखते हों। बाघ कहते हैं कि हम सोचते हैं कि बड़े भाग्य से भगवान् इन्हें किसी को देते हैं।

ढीठ पतोहू धिया गरियार । खसम वेपीर न करे विचार ॥ घरे जलावन श्रन्न न होइ। घाघ कहें से श्रभागी जोइ॥

जिसकी पुत्रवधू ढीठ हो, कन्या आलसी हो, पित निर्दय हो और पत्नी का ख्याल न करता हो, घर में जलावन तथा अन्न न हो; घाघ कहते हैं ऐसी स्त्री महाअभागिनी है।

कोपे दई मेघ ना होह। खेती सूखित नैहर जोइ ॥ पूत बिदेस खाट पर कन्त। कहे घाघ ई बिपति क अन्त॥

दैव ने कोप किया है, बरसात नहीं हो रही है, खेती सूख रही है, स्त्री पिता के घर है, पुत्र परदेश में है, पित खाट पर बीमार पड़ा है। घाघ कहते हैं, ये सब विपत्ति की सीमाएँ हैं।

पूत न माने श्रापन डाँट। भाई लड़े चाहे नित बाँट।। तिरिया कलही करकस<sup>६</sup> होइ। नियरा बसल दुहुट<sup>७</sup> सब कोइ॥ मालिक नाहिन करे बिचार। घाघ कहे ई बिपति श्रपार॥

पुत्र श्रपनी डाँट-डपट नहीं मानता, भाई नित्य क्तगड़ता रहता है श्रीर बँटवारा चाहता है, स्त्री क्तगड़ालू श्रीर कर्कशा है, पास-पड़ोस में सब दुष्ट बसे हुए हैं, मालिक न्याय-श्रन्याय का विचार नहीं करता, घाघ कहते हैं कि ये सब श्रपार विपत्तियाँ हैं।

बैल मरखहा चमकल जोय। वा घर श्रोरहन दिनत उठि होय।

मारनेवाला बैल श्रौर चटकीली-मटकीली स्त्री जिस घर में हों, उसमें सदा उलाहना श्राता रहेगा।

परहथ बनिज, सँदेसे खेती। बिन बर देखे ब्याहे बेटी॥ द्वार पराये गाड़े थाती। ये चारो मिलि पीटें छाती॥

दूसरे के भरोसे व्यापार करनेवाला, संदेशा द्वारा खेती करनेवाला और जो बिना वर देखे बेटी व्याहनेवाला तथा जो दूसरे के द्वार पर घरोहर गाड़नेवाला, ये चारों छाती पीट कर आखिर में पछताते हैं।

१. अच्छा । २. आज्ञाकारी । ३. सच्चरित्रा । ४. मट्टर, आलसी । ५. पत्नी ६. कर्कशा । ७. दुष्ट । ८. उपालम्भ ।

श्राति केती, श्राते मार। कहें घाघ ते कबहुँ न हार।

याघ कहते हैं कि जो सबसे पहले खेत बोते हैं श्रीर मगड़ा होने पर जो सब से पहले मारते हैं. वे कभी नहीं हारते।

सञ्जवे दासी, चोरवे खाँसी, प्रेम विनासे हाँसी। घाघ उनकर बुद्धि बिनासे, खायँ जे रोटी वासी॥

साधु को दासी, चोर को खाँसी ऋौर प्रेम को हँसी नष्ट कर देती है। त्राघ कहते हैं कि इसी प्रकार जो लोग बासो रोटी खाते हैं, उनकी बुद्धि नष्ट हो जाती है।

श्रोछे बैटक, श्रोछे काम। श्रोछी बातें श्राठों जाम॥ घाघ बतावे तीन निकाम। भूलि न लीहऽ इनकर नाम॥

जो त्रोछे श्रादिमयों के साथ वैठता है, जो श्रोछे काम करता है श्रौर जो रातिदन श्रोछो बातें करता रहता है। घाघ कहते हैं ये तीन निकम्मे श्रादमी हैं। इनका नाम कभी भूल कर भी न लेना चाहिए।

> त्राठ कठौती माठा पीथे सोरह मकुनी खाय। स्रोकरे मरेन कबहूँ रोइहऽ घर के दलिहर जाय॥

जो त्राठ कठौता (काठ की परात) महा पीता हो त्रौर सोलह मकुनी (एक प्रकार की सन् भरी रोटी) खाता हो, उसके मरने पर कभी भी रोने की जरूरत नहीं। उसके मरने से तो मानों घर की दरिद्रता निकल गई।

चोर, जुवारी, गँठकटा, जार श्रो नार छिनार । सौ सौगंध खायँ जो घाघ न करु एतवार ॥

घाघ कहते हैं कि चोर, जुवारी, गँठकटा, जार श्रीर छिनार स्त्री यदि सौ सौगंघ भी खाय, तो भी इनका विश्वास न करना चाहिए।

छुज्जा के बैठल बुरा परछाही के छाँह। भीरी<sup>3</sup> के रसिया बुरा नित उठि पकरे बाँह॥

छुज्जे की बैठक बुरी होती है, परछाँई की छाया बुरी होती है। इसी प्रकार निकट का रहनेवाला प्रेमी बुरा होता है जो नित्य उठकर बाँह पकड़ता है।

नित्ते खेती दुसरे गाय। नाहीं देखे तेकर जाय॥ घर बैठल जो बनवे बात। देह में वस्त्र न पेट में भात॥

जो किसान रोज खेती की श्रौर एक दिन बीच डालकर गाय की देखभाल नहीं करता, उसके ये दोनों चीजें बरबाद हो जाती हैं। जो घर में बैठे-वैठे वातें बनाया करता है, उसकी देह पर न वस्त्र होता है, न पेट में भात—श्रर्थात् वह दरिद्र हो जाता है।

> विश्व टहलुक्रा चिक्क<sup>४</sup> धन श्रौ बेटी कर बाढ़। एहू से धन ना घटे तो करे बड़न से रार॥

ब्राह्मण को नौकर रखने से, कसाई की जीविका उठाने से ब्रौर कन्यात्रों की बढ़ती से

१. सबसे पहले । २. कुलटा । ३. पास । ४. कसाई ।

भी यदि धन घटता नहीं है, तो श्राने से जनरदस्त से मागड़ा करना चाहिए। जाके छाती बार ना; श्रोकर एतबार ना।

जिस ब्राइमी की छाती पर एक भी बाल न हो, उसका विश्वास नहीं। साते पूत पिता ते घोड़। ना बहुतो त थोरो थोर ॥

माँ का गुण पुत्र में आता है और पिता का गुण बोड़े में आता है। यदि बहुत न आया, तो कुछ तो जरूर आता ही है।

बाढ़े पुत पिता के धर्मे। खेती उपजे अपने कर्में।।
पुत्र पिता के धर्म से बढ़ता है; पर खेती अपने ही कर्म से होती है।

राँड़ मेहरिया अनाथ भैंसा। जब विचलै तब होवे कैसा॥

राँइ स्त्री और बिना नाथ का भैंसा, यदि बहक जाय तो क्या हो? अर्थात् भयंकर अनर्थ हो।

जेकर ऊँचा बैठना जेकर खेत निचान। श्रोकर बैरी का करे जेकर मीत दिवान॥

जिस किसान का उठना-बैठना ऊँचे दरजे के आदिमियों में होता है, और खेत आस-पास की जमीन से नीचा है तथा राजा का दीवान जिसका मित्र है, उसका शत्रु क्या कर सकता है ?

> घर के खुनुस<sup>9</sup> श्रो जर के भूख। छोट दमाद बराहे ऊख। पातर खेती भकुवा भाष। घाघ कहें दुख कहाँ समाय॥

घर में रात-दिन का चखचख, ज्वर के बाद की भूख, कन्या से छोटा दामाद, स्खती हुई ईख, कमजोर खेती थ्रौर बेवकूफ भाई—ये ऐसे दुःख हैं कि घाघ कहते हैं कि जिनका कहीं अन्त नहीं है।

माघ मास की बादरी छो कुवार के घाम। ई दनों के जेउ सहे करे पराया काम॥

माघ की बदली और कुवार का घाम, ये दोनों बड़े कष्टदायक होते हैं। इन्हें जो सह सके, वहीं पराया काम कर सकता है अर्थात् नौकरी कर सकता है।

खेत ना जोतीं राढ़ी, भैंस ना पोसीं पाड़ी।

राढी घासवाला खेत न जोतना चाहिए, न पाड़ी ( बची भैंस ) पालनी चाहिए।

सावन घोड़ी, भादो गाय। माघ मास जो भैंस बियाय। कहे घाघ यह साँचे बात। श्राप मरे कि मलिके खाय॥

यदि सावन में घोड़ी, भादों में गाय और माघ के महीने में भैंस ब्याये, तो घाघ कहते हैं कि यह बात निश्चित है कि या तो वह स्वयं मर जायगी या मालिक को ही खा जायगी।

> हरहट नारि बास एकबाह। परुवा बरद सुहुत हरवाह॥ रोगी होइ रहे इकन्त। कहें घाघ ई विपति के अन्त॥

कर्कशा स्त्री, गाँव के एक किनारे बसना, इल में बैठ जानेवाला बैल, सुस्त इलवाहा, रोगी होकर श्रकेले रहना, घाघ कहते हैं कि इनसे बढ़कर विपत्ति श्रीर नहीं।

१. नोंक-भोंक, चखचख।

स्तरिका ठाकुर बूढ़ दिवान । मिमला विगरे साँक विहान ॥
यदि ठाकुर (राजा, जमींदार) बालक हो श्रीर उसका दीवान बुहू हो, तो सारा
मामला सुबह-शाम में ही बिगड़ जायगा।

ना त्राति बरखा, ना त्राति धूप। ना त्राति बकता, ना त्राति चूप।। न बहुत वर्षा ही त्राच्छी है, न बहुत धूप ही। इसी प्रकार न बहुत बोलना श्राच्छा है, न बहुत चुप रहना ही।

ऊँच अटारी मधुर बतास । कहें घाघ घरही कैलास । ऊँची श्रटारी हो श्रोर वहाँ मंद-मंद हवा मिलती हो, तो घाघ कहते हैं कि घर में ही कैलास है ।

बिन बैलन खेती करे, बिन भैयन के रार।

बिन मेहरारू घर करे चौदह साख लबार<sup>२</sup>॥

जो ग्रहस्थ यह कहता है कि मैं बिना बैलों के खेती करता हूँ, बिना भाइयों की सहायता के दूसरों से मगड़ा करता हूँ और बिना स्त्री के ग्रहस्थी चलाता हूँ, उसकी चौदह पीढ़ियाँ भूठी हैं।

ढिलढिल बेंट कुदारी। हँसि के बोलै नारी || हँसि के माँगे दाम। तीनों काम निकाम ||

कुदाल की बेंट ढीली हो, स्त्री हँसकर जिस किसी से बात करती हो ख्रौर उघार दी हुई चीज का दाम हँसकर माँगा जाय तो इन तीनों को बिल्कुल चौपट ही समफ्तना चाहिए।

उत्तम खेती मध्यम बान । निर्घिन सेवा भीख निदान ॥

खेती का पेशा सबसे अच्छा है। वाणिज्य (ज्यापार) मध्यम और नौकरी सबसे विनौनी है। पर भीख माँगना तो सबसे गया-गुजारा अत्यन्त खराब पेशा है।

सब के कर। हर के तर॥

सारे काम-धंधे इल पर निर्भर हैं।

कीड़ी संचे तीतर खाय। पापी के धन पर ले जाय॥

कीड़ी (चींटी) अन्न जमा करती है, किन्तु तीतर पच्ची उसे खा जाता है। इसी प्रकार पापी का घन दूसरे लोग उड़ा लेते हैं।

भहँसि सुखी जो डबरा भरे। राँड सुखी जो सबके मरे॥ बरसात के पानी से गड़ा भर जाय तो भैंस बड़ी खुश होती है। इसी प्रकार राँड़ तब खुश होती है, जब सभी स्त्रियाँ राँड़ हो जायँ।

मारि के टरि रहु। खाइ के परि रहु॥

मारकर टल जाओ और खाकर लेट जाओ। पहली बात से फिर स्वयं मार खाने की नौबत नहीं आती और दूसरी बात से स्वास्थ्य अच्छा रहता है।

खाइ के मृते स्ते बाँव। काहे के बैद बसावे गाँव॥

खाकर पेशाब करे श्रीर फिर बाई करवट लेट जाय, तो वैद्य को गाँव में बसाने की क्या जरूरत है ? यानी ऐसा करनेवाला सदा नीरोग रहता है ।

१. कारोबार । २. मिथ्यावादी ।

## सावन भैंसा, माघ सियार । श्रगहन दरजी चैत चमार ॥

सावन में भैंसा, माघ में सियार, अगहन में दरजी और चैत में चमार मोटे हो जाते हैं। सावन में भैंसे इसलिए मोटे होते हैं कि उन्हें चरने को हरियरी खूब मिलती है। माघ में सियार इसलिए मोटे होते हैं कि उन दिनों में ऊख आदि मिटी वस्तुएँ मिलती हैं और यह मौसम उनकी जवानी का मौलम होता है। अगहन मास में किसानों के यहाँ अन्न हो जाने के कारण उनसे दरजी को खूब काम मिलता है और वे बदले में अनुर अन्न पाते हैं। इसी तरह चैत महीने में मवेशियों को ज्यादा बीमारी होती है और वे मरते हैं, जिससे चमारों को पूरा लाम होता है।

# खेती सम्बन्धी रचनाएँ

उत्तम खेती जो हर गहा। मध्यम खेती जो संग रहा॥ जो पृद्धेसि हरवाहा कहाँ। बीज बृडिगे तिनके तहाँ॥

जो स्वयं अपने हाथ से हल चलाता है, उसकी खेती उत्तम; जो हलवाहे के साथ रहता है, उसकी मध्यम और जिसने पूछा कि हलवाहा कहाँ है, उसका तो बीज लौटना भी मुश्किल है।

खेत बेपनिया जोते तब। ऊपर कुँचा खोदा ले जब॥

जिस खेत में पानी न पहुँचता हो, उसे तब जोतो, जब उसके ऊपर कुँग्रा खुदवा लो। एक मास ऋतु श्रामे धावे। श्राधा जेठ श्रसाढ़ कहावे॥

मौसम एक महीना आगे चलता है। आधे जेठ से ही आषाद सममना चाहिए और खेती की तैयारी प्रारम्भ कर देनी चाहिए।

देला ऊपर चील जो बोले । गली गली में पानी डोले ॥

यदि चील ढेले पर बैठ कर बोले, तो सममना चाहिए कि इतना पानी बरसेगा कि गली-कृचे पानी से भर जायँगे।

श्रम्बाभोर चले पुरवाई। तब जानो बरखा ऋतु श्राई ||

यदि पुरवा हवा ऐसे जोर से बहे कि स्राम मह पड़ें तो सममता चाहिए कि वर्षा-ऋतु स्रागई।

> माघ के ऊखम जेठ के जाड़। पहिलो बरखा भरिगा ताल॥ कहें घाघ हम होइब जोगी। कुँआ खोदि के धोइहें धोबी॥

यदि माघ में गरमी पड़े श्रीर जेठ में जाड़ा हो श्रीर पहली हो वर्षा से तालाब भर जाय, तो घाघ कहते हैं कि ऐसा सूखा पड़ेगा कि हमें परदेश जाना पड़ेगा श्रीर धोबी लोग कुँशा खोदकर कपड़ा घोयेंगे।

रात करे धापधुप दिन करे छाया। कहें घाघ तब वर्षा गया॥
यदि रात साफ होने लगें श्रौर दिन में बादल की सिर्फ छाया पृथ्वी पर पड़ने लगे, तो
धाघ कहते हैं कि वर्षा का अन्त समक्तना चाहिए।

खेती ऊ जे खड़े रखावे। सूनी खेती हरिना खावे॥

खेती वही है जो प्रतिदिन मेड पर खड़े होकर उसकी रखवाली करे, बगैर रखवाली के खेत को तो हिरन आदि पशु चर जाते हैं।

उत्तरा बादर जो चढ़े। बिधवा खड़े नहाय॥ घाघ कहें सुन भड़ुरी ऊ वरसे ऊ जाय॥

जब पुरवा हवा में पश्चिम से बादल चाढ़े श्रौर विधवा खड़ी हो कर स्नान करे, तब धाध कहते हैं कि हे भड़ुरी, सुनो, बादल बरसेंगे श्रौर विधवा किसी पुरुष के साथ चली जायगी।

पहिलो पानी नदी उफनाय। तो जनिहऽ कि बरखा नाय

पहली हो बार की वर्षा से यदि नदी उफन कर बहे तो समम्पना चाहिए कि वर्षा अच्छी न होगी।

माघ के गरमी जेठ के जाड़। कहें घाव हम होब उजाड़॥

माघ में गरमी श्रौर जेठ में सरदी पड़े तो घाघ कहते हैं कि हम उजड़ जायँगे श्रर्थात् पानी नहीं बरसेगा।

थोड़ा जोते बहुत हेंगावे। ऊँच न बाँधे आड़॥ कंचे पर खेती करे। पैदा होवे भाड़॥

थोड़ा जोते, बहुत हेंगावे (सिरावन दे), मेंड भी ऊँचा न बाँधे ख्रौर ऊँची जगह पर खेती करे, तो भड़भड़ा घास पैदा होगी ।

गेहूँ बाहे धान गाहे। ऊख गोड़े से हो चाहे॥

गेहूँ कई बाँह करने ( एक बार से अधिक छीटने ) से, धान विदाहने ( धान के पौषे उग आवें तब जोतने ) से और ईख कई बार गोड़ने से अधिक पैदा होती है।

> रड़िहे गेहूँ कुसहे धान। गड़रा के जड़ जड़हन जान॥ फुली घास रो देंयँ किसान। स्रोह में होय स्रान के तान॥

राड़ घास काटकर गेहूँ बोने के, कुश काटकर धान बोने के श्रीर गड़रा काटकर जड़हन बोने के खेत बनाये जायँ तो पैदावार श्रच्छी होती है। लेकिन जिस खेंत में फुलही घास होती है, उसमें कुछ नहीं पैदा होता श्रीर किसान रो देता है।

जब सैल खटाखट बाजे। तब चना खूब ही गाजे॥

खेत में इतने ढेंले हों कि हल चलते वक्त यदि बैलों के जुए की सैलें खट-खट बजती रहें तो उस खेत में चने की फसल अञ्जी होगी।

जब बरसे तब बाँधे कियारी। बड़ किसान जे हाथ कुदारी॥ जब बरसे, तब बयारी बाँधनी चाहिए। बड़ा किसान वह है जिसके हाथ में कुदाल रहती है।

> माघ मघारे जेठ में जारे॥ भादों सारे तेकर मेहरी डेहरी पारे॥

गेहूँ का खेत माघ में खूब जोतना चाहिए, फिर जेठ में उसे खूब तपने देना चाहिए

भाड़ = भड़भड़ा = धमोर एक काँटेदार चितकबरी पत्तीवाला पौधा, जिसके फूल पीले और कटोरे के आकार के होते हैं। चमार लोग उसके बीज का तेल निकालते हैं।

जिससे घास और खेत की मिट्टी जल जाय। फिर भादों में जोत कर सड़ावे। जो किसान ऐसा करेगा, उसी की स्त्री अन्न भरने के लिए डेहरी (कोठला) बनायेगी।

जोते खेत घास न टूटे। तेकर भाग साँमें फूटे॥

जोतने पर भी यदि खेत की घास न टूटे, तो उसका भाग्य उस दिन की संध्या आते ही फूटा सममना चाहिए।

गहिर न जोते बोवे धान। सो घर कोठिला भरे किसान॥

धान के खेत को गहरा न जोतकर धान बोना चाहिए। इतना धान पैदा हो कि किसान का घर कोठिलों से भर जायगा।

दुइ हर खेती एक हरबारी । एक बैल से भला कुदारी ॥

दो इल से खेती श्रीर एक से शाक-तरकारी की बाड़ी होती है। श्रीर, जिस किसान के पास एक ही बैल है, उससे तो कुदाल ही श्र-छी है।

तेरह कातिक तीन अषाइ। जे चूकल से गइल बजार ॥

तेरह बार कार्तिक में श्रौर तीन बार श्राषाढ़ में जोतने से जो चुका, वह बाजार से खरीद कर खायगा। श्रथवा कार्तिक में तेरह दिन में श्रौर श्राषाढ़ में तीन दिन में बो लेना चाहिए। जो नहीं बोयेगा, उसे श्रन्न नहीं मिलेगा।

जतना गहिरा जोते खेत । बीज परे फल अच्छा देत ॥

खेत जितना ही गहरा जोता जाता है, बीज पड़ने पर वह उतना ही अञ्छा फल देता है। जोंधरी जोते तोड़ मँड़ोर। तब वह डारे कोठिला फोर॥

जोंधरी के खेत को ख़ब उलट-पलट कर जोतना चाहिए। तब वह इतनी पैदा होगी कि अन्न कोठिले में न समायगा।

तीन कियारी तेरह गोड़ | तब देखऽ उखी के पोर ॥

तीन बार सींचो और तेरह बार गोड़ो, तब ऊख लम्बी पोर (गाँठ की लम्बाई वाला हिस्सा) की अञ्छी उपजेगी।

थोर जोताई बहुत हेंगाई ऊँचे बाँध किश्रारी। ऊपज जो उपजे नहीं त घाघे दीह गारी॥

थोड़ा जोतने से, बहुत बार सिरावन देने से श्रीर ऊँची मेड़ बाँघने से श्रन्न की उपज श्रन्छी होगी। यदि इतना करने पर भी न हो तो घाघ को गाली देना, श्रर्थात् ऐसा करने से श्रन्न श्रवश्य बहुत उपजेगा।

एक हर हत्या दू हर काज । तीन हर खेती चार हरराज ॥

एक इल की खेती इत्या दी मात्र है, दो इल की खेती काम-चलाऊ है, तीन इल की खेती खेती है श्रौर चार इल की खेती तो राज ही है।

गोवर मैला नीम की खली। एसे खेती दूनी फली।।
गोवर, पाखाना और नीम की खली डालने से खेती में दूनी पैदावार होती है।
गोवर मैला पाती सहे। तब खेती में दाना पहे॥
खेत में गोवर, पाखाना और पत्ती सहने से दाना अधिक होता है।

पुक्ख पुनर्बस बोवे धान । असलेखा जोन्हरी परमान ॥ पुष्य श्रौर पुनर्वसु नज्ञत्र में धान बोना चाहिए श्रौर श्रश्लेषा में जोन्हरी बोनी चाहिए । साँवन साँवाँ श्रगहन जवा । जितना बोवे उतने लेवा ॥

सावन में साँवाँ श्रीर श्रगहन में जी तील में जितना बीया जायगा, उतना ही काटा जायगा। श्रर्थात् उपज कम होगी।

श्रदा धान पुनर्शसु पैया । गया किसान जो बोवे चिरेया ॥

श्रार्द्रा में धान बोना चाहिए। पुनर्वसु नज्ञत्र में बोने से कैयल पैया (बिना चावल का धान = खेंखरी) हाथ श्रायेगा। श्रीर उस किसान का तो सवेनाश होगा जो चिरैया यानी पुष्य नज्ञत्र में धान बोवेगा।

कातिक बोवे अगहन भरे ताके हाकिम फिर का करे ॥

जो कातिक में बोता है श्रौर श्रगहन में सींचता है। उसका हाकिम क्या कर सकता है श्रश्यांत् वह लगान श्रासानी से दे सकता है।

पुरवा में मित रोपऽ भइया। एक धान में सोलह पह्या ॥ हे भाई, पूर्वा नच्चत्र में घान न रोपना, नहीं तो एक घान में सोलह पय (रोग) लगेगा। श्रदा रेंड पुनरबस पाती। लाग चिरैया दिया न बाती॥

धान आद्रों में बोया जायगा तो डंटल अच्छे होंगे, पुर्नवसु में पत्तियाँ अधिक होंगी और चिरैया (पुर्य नचत्र ) लगने पर बोया जायगा तो घर में अधिरा ही रहेगा—अर्थात् उस अन्न के मरोसे घर में चूल्हा नहीं जलेगा।

घने घने जब सनई बोवे। तब सुतरी के आसा होवे॥ सनई को घनी बोने से सुतली की आशा होगी।

> कदम कदम पर बाजरा, मेढक कुदौनी ज्यार। ऐसे बोवे जो कोई, घर घर भरे कोठार॥

एक-एक कदम पर बाजरा श्रीर मेढक की कुदान भर की दूरी पर ज्वार जो कोई बोवे, तो घर-घर का कोठिला भर जाय।

> फॉफर भला जो चना, फॉफर भला कपास । जिनकर फॉफर ऊखड़ी, उनकर छोड़ऽ ग्रास ॥

जी श्रीर चने तथा कपास के पौधे कुछ श्रन्तर देकर बोने पर श्रच्छे उपजते हैं; पर जिनकी ईख दूर-दूर पर है, उनकी श्राशा छोड़ो।

कुड़हता बोस्रो यार। तब चिउरा के होय बहार॥

कुडहल (कोड़ी हुई) जमीन में भादों की फसल बोझो, तब चिउड़ा खाने को मिलेगा अथवा घरती खोदकर भदई धान बोझो।

> बाड़ी में बाड़ी करे, करे उख में उखा । उ घर ओड्से जड्हें, सुने पराई सीख ॥

जो कपास के खेत में पुन: कपास और ईख के खेत में फिर दूसरे वर्ष भी ईख बोता है, उसका घर वैसे ही नष्ट हो जाता है जैसे पराई सीख सुननेवाले का घर नष्ट होता है।

बुध बउनी । सुक लउनी ॥

बुध को बोना चाहिए ऋौर शुक्र को काटना चाहिए। दीवाली के बोये दिवालिया॥

जो दिवाली को बोता है, वह दिवालिया हो जाता है। अर्थात् उसके खेत में कुछ नहीं पैदा होता।

गाजर गंजी मुरी | तीनों बोवे दूरी ॥

गाजर, शकरकन्द श्रौर मूली को दूर-दूर बोना चाहिए।

पहिले काँकरि पीछे धान । श्रोहके कहिहट पूर किसान

पूरा किसान वह है जो पहले ककड़ी बोता है, उसके बाद धान ।

बाँधे कुदारी खुरपी हाथ। लाठी हँसुवा राखे साथ

काटे घास ग्रो खेत निरावे। सो पूरा किसान कहावे॥

वही पूरा किसान है जो कुदाल श्रीर खुरपी हाथ में, लाठी श्रीर हँसुश्रा साथ में रखता है तथा घास काटता है श्रीर खेत निराता है।

माघ में बाद्र लाल रंग धरे। तब जानऽ साँचो पत्थर परे॥

माघ में यदि लाल रंग के बादल हों, तो जानना कि सचमुच पत्थर पड़ेगा।

जब वर्षा चित्रा में होय। सगरी खेती जावै खोय॥

यदि चित्रा नसूत्र में वर्षा हो, तो सारी खेती बरबाद हो जायगी।

चढ़त जो बरसे ग्रादरा, उतरत बरसे हस्त।

कितनो राजा डँड़ ले, हारे नाहिं गृहस्त ॥

यदि आद्रा नच्चत्र चढ़ते समय बरसे और इस्त उतरते समय, तो इतनी अच्छी पैदावार होगी कि राजा कितना ही दंड ले, पर ग्रहस्थ नहीं हारेगा।

पूरब धनुही पच्छिम भान । घाघ कहें बरखा नियरान ॥

सन्ध्या समय याद पूर्व में इन्द्रधनुष निकले, तो घाघ कहते हैं कि वर्षा निकट है।

बायू में जब वायु समाय। कहें घाघ जल कहाँ समाय॥

यदि एक ही समय आमने-सामने की दो हवा चले, तो घाघ कहते हैं कि पानी कहाँ समायगा ! अर्थात् बड़ी वृष्टि होगी।

सावन मास बहे पुरवैया । बरधा बेंचि लिहऽ धेनुगैया ॥

सावन में यदि पुर्वा हवा बहे, तो बैल बेंचकर दूध देनेवाली गाय ले लेना; क्योंकि वर्षा नहीं होगी, अकाल पड़ेगा और बैल खरीदने में लगाये गये रुपये बेकार जायेंगे।

जेठ में जरे माघ में ठरे। तब जीभी पर रोड़ा परे ||

जेठ की धूप में जलने से श्रीर माघ की सरदी में ठिटुरने से ईख की खेती होती है श्रीर तब किसान की जीभ पर गुड़ का रोड़ा पड़ता है।

धान गिरे सुभागे का गेहूँ गिरे श्रभागे का।।

खेत में धान का पौधा भाग्यवान का गिरता है श्रीर गेहूँ का पौधा श्रभागे का गिरता है।

मंगलवारी होय दिवारी । हँसे किसान रोवे बैपारी ॥

यदि दिवाली मंगल को पड़े तो किसान हँसेगा श्रीर व्यापारी रोयेगा।

बैल मुसरहा जो कोई ले। राजभंग पल में कर दे। त्रिया बाल सब कुछ छुट जाय। भीख माँगि के घर-घर खाय।।

जो किसान मुसरहा वैल (जिसको पूँछ के बीच में दूसरे रंग के वालों का गुच्छा हो, जैसे काले में सफेद, सफेद में काला अथवा डील लटका हुआ) खरीदता है, उसका जल्द ही सब ठाट-बाट नष्ट हो जाता है—स्त्री, पुत्र सब छूट जाते हैं और वह घर घर भीख माँग कर खाता है।

बड़िसंगा जिन लीह आते। कुँए में डरव रुपिया खोल।।
चाहे रुपया खोल कर कुँए में डाज़ देना; पर बड़े लम्बे सींग वाला वैल न खरीदना।
करिया काछी धोंरा बान, इन्हें छुँ हि जिन बेसिहिह छान।।
काली कच्छ (पूँछ की जड़ के नीचे का भाग) श्रीर सफेद रंगवाले बैल को छोड़कर दूसरा मत खरीदना।

कार कड़ोटा सुनरे बान, इन्हें छाँ हि न बेसहिह त्रान ।।
काली कच्छ त्रौर सुन्दर रूप-रंगवाले बैल को छोड़कर दूसरा न खरीदना।
जोते क पुरबी लादे क दमोय। हेंगा क काम दे जे देवहा होय।।
पूर्वी नस्ल का बैल जुताई के लिए, दमोय नस्ल का बैल लादने के लिए ग्रौर
देवहा नस्ल का बैल हेंगा के लिए ग्रम्बा होता है।

सींग मुझे माथा उठा, मुँह का होवे गोल। रोम नरम चंचल करन, तेज बैल श्रनमोल॥

जिस बैल के सींग मुड़े (छोटे और एक दूसरे की ओर) हों, माथा उठा हुआ हो, मुँह गोल हो, रोआँ मुलायम हो और कान चंचल हों, वह बैल चलने में तेज और अनमोल होगा।

> मुँह के मोट माथ के महुऋर। इन्हें देखि जिन भूति के रहिह ॥ धरती नहीं हराई जोते। बैठ मेंड़ पर पागुर करे॥

जो बैल मुँह का मोटा होता है, श्रोर माथा जिसका पीला होता है, उसे देखकर सावधान हो जाना। वह एक हराई भी खेत नहीं जोतता है, में इ पर बैठा हुश्रा पागुर करता रहता है।

त्रमहा जबहा जोतहु जाय। भीख माँगि के जाहु विलाय।। श्रमहा श्रौर जबहा नस्लवाले बैलों को जोतोगे, तो भीख माँगनी पड़ेगी श्रौर श्रन्त में तबाह हो जाश्रोगे।

हिरन मुतान ऋो पतली पूँछ। बैल बेसाहो कंत बेपूछ।। जो हिरन की तरइ मूतता हो ऋौर जिसकी पूँछ पतली हो, वैसे बैल को बिना पूछे ले लेना।

उपयु क रचनात्रों के अधिकांश पद्य 'वाघ और भड़ुरी' नामक पुस्तक में भिन्न पाठों के साथ उद्घृत हैं। मेरे संग्रह में शाहानाद, छपरा तथा मोतिहारी के जिलों से जिस पाठ के छन्द मिले थे, कुछ संशोधन के साथ, उन्हीं पाठों के साथ वे ऊपर दिये गये हैं। भी प्रिम्नर्भन

साह्ब ने अपनी 'पीजेन्ट लाइफ आफ बिहार' नामक पुस्तक में भी घाघ, भहुरी और डाक की अनेक कहावतों और रचनाओं को उद्धृत किया है। निम्नलिखित छन्द वहाँ से यहाँ उद्धृत किये गये हैं। जिन छन्दों में नाम नहीं हैं, उनकी भी मैंने घाघ के साथ इसलिए रखा है कि मुफे उनकी शैली और भाषा में घाघ की रचना से साम्यता मालूम हुई। सम्भव है, वे डाक या किसी दूसरे की ही रचना हों।

बैल बेसाहे चललह बैल बेसहिहऽ दू दू दन्त। देखिहऽ रूपा औ धौर. दीहऽ उपरीर ॥ टका चार देखिहऽ त्र यही पार से करिहऽ बैना॥ बैरिया **दे**खिहऽ गोल. जब बैठ के करीहऽ मोल।। ऊरु देखिह करिश्रवा जब कैला गोला देखिह कन्त ॥

स्त्री अपने स्वामी से कहती हैं। हे कन्त! तुम बैल खरीदने तो चले; पर बैल दो दाँत का ही खरीदना। जब रूपा-घौर यानी चाँदी की तरह सफेद रंग का बैल देखना तो चार रुपया अधिक भी देकर खरीद लेना। जब तुम मैना बैल देखना यानी जिसके दोनों सींग हिलते हों तब तुम विना पूछ-ताछ किये ही नदी के इसी पार से बेआना दे देना। जब तुम्हें बैरिया गोल यानी बैर के रंग का लाल बैल मिले, तब उसका मोल उठ-बैठ कर करना अर्थात किसी तरह उसे खरीदना। हे कन्त, जब तुम काले रंग का बैल देखना, तब उसकी तुलना में कहल रंग का आरे साधारण लाल रंग का बैल मत देखना। कहल और साधारण लाल रंग का बैल मक कहावत में कहा भी है—'कहल के दाम गइल।' अर्थात् कहल बैल का दाम गया ही होता है।

सरग पताली भौंद्रा टेर । त्रापन खाय परोसिया हेर ॥

जिस बैल का सींग सरग पताली हो, यानी एक ऊपर की क्रोर गया हो क्रौर एक नीचे की क्रोर हो क्रौर भींहें उसकी देदी हों तो वह बैल क्रपने स्वामी को तो खाही जाता है, पड़ोसी के लिए भी घातक सिद्ध होता है।

वर्षी-सम्बन्धी उक्तियाँ 'पीजेन्ट लाइफ आफ बिहार से'—
मध्या लगावे घग्घा, सिवाती लावसु टाटी।
कह ताड़ी हाथी रानी, हमहूँ आवत बाटी।
जब मधा नज्जन में मेह घहरे और स्वाती में बरसे, तब इस्त नज्जन में भी पानी बरसेगा।

<sup>9.</sup> जिसकी आँख के चमड़े नोकड़ा घोड़े की तरह रोम रहित श्रौर सफेद हों। यह जाति बहुत सुकुमार होती है।

सावन सुकला सत्तमी, छिपके ऊगहिं भान। तौं लगि मेघा बरसिहें जौं लगि देव उठान॥

श्रावण शुक्क सप्तमो को यदि सूर्योदय बादल से छिप कर हो, तो वर्षा तबतक होगी जबतक कार्तिक का देवटन (देवोत्थान) व्रत नहीं हो जाता—पानी कार्तिक शुक्क पन्न की एकादशी तक वर्षा होती रहेगी।

सावन सुक्का सत्तमी उगि के लूकहिं सूर। हाँकऽ पियवा हर-बरद, वरखा गैल बड़ि दूर॥

श्रावण शुक्का सप्तमी को यदि सूर्य्य उदय होकर फिर बादलों में छिप जाय तो पानी बहुत दूर हो जाता है। किसान की पत्नी कहती है कि हे प्रीतम, हर-वैल श्रव हाँक कर घर ले चलो, वर्षा इस साल नहीं बरसेगी।

सावन सुकला सत्तमी उदय जो देखे भान। तुम जात्रो पिया मालवा हम जैवों मुलतान॥

श्रावण शुक्का सप्तमी को यदि सूर्य्य का उदय साफ हो तो पानी की श्राशा नहीं है। हे प्रिय, तुम मालवा नौकरी करने जास्रो और मैं मुलतान जाऊँगी।

सावन सुकला सत्तमी जो गरजे अधिरात । तू जात्रो पिया मालवा हम जैवों गुजरात ॥

श्रावण शुक्का सप्तमी को यदि आधी रात को गरजे तो पानी की आशा नहीं। हे पिया, तुम मालवा जाना और मैं गुजरात जाऊँगी। अर्थात् अकाल पड़ेगा। किन्तु भड़्डरी की भी एक उक्ति इसके कुछ विपरीत-सी जान पड़ती है, यद्यपि थोड़ा फरक अवस्य है। वह यों है —

श्रावण सुकला सत्तमी रैन होइ मसियार। कह भड्डर सुनु भड्डरी परवत उपजे सार॥

भिन्नता इसमें यह है कि रैन में हल्का बादल हो तो खूब बरसा होगी; पर घाघ कहते हैं कि स्त्राधी रात को गरजे तब पानी नहीं पड़ेगा। न मालूम क्यों, इस तिथि पर इतने सूक्ष्म भेद के साथ इतने शुभ-स्रशुभ फल निकाले गये हैं ?

सावन क पछिया दिन दुइ चार, चुल्हि क ग्रागे उपजे सार।

श्रावण में दो-चार दिन जो पछेया बहे तो श्राच्छा पानी हो श्रार चूल्हे के सामने की धरती भी श्रान उपजाने।

सावन क पछेत्रा शादो भरे, भादो पुरवा पत्थल पडे ।

जो सावन में पछेत्रा बहे तो भादों में जल पूरा होगा त्रौर भादों में जो पुरवा बहे तो पत्थर पड़ेगा।

जी पुरवा पुरवैया पावे, सुखले नदिया नाव चलावे।

जो पुर्वा नज्ञ में पुरवैया वायु बहे तो सूखी नदी में भी नाव चलने लगे अर्थात् पानी खूब बरसेगा।

#### डाक

घाघ की तरह 'डाक' भी खेती सम्बन्धी किवता लिखने में बड़े जनप्रिय किव थे। इनकी किवताएँ जनकरट में आज भी प्राप्त होती हैं। रहस्थ उनको खेती के लिए आदर्श वाणी मानते हैं। डाक की किवताएँ मुक्ते जब सर जार्ज प्रिअर्सन द्वारा लिखित 'बिहार पिजेयट लाइफ'-नामक पुस्तक में मिलीं, तब मैंने इनके सम्बन्ध में छान-बीन करना शुरू किया। मुँगेर-जिले के निवासी बाबू सुखदेव सिंह (सहायक प्रचार अफसर, बाँका, भागलपुर) ने बताया कि उनके जिले में डाक की किवताएँ बहुत प्रचलित हैं और दो भागों में 'डाक-वचनावली'-नामक पुस्तक छुप भी चुकी है। उन्होंने ही डाक के जन्म के सम्बन्ध में यह लोक-प्रचलित कथा बताई—

'डाक के पिता ब्राह्मण श्रीर माता श्रहीरिन थी। एक दिन ब्राह्मण घर से दूर जा रहा था तो उसे विचार हुश्रा कि इस श्रुम मुहूर्त में यदि गर्भाधान हो तो महा प्रतिमावान पुत्र उत्पन्न होगा। उसे एक श्रहीरिन मिली। उसने श्रहीरिन से यह मेद सुनाकर रितदान माँगा। श्रहीरिन ने स्वीकृति दी; पर ब्राह्मण ने इस शर्त पर भोग किया कि सन्तान ब्राह्मण की होगी। फलस्वरूप डाक का जन्म हुशा। जब डाक पाँच वर्ष का हुश्रा, तब ब्राह्मण-देव श्राये श्रीर श्रहीरिन से पूर्व-प्रतिज्ञा के श्रनुसार डाक को लेकर श्रपने घर चले। रास्ते में गेहूँ श्रीर जो के खेत मिले। गेहूँ के कुछ बीज जो के खेत में पड़ गये थे श्रीर जो के कुछ बीज गेहूँ के खेत में। डाक ने ब्राह्मण से पूछा—''पिताजी, इस खेत के गेहूँ का बीज उस खेत के जो में मिल गया है। बताइये तों, यह गेहूँ किसका होगा। गेहूँ के खेतवाले का कि जो के खेतवाले का ?'

ब्राह्मण् ने कहा—'जौ के खेत में यह जन्मा है तो जौ के खेतवाले का ही होगा।' डाक ने कहा—'तब पिताजी, अपनी माता से छुड़ाकर मुक्ते क्यों ले जा रहे हैं ? यदि बीजवाला फसल का अधिकारी नहीं है, तो आपका अधिकार मेरे ऊपर माता से अधिक कैसे माना जायगा ?' ब्राह्मण्देव बालक की इस युक्ति से निस्तर हो गये और उन्होंने बालक से कहा कि 'तुम अपनी माता के पास ही रहो। तुम मुक्ते चतुर हो। में तुमको पढ़ा नहीं सकता।'

ठीक यही कहानी, थोड़े परिवर्तन के साथ, भड़ुरी के जन्म के सम्बन्ध में भी, पं॰ राम-नरेश त्रिपाठी ने अपनी 'घाघ और भड़ुरी'-नामक पुस्तक में, श्री वी॰ एन॰ मेहता, आह॰ सी॰ एस॰ तथा पं॰ कपिलदेव शर्मा के 'विशाल भारत' में छुपे लेख से उद्धृत की है।

इन बातों से मालूम होता है कि डाक की जन्म-कहानी भड़ुरी की जन्म-कहानी से मिल गई हो श्रीर उसमें कोई वास्तविक तथ्य नहीं हो। डाक के न तो जन्म-स्थान का पता है श्रीर न पिता तथा समय का। 'डाक-वचनावली' र-नामक पुस्तक के दोनों

५. देखिए इसी पुस्तक में भड़री की जीवनी। परन्तु उसमें ब्राह्मण का नाम वराह मिहिर, प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य, (जो ईसवी सदी ३०० के बाद में हुए थे), दिया गया है।
२. लेखक श्रीर प्रकाशक—किपलेश्वर शर्मा, शुभंकरपुर, दरभंगा, सन्० १६४२ ई०।

भागों में ज्योतिष-सम्बन्धी विचार अधिक हैं। डाक का फलित ज्योतिष का ज्ञान अच्छा मालूम पड़ता है। उनकी वचनावली में, दरमंगा जिले से ही संग्रहीत और प्रकाशित होने के कारण, अधिकांश रचनाएँ मैथिली की ही हैं। परन्तु 'बिहार पिजेण्ट लाइफ' में डाक की जो उक्तियाँ मुक्ते मिलीं, वे प्राय: सभी मोजपुरी तथा हिन्दी की थीं। उक्त 'डाक वचनावली' में भी भोजपुरी और हिन्दी की काफी उक्तियाँ हैं।

डाक ने अपनी उक्तियों में भक्तरी नाम का सम्बोधन में प्रयोग किया है। इससे ज्ञात होता है कि 'भक्तरी' या 'भक्करी' उनकी स्त्री का नाम था।

परन्तु 'डाक-वचनावली' में मल्लरी के स्थान पर महुरी पाठ है। यह भी सम्भव हो सकता है कि डाक ने मशहूर किव को सम्बोधन करके अपनी उक्तियों में अपना अनुभव कहा हो।

तीतिर - पंख मेघा उद्दे श्रो विधवा सुसकाय । कहें डाक सुनु डाकिनी ऊ बरसे ई जाय॥

श्राकाश में यदि नीतर के पंख के समान (चित्रकारा) मेघ दिखाई पड़े श्रीर विधवा स्त्री मुस्कान बिखेरती दिखाई पड़े तो डाक कहते हैं कि हे डाकिनी, वैसा मेघ श्रवश्य बरसेगा श्रीर वैसो विधवा श्रवश्य पर-पुरुष के साथ चली जायगी।

सावन सुक्का सत्तमी, बादर बिजुरी होय। करि खेती पिया भवन में, हो निचिन्त रह सोय॥

श्रर्थात्—सावन मास के ग्रुक्त पहा की सप्तमी तिथि को गिद बादल श्रीर बिजली श्राकाश में दिखाई पड़ें तो हे प्रियतम! ग्रहस्थी करके, निश्चिन्त होकर सो जाश्रो। फसन तो होगी ही।

# बाबा बुलाकी दास अथवा बुल्ला साहब

बुक्ता साहब का ही नाम बुलाकी दास था। बुक्ता साहब का जन्म-स्थान या समय ठीक-ठीक अब तक ज्ञात नहीं था। श्री भुवनेश्वरनाथ मिश्र 'माघव' ने अपनी 'संत-साहित्य'- नामक पुस्तक में उनका समय अनुमानतः विक्रम-संवत् अठारह सौ का अन्त माना है। 'माघव'जी ने लिखा है कि उनका नाम बुलाकी राम था और जाति के वे कुनबी थे तथा भुरकुराडा (गाँजीपुर) गाँव में रहा करते थे। परन्तु 'माघवजी' के इस अनुमान के पूर्व ही 'बिलिया के किव और लेखक' ननामक पुस्तक में, उनका पूरा परिचय, उक्त पुस्तक के लेखक ठाकुर प्रसिद्धनारायण सिंह ने दिया है, जो नीचे उद्धृत किया जाता है—

''त्रापका जन्म संवत् १७८० के लगभग सुल्तानपुर-नामक-माम में हुआ था। आपके पिता बाबू जोध राय एक गरीब सेंगरवंशी राजपूत थे। आपकी स्त्री का नाम कुन्द-कुँवरि था। वे एक पढ़ी-लिखी महिला थीं और कविता भी करती थीं। कुन्दकुँवरि का

१. वि० संवत १६८६ में गोविन्द प्रेस, बलिया, से प्रकाशित ।

नाम आपके भजनों में प्रायः आया है। आप सिद्ध महातमा थे। भीखा साहब के आप समकालीन थे। आपके विषय में बहुत-सी आश्चर्यंजनक किंवदन्तियाँ प्रसिद्ध हैं। मृदंग बजाने के आप बड़े शौकीन थे।

''टेकारी (गया) के राजा के यहाँ आपका बड़ा मान था। उन्होंने तथा अन्य कई प्रतिष्ठित पुरुषों ने आपको कई सौ बीचे माफी जमीन दी थी, किन्तु आप ऐसे निर्लोभ थे कि कुल जमीन साधु-सन्तों को भेंट कर दी।

''आपका विवाह लगभग ३०-४० वर्ष की अवस्था में, आपके गुरु जुड़ावन पर्वत ने, रतनपुरा के निकट, मुस्तफाबाद में एक चौहान राजपूत के घर कराया। आप अपने गुरु की बात कभी नहीं टालते थे। यही कारण है कि इच्छा न रहते हुए भी आपको विवाह-बन्धन में बँधना पड़ा। विवाह के पश्चात् आप अपने जन्मस्थान से कुछ दूर उत्तर, अमनपुर मौजे में, कुटी बनाकर रहने लगे। यहीं आपके पाँच पुत्र उत्पन्न हुए।

श्रव श्रापकी कुटिया एक छोटे ग्राम के रूप में परिवर्तित हो गई है श्रौर 'बुलाकी दास की मठिया' के नाम से पुकारी जाती है।

श्रापने भोजपुरी भाषा में बहुत सुन्दर किवता की है। श्रापने कोई पुस्तक नहीं लिखी है। यदि श्रापकी रचनाश्रों का संग्रह प्रकाशित हो जाय तो वह भोजपुरी साहित्य में एक श्रनुपम पुस्तक होगा।

अनुमान से कहना पड़ता है कि आप गाजीपुर जिले के ही थे। आपकी भोजपुरी किवताएँ नीचे दी जाती हैं।

घाँटो (चैत का गीत) (१)

छोटीसुटि न्वालिनि सिर ले मेट्रिकिया ही रामा, चलि भइली। गोक्कला सहर दहिया बेचन हो रामा, चलि भइली॥ एक बन गइली, दूसर बनें गइली, रामा तीसर बनें, मोर धरेला श्रॅंचरवा हो रामा, तीसर छोड़ छोड़ कान्हा रे हमरो श्रेंचरवा हो रामा, पड़ि छिटिकवा हो रामा, तोरा लेखे खालिनि दही के छिटिकवा हो रामा, मोरा लेखे। देव बरिसे हो रामा, मोरा दास हो बुलाकी चइत घाँटो गावे हो रामा, गाइ बिरहिन सखि सम्मावे हो रामा. गाइ गाई ॥१॥

में छोटी-सी खालिन सिर पर महुकी लेकर गोकुल ग्राम में दही बेचने के लिए गई। एक वन से दूधरे वन में गई श्रीर तब तीसरे वन में कृष्ण ने मेरा श्राँचल पकड़ लिया। खालिन ने कहा—श्ररे कान्ह, मेरा श्राँचल छोड़ दे, नहीं तो दही के छीटे पड़ जायँगे। इसपर कृष्ण ने जवाब दिया—''हे खालिन, तुम्हारे लिए ये दही के छीटे हैं, पर मेरे लिए तो मानो देवता श्रगर-चन्दन की वर्षा कर रहे हैं।" इस तरह बुलाकीदासजी चैत मास में घाँटो गा-गाकर बिरहिणी स्त्रियों का मन बहलाते हैं।

( २ )

ताही चढ़ि, ननदी का श्रंगना चनुनवा हो रामा, हो रामा, ताही बोलेला सुलच्छन तोहे देवों कगवा हो दूध भात खोरवा हो रामा, तनीएक, बतलइते हो रामा, पिया पिया मित कर्ड पिया के सोहागिनि हो रामा, तोर पिया, तमोलिनि हो वारी रामा, तोर कढ़ितों में अपन कटरिया से मरितों जियरवा हो रामा, मोरा आगे, उदरी के कइल बखनवाँ हो रामा, मोरा श्रागे ॥ बुलाकी चइत घाँटो गावे हो रामा, गाइ गाई, कॅं वरि समुभावे हो रामा, गाइ गाई॥

ननद के श्राँगन में चन्दन का पेड़ है। उसपर सुल ब्राण (श्रुभ संवाद सुनानेवाला) कौ आ बोल रहा है। स्त्री कहती है कि अरे काग, तुमको कटोरे में दूध-भात दूँगी, जरा मेरे स्वामी का कुशल-सन्देश बतला दे। इसपर कौए ने कहा—सोहागिन नारि, तू पिया-पिया की रट अब न लगा। तेरे पिया अल्प-वयस्का तमोलिन पर लुभा गये हैं। इसपर नायिका कहती है—काश, आज में अपनी कटारी अपने हृदय में भोंक लेती। उस उहरी (रखेली) का बखान इस काग ने मेरे सामने किया। बुलाकी दास चैत मास में घाँटो गा-गाकर, कुन्द कुँवरि (अपनी पत्नी) को सममाते हैं।

## महाकवि दरिया दास

महात्मा दिर्या दास<sup>२</sup> का जन्म शाहाबाद जिलान्तर्गत ससराम सबिडवीजन के दीनार थाने के घरकंधा ग्राम में हुआ था। आपका जन्म संवत् १६६१ में और निधन संवत् १८३७ में हुआ। फलतः आपका जीवनकाल १४६ वर्ष का था। बेलवेडिअर प्रेस, हलाहाबाद से मुद्रित "दिरया-सागर" में आपका जन्म-संवत् १७३१ लिखा है। किवदन्ती है कि आप उज्जैन (पम्मार) जाति के च्रिय थे। कहते हैं कि आपके पिता मुसलमान हो गये थे। आपने दिरयादासी सम्प्रदाय चलाया। आप एक सन्त-महात्मा किव थे। आपने अप्रज्ञान, अमरसार, काल चरिल, गगोशगोधी, दिरया, सागर, निर्मल ज्ञान, प्रममूल ब्रह्म-वेदान्त, ब्रह्म-विवेक, भिक्तहेतु, मूर्तिउखाड़, यज्ञसमाधि, विवेक-सागर, शब्द (बीजक) और सहस्रीनामी-नामक २० कविताबद्ध धर्म-प्रन्थ लिखे। आपके बहुत-से छन्द विशुद्ध भोजपुरी में हैं। ऐसी रचनाओं में भी पूर्ण दार्शनिक तत्त्व मिलते हैं। आपकी कुछ भोजपुरी रचनाएँ यहाँ दी जाती हैं—

१. खोरा-कटोरा ।

२. 'सन्त कवि दरिया: एक अनुशीलन'-नामक प्रन्थ बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद् से प्रकाशित है। उसके लेखक डाक्टर धर्मेन्द्र ब्रह्मचारी शास्त्री हैं। मूल्य १४)

## भूमर

मोहिन भावै नैहरवा, ससुरवा जहवीं हो। लोगवा वड पिया के बचन सुनि बागेला विकार॥ पिया एक डोलिया दिहल भेजाय। पाँच पचीस तेहि लागेला कहाँर ॥ नैहरा में सुख-दुख सहलों बहुत। सासुर में सुनलों खसम मजगृत॥ नैहरा में बारी भोली ससुरा दुलार। सत के सेन्ररा श्रमर भतार ॥ कहे दश्या धन भाग सोहाग । पिया केरि सेजिया मिलल बड भाग ॥

मुक्ते नैहर (इहलोक) भाता नहीं है। मैं समुराल (ईश्वर के लोक) जाऊँगी। इस नैहर के लोग बड़े अरिआर (हठी, अड़ियल) हैं। इनको प्रियतम (ईश्वर) का वचन नहीं मुहाता। पिया ने मेरे लिए एक डोली (देह) मेज दी है, जिसमें पाँच और पश्चीस कहार लगे हैं। मैंने नैहर में बहुत सुख-दुःख सहन किया। सुना है कि ससुराल में मेरे खसम (स्वामी) बड़े मजबूत हैं। नैहर में तो मैं अल्प-वयस्का और भोली कहीं जाती हूँ; परन्तु ससुराल में ही मेरा दुलार होता है। वहीं सत्य का सिन्दूर मिलता है और अमर भर्ता से मेंट होती है। दिया कहते हैं कि ऐसे सोहाग का भाग्य धन्य है। पिया की शब्या का मिलना (ईश्वर का साजिध्य) बड़े भाग्य की बात है।

### घाँटो

क्रब्रधि कलवारिनि<sup>२</sup> बसेले नगरिया हो रे। उन्हक मोरे मनुश्राँ मतावल हो रे॥ भूति गैले पिया पंथवा दृश्टिया हो रे। श्रवघट<sup>3</sup> परलीं अलाए भवजल नदिया भेश्रावन कवने के विधि उत्तरब पार टरिया साहब गावल हो रे। गन सतगुर सब्द सजीवन पावला हो रे॥

इस शरीररूपी नगर में दुष्टबुद्धि माया बसी हुई है। उसने वासनात्रों की शराब पिलाकर मेरे मन को मतवाला बना दिया है। इस कारण वह पिया (परमात्मा) के पाने

पाँच तत्त्व श्रीर उनमें से प्रत्येक की पाँच-पाँच प्रकृतियाँ श्रथवा प्रवृत्तियाँ। विशेष के लिए देखिए—'सन्त कवि दरिया: एक श्रवुशीलन', पृ०१५६

२. शराब वेचनेवाली स्त्री । ३. श्रवघट-बीहड़ रास्ता, कुमार्ग ।

का रास्ता भूल गया श्रीर दृष्टि भी मदमूर्विछत हो गई। विषयों के बीहड़ रास्ते में उलक गया। संसार-रूपो भयावनी नदी को यह जीवात्मा कैसे पार करेगी। दिरया साहब गुरु का गुग्गान करते हैं कि जिससे उपदेश-रूपी संजीवनी प्राप्त हो गई है।

# घरनी दास

सारन जिले में स्थ्यू तट पर माँकी नाम का एक प्राचीन ग्राम है। यहाँ कभी च्रित्रय राजाश्रों की राजधानी थी। पुराने किले का टीला श्रवतक वर्तमान है। उक्त राज्य के दिषान-धराने में, शाहजहाँ के निधन के समय में, धरनी दास नाम के एक महान सन्त कि हो गये हैं। ये श्रपने पिता की मृत्यु के बाद उक्त राजवंश के दीवान हुए । पर, इन्होंने दिल्ली के तख्त पर बादशाह श्रीरंगजेब के श्रासीन होते ही फकीरी ले ली। फकीरी लेते समय इन्होंने यह दोहा कहा था —

"साइजहाँ छोड़ी दुनिञ्चाई, पसरी श्रौरंगजेव दुहाई। सोच-विचार श्रातमा जागी, धरनी धरेड भेष बैरागी॥"

इनके पिता का नाम 'परसुराम' तथा माता का नाम 'बिरमा' था। इनका बचपन का नाम 'गैबी' था। इनके गुरु का नाम विनोदानन्दजी था। इनका देहावसान विक्रम-संवत् १७३१ में, श्रावण-कृष्ण-नवमी को हुआ था।

घरनीदासजी ने भोजपुरी श्रीर हिन्दी—दोनों भाषाश्रों में 'ग्रेम-प्रकाश' श्रीर 'शब्द-प्रकाश'-नामक दो काव्य-ग्रंथ लिखे थे, जो श्राज भी प्राप्य हैं। 'शब्द-प्रकाश' तो सन् रक्ष्य हैं। में बाबू रामदेवनारायण सिंह, चैनपुर, (सारन) द्वारा नासिक प्रेस (छपरा) से प्रकाशित हो चुका है; पर 'ग्रेम-प्रकाश' श्रभी तक श्रप्रकाशित है जो माँमी के घरनीदासजी के मठ में प्राप्य है। 'शब्द-प्रकाश' की छपी कापी के श्रलावा एक श्रीर पाण्डु-लिपि माँमी-निवासी बाबू राजवल्लभ सहाय द्वारा डॉक्टर उदयनारायण-तिवारी को मिली थी, जिसकी प्रतिलिपि उन्होंने इन पंक्तियों के लेखक को दी। उसे देखने से पता चला कि जिस पाण्डुलिपि से श्री रामदेवनारायण सिंह ने 'शब्द-प्रकाश' छपवांया था, वह चुन्नीदास द्वारा लिखी गई थी। उन्होंने माँमी के महंथ रामदासजी के लिए लिखी थी। वह संवत् १६२६ में वैशाली पूर्णिमा (सोमवार) को समाप्त हुई थी। उक्त छपी प्रति में श्रन्त के कुछ छन्द नहीं हैं। परन्तु जिस पाण्डु-लिपि की प्रतिलिपि मुक्ते डा० उदयनारायण तिवारी ने दी थी, वह संवत् १८६६ में फाल्गुन-वदी-पंचमी (सनीचर) को तैयार हुई थी। इससे यह सिद्ध है कि यह पाण्डु-लिपि दूसरी है जो छपी पुस्तक की पाण्डु-लिपि के लिखे जाने की तिथि के २७ वर्ष पहले की है।

'रान्द-प्रकाश' की प्रधान भाषा हिन्दी है। उसके बाद प्रधानता भोजपुर को मिली है। किन्तु 'रान्द-प्रकाश' में बँगला, पंजाबी, मैथिली, मगही, मोरंगी, उद्श्रादि भाषात्रों का भी प्रयोग किया गया है। छन्दों का नामकरण भी इन्होंने उन्हीं भाषात्रों के नाम पर किया है, जैसे राग मैथिली, राग बँगला, राग पंजाबी इत्यादि।

हमने भोजपुरी के गीत या छन्द 'शब्द प्रकाश' की पागडु-लिपि और छपी प्रति,— दोनों से यहाँ उद्धृत किये हैं। हाँ, कहीं-कहीं अशुद्ध पाठ को शुद्ध कर दिया गया है। अतः पाठकों को ३०० वर्ष पूर्व की भोजपुरी का भी नमूना इनमें देखने को मिलेगा।

घरनी दास की भोजपुरी कविता में छन्दों की प्रौढ़ता, सरसता और स्वाभाविकता देखते ही बनती है। उसमें भोजपुरो भाषा की न्यापकता और शब्द-सम्पत्ति का दर्शनीय उदाहरण मिलता है।

#### भुमटा

सुभ दीना श्राजु सिख सुभ दीना॥
बहुत दीनन्ह पीश्र बसल बिदेस।
श्राजु सुनल निजु श्रावन संदेस।
चित्र चितसरिश्रा मैं लीहल लेखाइ।
हिरदए कॅवल धइलि दीश्ररा ले जाइ।
प्रेम पलँग तहाँ धइलों बिछाइ।
नस्त - सिख सहज सिंगार बनाइ।
मन सेवक हि दीहुँ श्रागु चलाइ।
वैन धइल दुइ दुश्ररा वैसाई।
धरनी सो धनि पल्ल पल्ल श्रकुलाइ।
विनु पिश्रा जीवन श्रकारथ जाइ॥

हे सिख ! आज मेरा शुभ दिन है । बहुत दिनों से प्रियतम विदेश में बर रहे हैं।
आज मैंने उनके आगमन का सन्देश सुना है । अपनी चित्तरूपी चित्रशाला में मैंने उनकी
छिब अंकित की और अपने हृदय-कमलरूपी दीपक को जलाकर उस चित्रशाला में
प्रियतम की छिब के सामने रखा। फिर वहाँ प्रेमरूपी पलँग बिछा लिया और नख-शिख
सहज सिगार करके मनरूपी सेवक को मैंने प्रियतम की अगवानी (स्वागत) में आगे
भेज दिया। और, अपने दोनों नेत्रों को उनकी प्रतीह्या में, उनके आगमन को देखने के
लिए, द्वार पर बैठा दिया अर्थात् दरवाजे को निहारने लगी। घरनी दास कहते हैं कि
इन तैयारियों को करके प्रिय-मिलन की आशा में बैठी विरहिशी प्रियतम की प्रतीह्या
में पल-पल अकुला रही है और सोच रही है कि उनके बिना यह जीवन अकारथ (बेकार)
बीता चला जा रहा है।

### विसराम

ताहि पर ठाढ़ देखल एक महरा अवरिन वरिन न जाय । मन अनुमान कहत जन धरनी धन जे सुनि पतित्राय॥

मैंने उसी चक्र पर खड़ा एक महरा (ईश्वर) को देखा जो अवर्धनीय है। मन में अनुमान करके जनसेवक घरनी दास कहते हैं कि वे धन्य हैं, जो सुनकर ही इसपर अतीति करते हैं।

## महराई

षाव दुबी पउन्ना परम सत्तकार । दुरहुर स्थाम तन लाम लहकार ॥ लॅमहिर केसिन्ना पतिर करिहाँव । पीत्रिर पिछोरी किट करतेन न्नाव ॥ चंदन खोरिया भरेला सब न्नंग । धारा न्नगित बहेला जनु गंग ॥ भाथे मिन मुकुट लकुट सुठि लाल । भीनवा तीलक सोभे तुलसी के माल ॥ नीक नाक पतरी ललौहिं बिह न्नाँ खि । मुकुट मभोर एक मोरवा के पाँ खि ॥ कान दुनौ कुंड ल लटक लट सूल । दार्ही मोछ नृतन जैसन मखतूल ॥ परफुलित बदन मधुर मुसुकाहिं । वाहि छ्वि उपर 'धरनी' बिल जाहिं ॥ मन कैला दंडवत मुइयाँ धिर सीस । माथे हाथे धिर प्रभु देलन्ह न्नसीस ॥

उन श्राराध्य देवता के दोनों चरण सुन्दर 'पावे' की तरह श्रात्यन्त चमकीले दीख रहे हैं। दुक्हुर (चमकीले) श्यामल शरीर, लम्बे श्रीर लहकार (लहकती हुई प्रज्वलित श्रानिशिखा की तरह देदीप्यमान) केश हैं श्रीर करिहाँव (कमर) पतली है, जिसमें पीताम्बर की शोभा श्रवर्णनीय है। चन्दन की खोरि (छाप) से सब श्रंग भरे हैं श्रीर उस चन्दन के लेप की धारा श्रंगों में ऐसी सोम रही हैं जैसे गंगा की धारा बह रही हो। माथे पर मिण्यों का बना हुश्रा मुकुट है श्रीर हाथ में सुन्दर लाल लकुटी है। माथे पर पतला तिलक है श्रीर गले में तुलसी की माला है। नाक सुन्दर तथा पतली है श्रीर श्राँखों बड़ी एवं ललीही (हल्की गुलाबी) रंग की हैं। उस मिण्-मुकुट के बीच मोर का पंख लगा है। दोनों कानों से कुंडल लटके हुए हैं श्रीर उनके ऊपर लट मूज रही है! दाढ़ी श्रीर मूँ छें श्रमी-श्रमी निकल रही हैं, श्रीर रेशम के लच्छे की तरह शोभित हो रही हैं। मुखारविन्द प्रफुल्लित है तथा मुस्कान श्रत्यन्त मधुर है। घरनी दास इस छुबि पर न्योछावर हो जाते हैं श्रीर उनके मन ने पृथ्वी पर शीश रखकर दंडवत् किया श्रीर प्रभु ने उनके माथे पर हाथ रखकर श्राशीर्वाद दिया।

### चेतावनी

जीव समुिक परनोधहु हो, भैया जिन जानहु खेलाणा । जा दिन जेखवा पसिरहे हो, भैया करबहि कवन उपाय । मंत्र सिखाइ कवन सिधि हो, भैया जंत्र जुगुति निहं काम । निहं षट करम करम किट हो, भैया अवर करम जपटाइ । ऐहि विसवास विगरव ना हो, भैया देव दीहल दहिनाय । 'धरनी' जन गुन गावल हो, भैया भजु लेहु आतम राम ।

हे भाई, सभी प्राणियों को जीव समसकर उनके साथ अच्छा बर्ताव करो, इसे खेलवाड़ मत समसो। जिस दिन भगवान तुम्हारे कमों का लेखा करेंगे उस दिन, हे भाई, तुम (अपने बचने का) कौन उपाय करोगे। मन्त्र सिखाने से कौन-सी सिद्धि होगी तथा यन्त्र और युक्ति किस काम आयेगी, यदि तुम जीव को जीव समस्त कर व्यवहार नहीं करोगे। हे भाई, बट्कर्म करने से कर्म-फल नहीं कटेगा, बल्कि तुम कर्म में और लिपटते नाओगे। हे मित्र, तुम इस विश्वास को धारण करके विगड़ोगे नहीं; बल्कि जो ऐसा

विश्वांस तुम्हारा हो | जाय तो समको कि ईश्वर तुम्हारे दाहिने ( अनुकृत ) हो गये । भक्त धरनीदास गुण गाकर कहते हैं कि है भाई, तुम आत्मा (परमात्मा) राम को भज लो ।

[ इस पद में किन ने भोजपुरी के 'हिंहन' शब्द को किया के रूप में व्यवद्वत करके भोजपुरी भाषा का लचीलापन दिखलाया है | ]

> हगिर चलिल धिन मधुरि नगिरिया, बीचे साँवर सतवलवा है ना॥ श्रद्धण्य चलिन लटपटी बोलिन, धाइ लगवले श्रक्त विश्या है ना॥ साथ सिलिश्र सब सुखहूँ ना बोलें, कौतुक देखि सुलानी हे ना॥ मद केरि बासल मइल मोरि ननिद्या, जाइ चढ़ल, ब्रहमंडे हे ना॥ तबहिं से हो धिन महली मतविलया, बिनु मरद रहलो ना जाइ हे ना॥ श्रेम मगन तन गावे जन धरनी, किरलेंड पंडित बिचार है ना॥

सुन्दरी स्त्री कहती है कि मैं माया मधुर नगर ( संसार ) के मार्ग पर चली जा रही थी कि बीच में ही साँवला ( जीव ) मतवाला मिल गया । उसकी चाल श्राटपटी थी श्रीर बोली लटपट। ( उसने दौड़कर ) मुक्ते श्रुंकवार में भर लिया। मेरे साथ की सब सखियाँ ( वासनाएँ ) मुख से कुछ नहीं बोलीं । श्रीतम के इस कौतुक को देखकर भूल-सी गईं। मेरी नाक में मद ( प्रेम ) की गंघ लगी श्रीर वह सीचे ब्रह्मायड ( मस्तक ) तक चढ़ गई। तब से में भी मतवाली हो गई। श्रुव मुक्ते विन। मर्द ( जीवातमा ) के रहा ही नहीं जाता। घरनीदास प्रेम में मगन होकर गाते हैं श्रीर कहते हैं कि है पिएडत-जन! इस रहस्य पर विचार कर लोना।

हाथ गोड़ पेट पिठि कान ग्राँ खि नाक नीक

माँथ सुँह दाँत जीभि श्रोड बाटे ऐसना।

जीविन्द सताईला कुभच्छ भच्छ खाईला,

कुलीनता जनाईला कुसंग संग वैसना॥

चिंति ला कुचाल चाल अपर फिरेला काल,

साधु के सुमंत्र विसराईला से कैसना। धरनी कहे भैया ऐसना में चेती नातऽ

जानि लेखि ता दिना चीरारी गोड़ पैसना॥

(मनुष्य सर्वांग सुन्दर श्रीर कुलीन होकर भी संसार में कुमार्गी होकर श्रपना श्रमूल्य जीवन नष्ट कर देता है श्रीर चितारोहण के समय तक भी नहीं चेतता। इसी पर कवि की यह उक्ति है।)

मेरे हाथ, पाँच, पेट, पीठ, कान, श्राँख, नाक, माथ, मह, दाँत, जीम श्रीर श्रोठ सुन्दर हैं, परन्तु में जीवों को सताता हूँ। मक्ष्यामक्ष्य मोजन करता हूँ श्रीर कुर्सगयों के साथ बैठता हूँ। तिसपर भी श्रपनी कुलीनता दर्शाता हूँ। मैं बुरी चाल चलता हूँ, परन्तु सर पर मँडराते हुए काल का ध्याम नहीं कर पाता हूँ। तब भो साधुश्रों के सुन्दर मन्त्रों (उपदेशों ) को भुला देता हूँ। घरनीदास ऐसे मनुष्यों से कहते हैं कि है भाई, ऐसी दशा में भी यदि नहीं चेतोंगे तो चीरारी (चिता) में पैर रखने पर पता चलेगा।

# शैयदअली महम्मद 'शाद'

'शाद' साइब के पौत्र श्री नकी ब्राइमद सिवान में जुडिशियल मिलस्ट्रेट हैं। इनके यहाँ 'शाद' साइब की लिखी हुई 'फिकरेबलीग़' नामक पुस्तक की पाण्डुलिपि वर्तमान है। इसमें 'शाद' की उन रचनाश्रों जो १८६५ से १८७० तक लिखी गई, का समावेश है। इस पुस्तक में शेरों श्रीर गीतों की श्रालोचनाएँ तथा टिप्पिश्याँ भी हैं। इस पुस्तक के पृष्ठ ११२ या ११४ में भोजपुरी के निम्नलिखित गीत लिखे गये हैं, जो 'शाद' की रचनाएँ हैं। इर गीत के नीचे श्रर्थ लिखते हुए टिप्पशी भी है। इससे स्पष्ट है कि 'शाद' ने भोजपुरी में लोकगीतों की श्रच्छो रचना की है। ये गीत भोजपुरी प्रदेश में प्रचलित भी हैं।

'शाद' उद्े के मशहूर किव थे। आपकी ख्याति अच्छी है। हैदराबाद के सर निजाम जंग ने ''खयालात शाद'' नामक पुस्तक का अँगरेजी में अनुवाद किया है। हिस्ट्री आफ उद्-िलटरेचर पुस्तक में भी आपकी जिल्द है।

'शाद' साइव का पूरा नाम श्री सैयद अली मुहम्मद था। आप बिहार के एक प्रमुख उद्-किव थे। आपका जन्म सन् १८४६ में पटना में हुआ था। आप जनवरी, १६१७ ई० में दिवंगत हुए। आपकी ऑगरेजी सरकार से 'खाँ बहाहुर' की पदवी भी मिली थी। आपके पूर्वज बहुत ऊँचे खानदान के थे जिनका सम्बन्ध बादशाहों से भी था। आपके कई पूर्वज मुगलकालीन सल्तनत में ऊँचे-ऊँचे पदों पर थे। आपके परिवारवालों के हाथ में बहुत दिनों तक इलाहाबाद, मुल्तान, अजीमाबाद, पूषिया, हुसेनाबाद आदि स्थानों की स्वेदारी थी। आपको ऑगरेजी सरकार से पेंशन भी मिलती थी जो गदर के साथ सहानुभूति रखने के कारण बन्द हो गई।

श्रापने बचपन में हिन्दी श्रीर संस्कृत का श्रथ्ययन एक ब्राह्मण पंडित की देखरेख में किया था। श्रापकी शिचा-दीचा फारसी श्रीर श्ररवी में समयानुकृल हुई थी। बहुभाषा-विश्व होने के नाते श्राप श्रनेक भाषाश्रों में किवता किया करते थे। श्रापकी शैली बड़ी ही चुस्त, श्रासान श्रीर मुहावरों से भरी रहतो थी। श्रापने भोजपुरी भाषा में भी कुछ गीत लिखे हैं।

## चैत

काहे श्रहसन हरजाई हो रामा। तरसाई हो जुलुमी नयना रामा॥ मोका ननद ताना देत हई. छोटा देवरा हाँसि के बोलाई हो रामा ॥ सैयाँ मोरो बात तद्पि-तद्पि सारी रैन गँवाई हो रामा ॥ चुनरी रंग बोरो नाजुक बाला जोबनवा कइसे छुपाई' हो रामा ॥

'शाद' पिया को हूँ दन निकसी गलिअन-गलिअन खाक उड़ाई हो रामा॥

- 'फिकरे वलीग', पृष्ठ-११२।

#### सावन

श्रसों के सवना सह श्राँ घरे रहु, घरे रहु ननदी के भाय ॥
साँप छोड़ेला साँप के चुल हो, गंगा छोड़ेली श्रारा ॥
रजवा छोड़ेला गृह श्रापन हो, घरे रहु ननदी के भाय ॥१॥
घोड़वा के देवो मलीदवा त हियया लवँगिया के डार ॥
रहरा के प्रभु देवो घीव खिंचिड़िया, घरे रहु ननदी के भाय ॥२॥
नाहीं घोड़ा खहहें मलीदवा, हाथी न लवँगिया के डाढ़ि॥
नाहीं हम खहबों घीव खीचिड़िया, नैया बरधी लदबो बिदेस ॥३॥
नैया बहि जहहें मजधरवा, बरिघ चोर लेह जाय॥
लोहि प्रभु मिरहें घटवरवा , घरे रहु ननदी के भाय॥४॥
नैया मोरी जहहें धीरहिं धीरे, बरधी न चोर लेह जहहें रे॥
तोहि धिन बेचबों सुगलवा हाथे, करबो में दोसर बिग्राही॥५॥

इस गीत के केवल दो पद 'फिकरे-विलग' के ११३ पृष्ठ में हैं। किन्तु यह पूरा गीत आजतक भोजपुरी लोगों के कराट में बसा हुआ है।

## रामचरित्र तिवारी

श्राप हुमराँव राज (शाहाबाद ) के दरवारी किव थे। श्राप भोजपुरी के श्रांतिरक्त हिन्दी में भी रचनाएँ करते थे। श्रापके निवास-स्थान का पता नहीं प्राप्त हो सका। किन्तु श्रापकी भोजपुरी रचनाश्रों की भाषा से ज्ञात होता है कि श्राप शाहाबाद जिले के निवासी थे। कलकत्ता से श्री यशोदानन्दन श्रखौरी के सम्पादकत्व में निकत्ननेवाले हिन्दी 'देवनागर' नामक मासिक पत्र के विक्रम-संवत् १६६४ के चौथे श्रंक के पृष्ठ १५८ में श्रापकी पाँच भोजपुरी रचनाएँ छुपी हैं। उसी में श्रापके हुमराँव राज-दरबार के किव होने की बात भी लिखी हुई है। उसी पत्र में मुद्रित परिचय से श्रापका समय १८८४ ई० है। संवत् १६६४ विक्रमी संवत् के पूर्व श्रापका स्वर्गवास हो चुका था; क्योंकि 'देवनागर'-पत्र में श्रापके नाम के पूर्व स्वर्गीय लिखा हुशा है।

( १ )

देखि देखि श्राजु कालि हाकिम के हालि-चालि। हमनीका<sup>६</sup> खुस होके मन में मनाइले।।

<sup>9.</sup> इस साल । २. सावन मास । ३. तट । ४. लडुआ बैल । ४. घाट का मालिक । ६. इमलोग ।

राम करे ऐसने निम्नाई वदसाह रहे। क्षेकरा भरोसे समै सुख से बिताइले ॥ क्षेकरा से बढ़ - बढ़ बादसाह हारि गइले। हमराँ मुलुक रहि रैयति कहाइले॥ भनि महारानी बिकटोरिया के राज बाढ़े। क्कि - बुक्ति बुक्ति - बल बलि - बलि जाइले॥

## ( ? )

डोकरा मुलुक में कातृन का निसाफ से। स्रवाल दीले हमनी का हक-पद पाइले॥ जेकरा पर्साद से सवारी रेलगाड़ी र्वाद। छोटे-छोटे दामे बड़ी तूर देखि श्राइले॥ डोकरा पर्तापे श्रव तार में खबर भेजि। स्रगले कहाँ - कहाँ के हालि लें के जानि जाइले॥ सेकरा के राम करें रोज-रोज राज बादे। इकि - बुक्ति बुधियल बलि - बिल जाइले॥

## ( )

साब सरकार सब उपकार करते बाव।
तब अब हमनी के कवन हरज बा॥
हमनी का साहेब से उतिरिन ना होइबि।
हमनी का माँथे सरकार के करज बा॥
आगं अश्व अवस् के कहाँ ले कहीं मालिके से।
अइसे त साहेबे से सगर के गरज बा॥
उरदू बदलि 'देव नागरी' अञ्चर चले।
इहे एगो कि साहेब से ए घरी अरज कि बा॥

# शंकर दास

अपका जन्म स्थान ग्राम इसुग्रार (परगाना—गोत्रा; जिला-सारन) था। आपके पिता का नाम शोभा चौंबे था। अन्त सभय मं आप वैरागी हो गये थे।

१. न्यायी। २. जिसके। ३. इन्साफ। ४. दुरत। ५. तक। ६. करता ही है। ७. हानि। इ. उन्हर्ण। ६. कर्ज। १०. आगे। ११. और। १२. सब। १३. मतलब, स्वार्थ। १४. एक ही। १५. इस समय। १६. विनती।

जब स्राप जवान थे, तब की एक उक्ति सुनिए—

(1)

हमरो से जेठ-छोट के विश्राह होत हमरो जात जर्बानयाँ ।॥॥॥ प्रभु जी हमरा के देतीं रउरा २ नव तन ७ किनिश्रा ४ । हिटिश्रा भ जहतीं तज ६ ले श्राहतीं, सारी राति खेतीं सुँ प्रनिया ७ — (श्रपूर्ण)

 $(\tilde{\mathbf{x}})$ 

राम राम भजन कर, जिन कर ठहा ॥
सुमती सलाह रहो, बेकती कि सब एक मत
दिने दिने धन बढ़े, रहे त एकाहा ॥१॥
जाही घरे सुमती सलाह ना, रात - दिन
मगरा परल रही रही तठ रहहा १०॥२॥
प्रोम के दही सही १० जेंव १२ मन परसम्न रही
मन में कचोट १३ रही तब परोस महा ॥३॥

हे गृह्स्थ, तुम राम-राम का भजन करो । उडा ( हँसी-खेल ) न किया करो । तुम्हारे घर में सुमित और सलाह ( एकता ) सदा बनी रहे । सब परिवार एक मत होकर रहें और परिवार के सब लोग इकड़ा रहें, तब तुम्हारा दिन-दिन धन बढ़ेगा । जिसके घर में मेल-जोल नहीं है, रात-दिन कगड़ा-कमें जा है, उसके घर में सम्पत्ति के स्थान पर अरहर का इंटल भर ही रह जायगा । प्रेम का जमा हुआ दही खूब खाओ, तब मन प्रसम्न रहेगा। मदि मन में कवोट रहेगी, तो तुम्हारे आगे दही के स्थान पर मड़ा हो परोसा जायगा।

(३)

राम राम राम राम सरन अइलीं
लोग का बुके से गँवार हम भइली ||
ईहाँ तजे लोक त परलोक भला हाय
सीतापित राम चन्द्र के पीछा अब भइलीं ||
ठाकुर जी के आरती नइबेद भलीमाँ ति से
चनाइमरित १४ बालभोग १५ हरिशसाद १६ खहलीं || राम राम || २ ||

में तो राम की शरण में श्राया हूँ। किन्तु दुनिया के लोगों की समक में गवार बन गवा हूँ। इस लोक के त्यागने से परलोक में भला होता है। इस लए सीसा-पति

१. जवानी । २. त्राप । ३. नवयुषती । ४. दुलहिन । ५. बाजार । ६. स्त्रियों के सिर के बाल में लगाने का एक सुगन्धित मसाला । ७. सुगन्ध का स्वाद । ८. नहीं । ६. व्यक्ति (परिवार के सदस्य )। १०. त्रारहर का स्ला डंठल । ११. भरपूर । १२. जेवनार (भोजन करो )। १३. कलक । १४. चर्याम्यत । १५. प्रातःकाल का प्रसाद । १६. दो पहर का भोजन ।

श्री रामचन्द्र का पीछा मैंने पकड़ा। ठाकुरजी की आरती तथा नैवेद्य भली-भाँति (श्रद्धा से) प्रदेश करके चरणामृत, बालभोग, हरिप्रसाद पाया।

### बाबा रामेइवर दास

बाबा रामेश्वर दास के पिता का नाम चिन्तामणि श्रोमा था।

त्राप (सरयूपारीण) काश्यप गोत्रीय जाहाण थे। त्रापका जन्म शाहाबाद जिलान्त-गंत 'कवल पट्टी' नामक ग्राम में (थान:-बड़हरा) संवत् १७७५ वि॰ में हुन्ना था तथा मृत्यु १८८५ के ज्येष्ट-कृष्ण श्रष्टमी को हुई।

श्रापके पिता जी का देहावसान श्रापके बाल्यकाल में हुश्रा। इससे श्रपनी माता के साथ श्राप श्रपने निनहाल 'बम्हन गाँवा' नामक ग्राम में रहने लगे जो बहु हरा थाने में ही श्रारा से ६ मील की दूरी पर है। श्राप श्रपने धनाट्य मामा के पास श्रपनी युवावस्था तक रहे श्रीर वहीं श्रापके विवाहादि संस्कार भी हुए। श्राप बड़े लम्बे-तगड़े श्रीर पहलवान थे। सत्यवादी श्रीर भगवद्-भक्त थे। श्रपने मामा की छोटी-मोटी सेना के श्राप सेनापित भी थे। श्राप श्रवसर श्रपने मामा के मकई के खेतों की रखवाली में भी जाया करते थे।

कहा जाता है कि आपके मामा के यहाँ एक दिन सत्यनारायण की कथा थी अथवा ब्राह्मण-भोजन के लिए बाहर से निमन्त्रण आया हुआ था-। तब भी आपको मकई के खेत में रखवालों के लिए बिना खाये-पीये भेजा गया। किसी कारण से आपके पास खेत में उस रात भोजन भी नहीं पहुँचाया जा सका। आतः जब बहुत बिलम्ब हुआ तब आपके साथ के 'दुबरिया' नामक नौकर ने कहा—''जान पड़ता है कि आज हमलोगों को भूखे ही रहना पड़ेगा। भोजन अब तक नहीं आया।" इसपर आपने कहाः—

हमरा तोरा रामजी के ग्रास रे दुबरिया। तब काहे परब जा<sup>3</sup>, उपास रे दुबरिया।।

इस पद्य से आपका ईश्वर पर अट्टर विश्वास प्रकट होता है। इसके थोड़ी देर बाद ही मोजन लिये हुए एक व्यक्ति आया और आप दोनों को मकई के मचान २ पर ही मोजन करा कर बरतन वापस ले गया। दूसरे दिन घर जाने पर जब आपने रात्रि में मोजन की बात मामा के घरवालों से कही और उन लोगों ने जब घर से मोजन न मेजने की बात बताई तब आपको आश्चर्य हुआ और विश्वास हुआ कि भगवान ने ही मेष बदल कर आपको मोजन कराया था। उसी समय आपको वैराग्य हुआ और आप घर छोड़कर यह कह कर निकल पड़े कि अब मैं किसी तरह ईश्वर को छोड़कर संसारिक बंधनों में नहीं फिस्गा।

अप्राप बारह वर्षों तक वैरागी बनकर पर्यटन करते रहे। तीर्थस्थानों में भ्रमण करते-करते आपको एक महात्मा 'पूर्णानन्दजी' से भेंट हुई। वे उस समय के योगियों में सर्वश्रेष्ठ माने

१. पड़ेंगे। २. लकड़ी श्रीर बाँस का बना हुआ ऊचा मंच।

जाते थे। योग-जिज्ञासुश्रों की बोग्यता की पूर्ण-परीचा लेकर ही योग-शिचा प्रदान करते थे। उनका श्राश्रम शाहाबाद के 'कर्जा' नामक गाँव में, गंगातट पर, था। श्राप की श्रलौकिक प्रतिमा को जैसे उन्होंने देखा, वैसे ही इन्हें योगज्ञान प्राप्त करने की श्रनुमित दी। थोड़े ही दिनों में श्रापकी योग-सिद्धि हुई। उसके श्रनन्तर श्रपने निन्हाल 'बम्हनगाँवा' के निकट 'गुंडी' ग्राम के पास वन में श्राकर श्राप गुप्त रूप से तपस्या करने लगे। कई वर्षों के बाद जब श्रापके घरवालों को श्रापके वहाँ रहने की जानकारी प्राप्त हुई तब उनलोगों ने श्रापसे घर पर रहने की प्रार्थना की। जब श्राप सहमत नहीं हुए तब श्रापके लिए वहीं मठ बनवा दिया गया। श्रापकी स्त्री भी श्रापके साथ श्राकर मगवद्-भजन करने लगी श्रीर फिर सारा परिवार श्राकर वहीं बस गया। श्रापके चार पुत्र थे जिनके नाम थे—गोपाल श्रोक्ता, परशुराम श्रोक्ता, ऋतुराज श्रोक्ता तथा कपिल श्रोक्ता। परशुराम श्रोक्ता के वंशज श्राक भी 'गुंडी' के पासवाले मठ में बसे हुए हैं। श्राप हिन्दी में भी श्रव्छी कितता करते थे है।

ग्रापके सम्बन्ध में अनेक चामात्कारिक घटनात्रों का वर्णन किया जाता है।

एक बार आपके किसी पुत्र को ज्वर आ गया था। वह बहुत संतप्त हो गया था। उसकी माता ने आपसे कहा। आपने पुत्र का शरीर छूकर कहा—हाँ, ज्वर तो बहुत अधिक है और तत्त्वण हिन्दी में एक सबैया बना डाला। सबैया पाठ के बाद ही ज्वर उत्तर गया।

एक बार किसी आवश्यक कार्यवश आप गंगा-पार जा रहे थे। पश्चिमी ह्वा जोर-शोर से बहती थी। बहुत लोग घाट पर इकडे हुए थे। घटवार तेज हवा के कारण नाव खोलने से लगातार अस्वीकार करता गया। आपका जाना जरूरी था। तत्काल आपने एक सवैया बना पश्चिनी पवन से विनय की। हवा शान्त हुई। नाव खोली गई।

एक बार आपकी प्रशस्ति सुन कर एक मंत्रतंत्र-सिद्ध विदुषी श्रित सुन्दरी कामिनी, संन्यासिनी वेश में आपकी परीचा लेने के विचार से आपके पास आई। कहा जाता है कि वह आरा नगर के प्रसिद्ध मठ के संत बालिक सुन दास की मेजी हुई थी। उसने जब बालिक सुन दास से पूछा कि किसी सिद्ध महात्मा के दर्शन मुम्ते हो सकते हैं तब उन्होंने कहा—"हाँ, आरा से दो कोस उत्तर की ओर रामेश्वरदास नाम के एक महात्मा हैं। शायद उनसे आपकी सन्तुष्टि हो सकती है।" वह सीधे आपके पास चली आई और नंगी हो गई। आपके निकट ही एक स्थानीय जमींदार 'काशीदास' बैठे हुए थे। उन्होंने हृष्टि बचाने के लिए अपनी रेशमी चादर मंन्यासिनी के ऊपर फेंक दी, परन्तु वह उसके निकट पहुँचत ही जल गई। इसपर आपने अपना पीताम्बर फेंका। तब उसने कहा—"बाग, कृपया न फेंकिए।" आपने कहा—"नहीं माता, मेरा पीताम्बर कदापि जलने का नहीं।" निदान पीताम्बर जला नहीं। संन्यासिनी ने आपकी सिद्धि का लोहा मान लिया।

१. देखिए—'साहित्य' (वर्ष ५, श्रंक २, श्राषाद, संवत २०११) में पृष्ठ— ७८; बिहार-हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन द्वारा प्रकाशित।

त्रापके भोजपुरी छन्द का उदाहरण-

ताल भाल मृदंग खांजड़ी गावत गीत हुलासा है कबहूँ हंसा चले अकेला कबहीं संगी पनासा है गेंडी दाम न खरची बाँधे राम नाम के आसा है रामचन्द्र तोहे अजब चाकही रामेश्वर बिस्वासा है ||

# परमहंस शिवनारायण स्वामी

श्रापका जनम-चिक्रम-संवत् १७५० के लगभग हुन्ना था। बिलिया जिले के चन्द्वार नामक ग्राम त्रापका जनम-स्थान था। श्रापके पिता का नाम बाबू बाघराय था। श्राप संस्कृत के श्रक्छे विद्वान् थे। श्रापने श्रपनेको गाजीपुर का रहनेवाला लिखा है। श्रापके गुरु का नाम 'दुखहरन' था।

श्राप 'शिवनारायणी' पन्य के प्रवर्तक थे। श्राप एक समाज-सुधारक भी थे। छूत-श्र छूत का मेद-भाव नहीं मानते थे। विशेष कर इरिजनवर्ग के लोग श्रापके शिष्य थे। उन्हीं लोगों के लिए श्रापने भोजपुरी में रचनाएँ कीं। उनमें ग्वारू बोली में श्रनमोल उपदेश भरे पड़े हैं। श्राज भी श्रापके हजारों श्र नुयायी श्रापके प्रन्थों की बड़ी प्रतिष्ठा करते हैं।

श्रापके बनाये १३ मन्य हैं—(१) लाल मन्य, (२) संत बिलास, (३) भजन मन्य, (४) संत सुन्दर, (५) गुरु श्रन्यास, (६) संतचारी, (७) ज्ञान-दीपक, (८) संतोपदेशे, (६) शब्दावली, (१०) संत परवाना, (११) संत-महिमा, (१२) संत-सागर श्रीर (१३) संत-विचार।

श्रापने श्रपने श्रत्याययों को वैरागी बनने का उपदेश न देकर उन्हें गृहस्थाश्रम के महत्त्व को ही बतलाया है।

मन तू काहे ना करे रजपूती,
असहीं काल घेरि मारत ह, जस पिंजरा के तृती।
पाँच पचीस<sup>४</sup> तीनों दल ठाड़े इन संग-सैन बहूती।
रंग महल पर अनहद बाजे काहे गइलऽ तू सूती।
'सिवनारायन' चढ़ मैदाने मोह-भरम गइल छूटी।

<sup>9.</sup> उस्लास । २. श्रात्मा । ३. गाँठ । ४. सन्तमतानुसार पाँच तत्त्व (श्राव्मः; जल, वायु, श्राकाशः, पृथ्वी ) श्रीर इन पाँचों की पाँच-पाँच प्रकृतियाँ— "श्राप्त (श्रालस्य, तृष्णा, निद्रा, भूख, तेज )। जल (रक्त, वार्य, पित्त, लार, पसीना)। वायु (चलन, गान, बल, संकोच, विवाद)। श्राकाश (लोभ, मोह, शंका, डर, लजा)। पृथ्वी (श्रस्थि, मजा, रोम, त्वचा, नाइी)।" ये ही तीस तत्त्व पाँच श्रीर पचीस कहलाते हैं।

श्ररे मन, तू राजपूती क्यों नहीं करता ? श्रर्थात् बहादुर की तरह विघन-वाधाश्रों का सामना क्यों नहीं करता ! ऐसे ही ( श्रनायास ) काल चारों श्रोर से घेर कर पिजड़े में बन्द त्ती की तरह जीवों को मार डालता है। सामने देखो, ये पंचतत्व श्रीर उनकी पचीस प्रकृतियाँ तथा काल—ये तीनों दल— खड़े हैं। इनके साथ बहुत-सी श्रन्य सेनाएँ (विग्न-वाधाश्रों, उत्पातों तथा रोगों की) भी हैं। तुम्हारे रंगमहल ( ब्रह्मांड मस्तक ) पर श्रनहद शब्द हो रहा है। श्ररे मन, तू सो क्यों गया है ! शिवनारायण कहते हैं कि मैं तो संग्राम के हेतु मैदान पर चढ़ श्राया हूँ। मेरा मोह-भ्रम सब छूट गया है।

सुतल रहलों नींद भरी गुरु देलें हो जगाइ ||
गुरु के सबद रंग-श्राँजन हो, लेलों नयना लगाइ |
तबहीं नींदो नाहीं श्रावे हो नाहीं मन श्रलसाइ ||
गुरु के चरन सागर हो नित सबेरे नहाइ |
जनम-जनम के पातक हो छन में देले दहवाइ ||
पेन्हलों मैं सुमित गहनवाँ हो छमित दीहलों उतार |
सबद के माँग सँवारों हो, दुरमत दहवाइ ||
पियलों में प्रेम-पियलवा हो, मन गइले बउराइ ||
बइटलों में ऊँचीं चडपरिया हो, जहाँ चोर ना जाइ |
शिवनरायन-गुरु समस्थ हो, देखि काल डेराइ ||

श्ररे, मैं गहरी नींद (मोहनिद्रा) में सो रहा था, गुरु ने मुक्ते जगा दिया। गुरु के शब्दों (शानोपदेशों) को रच-रच कर मैं ने श्रंजन बनाया श्रीर उसे नेत्रों में लगा लिया। तबसे मुक्ते नींद नहीं श्राती श्रीर न मन ही श्रलसाता है। गुरु के चरण-रूपी सागर में मैं नित्य सबरे उठकर स्नान किया करता हूँ श्रीर उसमें जन्म-जन्मान्तर के पापों को स्थामात्र में ही बहवा दिया करता हूँ। मैं ने सुमित के श्राभूषणों को पहन लिया श्रीर कुमित के गहनों को उतार दिया। मैंने गुरु-चचन-रूपी माँग को स्वार लिया श्रीर श्रपनी कुमित को भी बहाया था। मैंने प्रेम का प्याला पी लिया जिससे मन मतवाला हो गया। परमात्मा के प्रेम में बेसुध हो गया। मैं उस ऊचे चौपाल (शान के श्रंपकार) पर जा बैठा, जहाँ (विकार-रूपी) चोरों की पहुँच नहीं है। शिवनारायण कहते हैं कि गुरु की कृपा से इतना समर्थ हूँ कि श्रव मुक्तो काल भी देखकर डरता है।

भव सागर गुरु कठिन श्रगम हो, कौना बिधि उतरब पार हो।
श्रसी कोस रून्हे बन काँटा, श्रसी कोस श्रन्हार हो।
श्रसी कोस बहे नदी बैतरनी, लहर उठेला धुन्धकार हो।
नइहर रहलों पिता सँग भुकुरी नाहिं मातु धुमिलाना हो।
खात-खेलत सुधि भुलि गइली सजनी, से फल श्रागे पाया हो।
खाल पदि जम भूसा भिरहें, बदई चीरे जहसे श्रारा हो।
श्रबकी बार गुरु पार उतारऽ, श्रतने बाटे निहोरा हो।

कवि अपने गुरु से पूछ रहा है, ( जीवात्मा परमात्मा से पूछ रही है। )—हे गुरु जी,

भवसागर तो अगम-अपार है। किस तरह से मैं पार उतलँगी ? अस्सी कोसों तक का मार्ग तो घनघोर जंगली काँटों से रूँघा हुआ है और अस्सी कोसों तक घोर अन्धकार है। फिर अस्सी ही कोस में फैली हुई वैतरणी नदी वह रही है, जिसमें गरजती हुई कहरें उठ रही है। मायके (संसार) में मैं पिता (मन) के संग भकुरी (मोहअस्त) पड़ी रही। परन्तु तब भी मेरी माता (अकृति) धूमिल नहीं हुई। हेसजनी! खाने-खेलने में पड़कर निज स्वरूप की सुधि मूल गई थी, उसका फल आगे मिला। यम खाल खींच कर उसमें भूसा भरेगा और बहुई (यमदूत) इस शरीर को आरा की तरह चीर डालेगा। अतः हे गुरु जी! अब आपसे इतना ही मेरा निहोरा (प्रार्थना) है कि इस बार मुक्ते पार उतार दें।

पातर छड़याँ पताल बसे पनियाँ, सुन्दर हो ! पनियाँ भरन कैसे जाँव॥ खेलत रहलीं मैं सपली 2 मडनियाँ 3 सन्दर हो ! श्रा गहले दिन, सुन्दरह हो ! अबचक गइले निग्रार । के भोरा धइले दिन-सुदिनवाँ सुन्दर हो ! के मोरा भेजलन निश्रार ४। सन्दर हो, के मोरा भेजलन निश्रार ॥ ससरा मोरा धैलन दिनवें सुन्दर हो ! सैंयाँ प मोरे भेजलन निश्रार ॥ सन्दर हो. सैंया मोरा भेजलन नियार। लाली लाली डोलिया सब्बिज ओहरिया <sup>६</sup> सन्दर हो ! लागि गइले बतिसी कहार। सुन्दर हो, लागि गइले बतिसी कहार ॥ मिलि लेह मिलि लेह सखिया-सलेहर ७ सुन्दर हो ! श्रवसे मिलन गइले दर ।। सुन्दर हो ! श्रब से मिलन गइले दूर ।।

पतला तो कुँ आ है और उसका पानी भी बहुत नीचे हैं। हे सुन्दरि, मैं पानी भरने कैसे जाऊँ ? हे सुन्दरि, मैं सुपली-मौनी से खेल रही थी कि अचानक मेरे बुलावे का दिन आ गया। हे सुन्दरि, किसने मेरे जाने का सुदिन ठीक किया और किसने बुलाने के लिए नियार मेजा! स्वसुर ने मेरे जाने का दिन निश्चित किया और मेरे स्वामी ने नियार मेजा। मेरी डोली तो लाल रंग की है, उसमें हरे रंग का ओहार लगा हुआ है जिसमें बत्तीस कहार लगे हुए हैं। हे सखी-सहेली, आओ, सुक्तसे मिल लो; नहीं तो अब फिर मिलने का अवसर बहुत दूर हो जायगा।

<sup>9.</sup> भुकरी = बहुत दिनों से रखी हुई चीज के सइने से उसपर जमी हुई उजली काई। २. बॉस का बना छोटा सुप। ३. बॉस की बनी बहुत छोटी चंगेली। ४. आमंत्रसा

५. स्वामी । ६. पालकी का परदा। ७. सहेली।

## पलटूदास

फैजाबाद जिले में मालीपुरी स्टेशन से दस या बारह मील पूर्व जलालपुर नामक एक कसवा है। पलटूदास और इनके गुरु गोविन्द साहब यहीं के रहनेवाले थे। बचपन से ही दोनों बड़े जिज्ञास थे। गोविन्द साहब जाति के ब्राह्मण श्रीर पलटूदास कान्दू भड़भूजा) थे। गोविन्द साहब जाति के ब्राह्मण श्रीर पलटूदास कान्दू भड़भूजा) थे। गोविन्द साहब पलटूदास के पुरोहित भी थे। दोनों व्यक्ति एक बार दीज्ञा लेने के लिए अयोध्या गये। उन्होंने इनको उस समय गाजीपुर जिले में रहनेवाले बाबा भीखमराम के पास जिस सन्त से इन लोगों ने दीज्ञा माँगी—जाने की राय दी। गोविन्द साहब वहाँ गये श्रीर पलटूदास इसलिए रुक गये कि गोविन्द साहब के दीज्ञा लेकर लोटने पर ये उन्हीं से दीज्ञा ले लेंगे। गोविन्द साहब के दीज्ञात होकर लौटने पर पलटूदास उनके शिष्य हुए। गोविन्द साहब श्रीर पलटूदास बड़े ऊँचे मक्तों में गिने जाते हैं। गोविन्द साहब के नाम पर प्रसिद्ध मेला श्राज भी लगता है।

पलटूदास के नाम पर आज भी पलटू-पंथी-सम्प्रदाय है। इनके कितने मठ हैं। इनकी सभी रचनाएँ आज भी जलालपुर के पास के मठ में वर्तमान हैं। इनका समय आज से डेड़ सौ वर्ष पूर्व का कहा जाता है। वेलबेडियर प्रेस (प्रयाग) से पलटूदास की रचनाओं का जो संग्रह छुपा है, उसमें भी उनका यही समय उल्लिखित है।

(9)

काहे के लगावले सनेहिया हो, अब तुरल न जाय।
जब हम रहलों लिश्कवा हो पियवा आविह जाय॥
अब हम भइलों सयिनया हो, पियवा ठेकलें विदेस।
पियवा के भेजलों सनेसवा हो, अइहें पियवा मोर॥
हम धिन उपझाँ उठि लागिब हो, जिया भइल भरोस।
सोने के थरिश्रवा जैवनवा हो, हम दिहल परोस॥
हम धिन बेनिया लेवनवा हो, जैवेले पियवा मोर।
रतन जड़ल एक भरिया हो, जल भरल अकास॥
मोरा तोरा बीच परमेसर हो, एकहले पलदू दास॥

है प्रेमी, तुमने क्यों स्नेह लगाया। श्रव तो यह मुमसे तोड़ा भी नहीं जाता। जब में कमिलन थी तब पिया निःसंकोच श्राते-जाते थे, पर श्रव जब में स्यानी हुई तब मेरे प्रीतम विदेश जा बसे। मैंने श्रपने पिया के पास सन्देशा मेजा है। मेरे पिया श्रवश्य श्रावेंगे श्रीर तब मैं सोहागिन उठकर उनके पाँव पड़्यी, ऐसा मुमे विश्वास हो गया है। तब मैं सोने की थाल में जेवनार परोस्गा श्रीर मेरे प्रीतम भोजन करने लगेंगे श्रीर में सामने बैठकर पंखा मलने लग्या। रत्न-जटित एक मारी है। मैं उसमें श्राकाशरूपी जल भरकर पिया के पीने के हेतु रख्या। पलद्भास कहते हैं कि मेरे श्रीर तुम्हारे बीच में केवल परमेश्वर का नाता है। दुसरा कोई नहीं।

१. पहुँच गये। २. सन्देश। ३. सोहागिन। ४. दिया। ५. पंखा। ६. मतारी (जलपात्र)।

( २ )

कइ दिन मेरा तोरा जिम्रना ऐ, नर चेतु गँवार॥ काँचे माटी कर घइलवार हो, फुटत लागत पनिया बीच बतसवा हो. लागल गलत न देर॥ धवरहर हो, बाल केरा लागत पवन भरि जाले हो. तृन जस कागद कइ कलई हो, पाकल सपने केरा सुख सम्पति हो, श्रद्धसन् हवे संसार॥ बाँस केरा घन पिंजरा हो, ताहि बीच पंछी जिहले बसेरा हो. लागल उडत बार् ।। द्यातसवाजि तन भइलेह. हाथे काल ष्ट्रागि। पलटू दास उदि जइबहु हो, जबहीं देहहें दागि॥

हमारी-तुम्हारी कितने दिनों की जिन्दगी है ? रे गँवार, जरा त् चेत जा। जिस तरह कर्न्चे घड़े को फूटते देर नहीं लगती तथा जिस तरह से पानी के बीच बताशे को गलते विलम्ब नहीं होता; जिस प्रकार धुएँ का घौरहर और बालू की दीवार तथा घास के ऊपर पड़े हुए शीतकण हवा लगते ही विलीन हो जाते हैं; जिस प्रकार कागज पर की हुई कलई और डाल का पका फल तथा सपने में सम्पत्ति च्यामंगुर है, उसी तरह यह संसार है। बाँस का बना हुआ बना पिजड़ा (शरीर) है, उसमें दस दरवाजे ( इन्द्रियाँ ) लगे हैं। उसमें पंछी (आत्मा) बसेरा किये हुए हैं। उसको उड़ते देर नहीं लगती। अरे नर, यह शरीर आतिशवाजी है। काल के हाथ में आग है। पलद्भदास कहते हैं कि जिस च्या काल हस आतिशवाजी में आग छुला देगा, उसी च्या जल कर उड़ जायगा।

( ३ )

बिनया समुिक के लादु लदिनयाँ है। ई सब मीत काम ना श्रह्हें, संग ना जहहें करधिनयाँ॥ पाँच मने के पूँजी लदले, श्रतने में गरत गुमनिया । करलें भजन साधु के सेवा, नाम से लाउ लगिनया ॥ सउदा चाहिस त इहवें किरिले, श्रागे न हाट दुकिनयाँ। पलद्भ दास गोहराह १० के कहेले, श्रागा देस निरपिनयाँ॥

अरे विश्वक्, समम्मन्बूम कर तुम लदौनी करो। ये सब मित्र किसी काम नहीं आवेंगे। कमर की करधनी भी तुम्हारे साथ नहीं जायगी। तूने पाँच मन (पंचतत्त्व) की पूँजी की लदौनी की और इतने में ही गुमान से पागल हो उठे। अरे विश्वक्, साधु की सेवा और ईश्वर के नाम से लगन लगा। यद तुम सचमुच कुछ सौदा (शुभकर्म) करना चाहते हो तो यहीं इस लोक में कर लो। आगे कहीं हाट या दूकान (शुभकर्म करने का स्थान)

१. जिन्दगी। २. घड़ा। ३. दीवार। ४. ऐसा। ५. देर। ६. बोक्त की लदाई। ७. घमंड। इ. प्रेम। ६. यहीं (इसी लोक में)। १०. जोर से पुकार कर।

तुमको नहीं मिलेंगी। पलटूदास पुकार कर कहते हैं कि आगे का देश विनापानी का या विना हाट-बाजार का (साधनहीन) है।

#### रामदास

रामदास जी 'बुल्ला साइव' (बुलाकी दास) के शिष्यों में से थे। आप के जनम-स्थान का पता ठीक नहीं लग सका। अनुमान है कि आपका जनम-स्थान तथा कार्य-चेत्र बिलया और गाजीपुर में ही कहीं रहा होगा। आपकी रचनाओं की बड़ी प्रसिद्ध है। देहातों में, अनेक अवसरों पर, काल-ढोलक के साथ उनको लोग सिम्मिलित रूप में गाते हैं।

#### ( 9 )

रामऽ चइत १ श्रजोधेश्रा में राम जनमले हो रामा, घरे घरे, बाजेला श्रनँद बश्रद्या हो रामा । घरे घरे० रामऽ लवँग-सोपरिया के बोरसी २ भरवलो हो रामा चन्दन काठी, पसंगि अजरावों हो रामा ॥ घरे घरे० रामऽ सोने के चङक्या त राम नहवावों हो रामा रामऽ चेरिया-लडँक्या ४ श्राई पानी भरे हों रामा । घरे घरे० रामऽ केई सिख डालेली श्रंगुठिया मुँद्रिया ५ हो रामा रामा कवन सखी डालेली रतन ए पदारथ हो रामा । घरे घरे० राम केकई डालेली श्रँगुठिया, सुमितरा मुँनिरया हो रामा कोसिला डालेली, रतन पदारथ हो रामा ॥ घरे घरे० रामदास ए खुलाकी चइत घाटों ६ गावे हो रामा गाइ, जियरा ७ खुमावे ५ हो रामा ।

#### ( २ )

राम जमुना किनरवा सुनिर १ एक रोवे हो रामा राम एही दहे १० मानिक हेर इले हो रामा राम गोड़ ११ तोर लागों में केवट मलहवा हो रामा एही दहे डालू महजलिया हो रामा एक जाल डलेले दोसर जाल डलले हो रामा

१. चैत्र मास । २. गोरसी (भूसी की आग रखनेवाला मिट्टी का पात्र) । ३. प्रस्ती गृह के द्वार पर लगाई गई आग जिसमें टोटके के तौर पर राई-सरसीं आदि द्रव्य जलाते हैं । ४. दासी। ५. अँगूठी या अशरफी (स्वर्ण-मुद्रा)। ६. वसन्त में ढोलक-माल पर गाया जानेवाला धमार-गीत । ७. जी। ८. जुड़वाते हैं (संतुष्ट करते हैं)। ६. सुन्दरी। १०. मील में। १९. पैर।

बाभी गहुले १ घोंघवा — सेवरवा हो रामा राम तोरा लेखे २ मलहा घोंघवा-सेवरवा हो रामा मोरा लेखे, उगले चनरमा हो रामा। रामदाख रे बुलाकी श्रारे गावेले घटेसरि<sup>3</sup> हो रामा गाइ गाइ, जियरा ससुकावे हो रामा।

श्राप का निम्नालाखत गीत श्रियर्धन साहब द्वारा सम्पादित श्रीर रंग्हीत होकर श्री जी पत्रिका में छप चुका है।

घाँटो (३)

रामा एहि पार गंगा, फ्रोहि पार जमुना हो रामा ।
तेहि बीचे कुष्ण खेलले फुलगंनना ४ हो रामा ।।१॥
रामा गेंना जब गिरलें मजधरवा हो रामा ।।
तेहिरे बीचे कृष्ण खिलले, पत्तलवा हो रामा ।।२॥
राम लट धुनि केसिया असोमित मैया हो रामा ।
एही राहे मानिक हमरो हेराइल हो रामा ।।३॥
राम गोड तोहि लागो, केवट मलहवा हो रामा ।
एही रे दहे डालु महाजलवा हो रामा ॥॥॥
राम एकऽजाल बीगले, १० दोसर जाल बीगले हो रामा ।
वाि ११ गइले घोंघवा - सेवरवा हो रामा ।।
रामा पहि पताल, नाग नाथल हो रामा ।
रामा काली फन ऊपर नाच कइलन हो रामा ॥॥॥
रामदास खुलाकी संग घाँटो गावल हो रामा ।
गाइ रे गाई, बिरहिन सिंख समुक्तावल हो रामा ॥॥॥

#### गुलाल साहब

गुलाल साहब के जीवन का निश्चित समय ज्ञात नहीं है। ये जगजीवन साहब के गुरु-भाई थे, इसलिए इनका समय भी सं० १७५० से १८०० सं० तक माना जाता है। जाति के ये स्त्रिय थे। ये 'सुल्ला साहब' के शिष्य थे।

पावल प्रेम पियरवा हो ताही रे रूप। मनुश्रा इमार वियाहल हो ताही रे रूप।

१. फॅस गया। २. वास्ते। ३. घाटों गीत। ४. सुन्दर गेंद। ५. तह तक पैठ गये। ६. पीटना — धुनना। ७. केश (मस्तक)। ८. भूल गया। ६. निहोरा करना। १०. फेंका। ११. फॅस गया।

ऊँच घटारी पिया छावल हो ताही रे रूप।
मोतियन चडक पुरावल हो ताही रे रूप।
ध्राम ध्रुनि बाजन बजावल हो ताही रे रूप।
दुलहिन-दुलहा मन भावल हो ताही रे मन।
सुजमर कंट लगावल हो ताही रे मन।
'गुलाल' प्रभुवर पावल हो ताही रे पद।
मनुष्रा न प्रीत लगावल हो ताही रे पद।

उसी (ध्यानस्थ) रूप में मैंने अपने प्रियतम को पाया। मेरा मन उसी रूप से ब्याहा गया। मेरा प्रियतम ऊँची अप्रदारी (आसन) पर विराजमान है। वहाँ मोतियों का चौक पुरा हुआ है। किर उसी रूप के लिए अनहद शब्द का बाजा बज रहा है। दुलहिन-रूपी मन को उसी रूपी का दुलहा मन भाया। इसीलिए किर दुलहिन-रूपी मन ने दुलहे को अँकवार में भरकर गले लगाया। गुलालदास जी कहते हैं कि मैंने अपने उसी प्रभु का सामीप्य पा लिया। मैंने उस पद की प्राप्ति कर उन्हीं में प्रीति लगाई है। गुलाल साहब की अधिक रचनाएँ प्रकाश में नहीं आ पाई है।

#### रामनाथ दास

अनुमान है कि स्राप शिवनारायण जी के शिष्यों में से एक सन्त कवि थे। आपका परिचय प्राप्त नहीं हो सका । संग्रहीत गीतों में आपके इस तरह के गीत मिले हें—

ग्रपन देसवा के ग्रनहद कासे कहीं जी देसवा के ग्रनहद मोरा देसवा में नित पूरनमासी कबहूँ ना लागे श्रमवसवा। कबहुँ सन्तो. ना लागे धूप ना छाह ताहाँ सीतल ना ताप नाहि भूख न पियासवा। -सन्तो अपना देसवा के ०॥ रिमि भिमि बरिसे ले। मोरा देखवा में बादल उमदे, रिमिक्स बरिसे सन्तो, देव. ठाढ़ रहीं जंगल मैदान में कतहूँ ना भींजेला देह सन्तो। भींजेला देह कतहीं ना भ्रपन देसवा ०। मोरा देसवा में बाजन एक बाजे, गहिरे उठेले श्रवाजा। सन्तो गहिरे उठे श्रवाजा ॥ अपन देसवा ०॥ भैले सगन रामनाथ जब रहे सन्तो ढाढ ले गढ गाजा ॥ गढ़गाजा

भ्रपन

देसवा ०।

भक्त अपनी सिद्धि के बाद अपने मानस-देश की दशा को अन्य साधकों से बता रहा है।

हे छन्तो, में अपने देश के अनहद शब्द की वहानी किससे कहूँ ? मेरे देश में नित्य पूर्णमासी ही रहती है। यहाँ कभी अमावस्या नहीं आती अर्थात् सदा ज्ञान का उजाला ही रहता है, अज्ञान का अन्धेरा कभी नहीं होता। हे सन्तो, वहाँ न धृप है, न छावा है, न शीत है और न भीष्म है। वहाँ न भूख लगती है, न प्यास सताती है। मेरे देश (हृदय) में बादल (भिक्त की घटा) उमड़कर आते हैं। रिमिक्तम-रिमिक्तम मेह बरसता है, अर्थात् आनन्द बरसता है। हे सन्तो, उस वर्षा में में जंगल-मैदान में कहीं भी खड़ा रहता हूँ, मेरा शरीर नहीं भीगता। (केवल हृदय ही सिक्त होता है।) मेरे देश में एक अनहद बाजा बजता है जिसकी आवाज बहुत गहरी होकर उठती है। रामनाथ जब ध्यानमा होते हैं तब वे आनन्द-रूपी गढ़ पर सदा खड़ा रहते हैं।

## भीखा साहब

भीखा साहब की जन्मभूमि बिलया जिला (उत्तर प्रदेश) नहीं है, किन्तु उनकी कर्मभूमि ही बिलया है। उस जिले के बड़ा गाँव के आप निवासी थे। बड़ा गाँव में जहाँ आप रोज बैठते थे, वहाँ एक चब्तरा है। विजया दशमी के दिन वहाँ एक बड़ा भारी मेला लगता है। लोग चब्तरे को पूजते और मेंट चढ़ाते हैं। बड़ा गाँव (रामशाला) के आदि महन्य हरलाल साहब के आप ही गुरु थे। आप बारह वर्ष की ही अवस्था में यहत्यागी बन गुरु की खोज में लग गये। आप जाति के ब्राह्मण (चौबे) थे। घरेलू नाम भोखानन्द था। आप आजमगढ़ के 'खानपुर बोहन।' गाँव में, संवत् १७७० आस-पास, पैदा हुए थे। आपके गुरु का नाम गुलाल साहब था।

बड़ा गाँव में किंवदन्ती प्रचलित है कि "जब आप एक ऊँचे चबूतरे पर बैठे हुए थे, तब आप से मिलने के लिए एक मौनीबाबा, सिंह पर सवार होकर आये। कोई दूसरी सवारी पास न होने के कारण आपने चबूतरे को ही चलने की आजा दी। चबूतरा चलने लगा और तभी से उसका नाम 'दुम-दुम' पड़ गया। आप ५० वर्ष की अवस्था में स्वर्गवासी हुए।" #

> हे मन राम नाम चित घोषे । काहे इत उत धाइ मरत हव श्रवसिक र भजन राम से घोषे ॥ गुरु परताप साधु के संगति नाम पदारथ रुचि से खोषे । सुरति निरति श्रन्तर लव लावे श्रनहद् नाद् गगन घर जीवे ४॥

 <sup>\*</sup> ठाक़र प्रसिद्ध नारायरा सिंह लिखित—'बिलिया के किव श्रीर लेखक' (सन् ९८६६ ई० में प्रकाशित) से उद्धृत ।

१. घोत्रोगे। ध्यावोगे = ध्यान करोगे। २. श्रवश्य। ३. खाश्रोगे। ४. जाश्रोगे।

रमता राम सकल घर ज्यापक नाम अनन्त एक ठहराँबे ै। तहाँ गये जगसों जर २ टूटत तीनतान <sup>3</sup> गुन श्रोगुन नसीबे॥ जन्म स्थान खानपुर बोहना सेवत चरन 'भिखानन्द' चौबे॥१॥

#### दुरलह दास

श्रापका परिचय श्रज्ञात है। कहीं-कहीं कुछ पद मिल गये हैं।

नहहरे में दाग परल मोरी चुनरी।
सतगुरु धोबिया से चरचो ना कहलो रे,
उन्ह धोबिया से कवन उत्तरी॥ नहहरे ०॥
एक मन लागे के सौ मन लगले,
महँग साबुन बीकाला पिया के नगरी॥ नहहरे ०॥
चुनरी पहिर के सबुरा चललां,
ससुरा लोग कहे बढ़ फुहरी॥ नहहरे ०॥
दुल्लह दास गोसाई जग जीवन,
बिनु सत संग कहसे केहू सुधरी॥ नहहरे ०॥

मेरी चुनरी (चोला) में नैहर (वंसार) में ही दाग पड़ गया। मैंने इसकी चर्चा अपने सत्याद-रूपी घोबी से नहीं की। उस घोबी से दूसरा अगेर कीन अधिक स्वच्छ है, अर्थात् मल-(पाप) नाशक है। एक मन मैल लगने के बदले सी मन मैल लग गई। पिया के नगर में तो साबुन (तस्व-ज्ञान) बहुत महगा बिकता है। वही चुनरी (चोला) पहनकर में समुराल (परलोक) को गई; पर वहाँ के लोग कहने लगे कि यह बड़ी फूहड़ नारी है। दुल्ल ह दास कहते हैं कि मेरे मालिक जगजीवन दास ह। इस संसार में विना सत्संग के कोई कैसे सुधरेगा?

# नेवल दास जी

श्रापका जन्म सरजूपार उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में हुआ था। श्रापकी मृत्यु सं० १८५० में, १०० वर्ष की श्रायु में हुई। श्रापके माता-पिता के नाम शात नहीं हैं। श्रापके गुरु जगजीवन जी थे। श्राप सन्त कवियों में प्रसिद्ध हैं।

श्रपने घर दियरा बारु रे।

नाम के तेल, प्रेम के बाती, ब्रह्म श्रिगिन उद्गाह रे॥ जगमग जोति निहार मेंदिलवा में, तन मन धन सब बार रे। सूँठ ठिगिन जानि जगत के श्रासा बारहि बार बिसार रे। दास नेवल भज्ञ साई जगजीवन श्रापन काज सँवाह रे॥

ç

१. ठहरोगे। २. जङ् । ३. टीम-टाम ।

श्ररे, श्रपने घर (इ.दय) में (ज्ञान का) दीपक जलाश्रो। राम नाम का तेल बनाश्रो। उसमें प्रेम की बत्ती लगाश्रो श्रीर ब्रह्माग्नि की लौ जलाश्रो। तब श्रपने मन्दिर (श्रन्त: करण) में जगमगाती ज्योति को निहारो। उस ज्योति पर तन-मन-धन सबको न्योछावर कर दो। जगत् की श्राशा को तुम ठिगनी की तरह समकी। उसको कभी श्रपने पास न फटकने दो। नेवल दास कहते हैं कि गुरु जगजीवन को भजकर श्रपना काम बनाश्रो।

## वावा नवनिधि दास

श्रापका जन्म बिलया जिले में 'लखउिलया' नामक ग्राम में हुआ था। जाति के कायस्थ श्रीर मुंशी शिवदयाल लाल के पुत्र थे। चन्दाडीहवाले कविवर रामचन्द्र उपनाम 'चनरूराम' श्रापके गुरु थे। पहले श्राप 'वधु ही'-निवासी मुंशी प्रयागदत्त कानूनगों के यहाँ मोसद्दी थे। वहीं श्रापके हुदय में वैराग्य उत्पन्न हुआ श्रीर श्रापके मुँह से निकल पड़ा—''मोहि राम नाम सुधि श्राई। लिखनी श्रव ना करव रे माई॥''

"अरे मुक्ते राम नाम की सुधि आ गई। अब हे भाई, मैं लिखनी नहीं करूँगा " यह कहते हुए आप उठ पड़े और संन्यासी बन गये। आपका रचना-काल संवत् १६०५ है, यह आपकी एक रचना से प्रमाणित है। संन्यास आपने लगभग ५०-६० वर्ष की अवस्था में प्रहण किया था। आपका जन्मकाल अनुमान से संवत् १८२० के आस-पास हो सकता है; क्योंकि ११० वर्ष की अवस्था में संवत् १६२० के लगभग आपका देहान्त हुआ था। 'मंगलगीता' आपकी प्रसिद्ध पुस्तक है। आपके अनुयायी उसका पाठ करते हैं। लोगों का विश्वास है कि आपकी 'संकटमोचनी' पुस्तक के पाठ से सब प्रकार के संकट दूर हो जाते हैं।

कहीं-कहीं श्रापकी रचना श्रों में कबीर की छाप मिलती है। श्रापने श्रपनी 'ककहरा' पुस्तक में जो योग-सम्बन्धी बातें बताई हैं, उनसे पता लगता है कि श्राप एक सिद्ध योगी थे।

काहे मोरि सुधि विसरवलऽ हो, बेदरदी कान्ह।
ऊ १ दिन यादि २ करऽ मनमोहन गिलिश्रन दूध पिश्रवलऽ हो।
बेदरदी कान्ह।
श्रद्ध-उद्ध विच तू मोहि के ढललऽ कुवरी कंत कहवलऽ हो, बेदरदी कान्ह।
हुन्दावन हरिरास रचवलऽ तहँ कुलकानि गँववलऽ हो, बेदरदी कान्ह।
कहे 'नवनिद्धि' सुनऽ करुनामय श्रापन बनाइ विसरवलऽ हो, बेदरदी कान्ह।

१. वह । २. स्मरण।

### बाबा शिवनारायग जी

बाबा शिवनारायण जी बिलया ( उत्तर प्रदेश ) के रहनेवाले थे। कहते हैं, आप 'नविनिधिजी' के शिष्य थे और बाबा कीनागम आपके शिष्य थे। श्रीपने 'मंगल गीत' नामक पुस्तक लिखी थी। आप एक जशींदार के दीवान थे; बैठे-बैठे बही-खाता लिख रहे थे। एकाएक आपके मन में ज्ञान का उदय हुआ। बाबा नविनिधदास के समान आप भी यह कहते हुए घर से निकल पड़े—

''लिखनी श्रव ना करवि हे भाई। मोहि राम नाम सुधि श्राई॥''

श्राप बहुत बड़े सिद्ध पुरुष माने जाते हैं २। श्रापकी एक रचना मुक्ते 'भूतर-तरंग' नामक पुस्तक में मिली है, जो नीचे दी जाती है—

चलु सिंख खोजि लाईं निज सहयाँ॥
पिया रहते अवहीं साथ में ऊ छोड़ि गहते कवन ठह्याँ ४।
बेला से पूछों चमेली से पूछों मैं पृ'छू बन बन कोइयाँ ५॥
ताल से पूछों तलह्या से पूछों, पूछूं मैं पोखरा ६ कुंइयाँ ७।
सिवनारायन सखी पिया नहीं भेटें हिर लेले मन जदुरह्या॥१॥

#### वाबा रामायण दास

श्रापका ग्रहस्थ-जीवन का नाम पंडित संसारनाथ पाठक था । श्रापका जन्म-संवत् १६०७ वि० के श्रगहन में हुश्रा था। श्राप भारद्वाज गोत्रीय कान्यकुब्ज ब्राह्मणा थे। श्रापके पूर्व-पुरुष बिलया जिले के 'मुरारपाही' ग्राम में रहते थे। पर, लगभग दस-बारह् पुरुत से श्रापके पूर्वज शाहाबाह जिले के 'बद्दका डुमरा' नामक गाँव में रहते श्राये हैं। श्रापका जन्म भी उसी गाँव में हुशा।

श्चापके पिता पं० काशीनाथ पाटक श्चारा की फौजदारी कचहरी में नाजिर थे। श्चाप छह भाई थे। बाल्यावस्था में ही श्चापके पिता का देहान्त हो गया। बहुत छोटी

<sup>9.</sup> भोजपुरी के एक दूसरे शिवनारायण कवि का परिचय इसी पुस्तक में अन्यत्र प्रकाशित है; किन्तु जीवन-गाथा, गुरु-परम्परा छादि में भिज्ञता होने के कारण ये शिवनारायण जी दूसरे ही कवि जान पहते हैं।

२, आपका यह परिचय मुमे बिलया के प्रसिद्ध मुख्तार श्रीर हिन्दी के किव श्री 'मधुर' जी से प्राप्त हुआ। — लेखक

३. बैजनाथ प्रसाद बुक्सेलर, राजा दरवाजा, काशी, सन् १६३१ ई० में प्रकाशित।

४. जगह। ५. वन-कुमुदिनी। ६. पुष्कारेगी। ७. कूप।

द. श्राषाद ३०६ तु० स० की मासिक 'सुधा' (लखनऊ) में श्री दामोद्रसहाय सिंह 'कांव-किंकर' के लेख से संकलित।

अवस्था में आपने अपनी बुद्धि का चमत्कार दिखलाया। आपकी स्मरण-शक्ति तीक्षण थी। आपने २५ वर्ष की अवस्था में; १६३२ विक्रमी संवत् में, नौकरी की और संवत् ५४ तक आरा, इजारीवाग इत्यादि जगहों में काम करते रहे। आप साध-सन्तों की सेवा में गृहस्थ-जीवन में भी लगे रहते थे। आपने संवत् १६५५ में अपनी खुशी से पेंसन ली। छोड़ते समय आपने यह पद्य कहा था —

श्रस जीय जानि छोड़ल कचहरिया। 'क' से काम 'च' से तन चिन्ता 'ह' से हरि नहीं श्रावे नजरिया। 'री' से रिस<sup>9</sup> बिन कारन देखल यहि लागि मैं माँगलै भगरियाँ र।

# देवीदास

आप सन्त-किव थे। आप दुक्कह दास और जगजीवन दास के सम्प्रदाय के ही किव थे और दुक्कह दास के शिष्य थे। इस हिसाब से ईसवी सदी १६ वीं का प्रारंभ आपका समय कहा जाता है।

9

धन सुमंगल घरिया श्राजु मोरा धन सुमंगल घरिया।
श्राजु मोरा श्राइले संत पहुनवा का ले कर्राब नेवतरिया ।
श्रान, धन, तन लेइ श्ररपन करवो, मातल प्रेम लहरिया।
श्राज मोरा धन सुमंगल घरिया॥
देवीदास बरन लिखि पठवों सब रंग लाली चुनरिया।
दुलभ दास गोसाई जगजीवन मातेले प्रेम लहरिया॥
श्राजु मोरा धनि सुमंगल घरिया।

श्राज मेरी यह मंगलमय बड़ी धन्य है। श्राज मेरे यहाँ संत पाहुन के रूप में श्राये हैं। मैं उनका स्वागत क्या लेकर करूँ गा ! मैं श्रन, धन, तन, श्रपंण करके श्रीर मेम की लहर में मस्त होकर स्वागत करूँ गा। देवीदास कहते हैं कि श्रवछर (प्रेम-पत्र) लिखकर प्रीतम के पास मेजूँगा कि मेरी श्रात्मा पूर्ण श्रनुरक्त हो गई है। दुल्लह दास श्रीर जगजावन दास से दीजा प्राप्त करक मैं ईक्षर-प्रेम की लहर में उन्मक्त हो उठा हूँ।

# सुवचन दासी

श्रापकी गणना संत-कर्वायित्रयों में है। श्राप बिलया जिलान्तर्गत डेहना-निवासी मुंशी दलस्गिर लाल की पुत्री थीं श्रीर संवत् १६२८ में पैदा हुई थीं। इतनी भोली-भाली थीं कि बचपन में श्रापको लोग 'बउर्राहनिया' कहते थे। १४ वर्ष की श्रवस्था में श्रापका विवाह बिलया-निवासी संशी युगलांकशोरलाल से हुश्रा। वे सरकारी नौकर थे।

१. कोघ। २. भागने की छुट्टी। ३. पहुनाई, स्वागत।

श्राप तपस्विनी थीं। लगभग २० वर्ष की श्रावस्था में श्रापने हीरादास नामक एक नानकपंथी साधु से दीचा ली। तभी से श्रापका मन संसार से विरक्त हो गया। यहस्थाश्रम में रहते हुए भी श्राप योग की क्रियाश्रों में प्रवृत्त रहने लगीं।

संवत् १६८६ वि० में श्राप स्थायी रूप से बालापुर (गाजीपुर) में निवास करती थीं। साधु-सन्तों में पूर्ण प्रेम रखती थीं।

श्रापके भजनों का संग्रह 'प्रेम-तरंगिनी' नाम से पाँच भागों में प्रकाशित है। श्रापकी रचनाश्रों में शब्द-लालित्य नहीं है; किन्तु भाव श्रच्छे हैं। सोहर, लावनी, जँतसार श्रादि गीतों में श्रापने श्रपने श्रनुभवों को श्राध्यात्मिक ढंग से प्रकाशित करने का प्रयत्न किया है ।

तन चुनरी के दाग छोड़ाऊ घोबिया ॥ टेक ॥ लख चौरासी धूमिल चुनरिया, श्रवकी दाग छोड़ाऊ घोबिया ॥ सत गुरु कुंडिया में सउनन होई प्रेम-सिला पटकाऊ घोबिया ॥ सान्ति-सरोवर जल में घोवा दे नाम के साबुन लगाऊ घोबिया ॥ तनमन घन हऽ छाक घोबिया के स्वेत चुनरिया पेन्हाऊ घोबिया ॥ 'सुवचन दासी' चुनर पेन्हि बह्ठली हिंह लेलीं गोद लगाय घोबिया ॥

तन-रूपी चुनरी का दाग (पाप) हे घोबी (पाप घोनेवाले परमात्मा)! चौरासी खाख योनियों में भ्रमण करते-करते यह शरीर-रूपी चुनरी धूमिल हो गई है। हे घोबी, इस बार इसका दाग छोड़ा दो। सतगुरु-रूपी कुंडी में इस शरीर-रूपी कपड़े को घोने के लिए भिगो कर और प्रेम-रूपी पाट पर पटक कर साफ कर, तब इस शरीर-रूपी कपड़े को शान्ति-सरोवर में नाम-जप-रूपी साबुन लगाकर घो दो। उसके लिए मेरा तन, मन, घन निछावर है। निष्कलंक शरीर-रूपी श्वेत चुनरी मुक्तेपहनाओ। सुवचन दासी जब ऐसी चुनरी पहन कर बैठी, तब हरि ने उसे गोद में बिठा लिया।

# राम मदारी

श्चाप शाहाबाद जिले के किव थे। श्चापके जन्म-स्थान का ठीक पता नहीं चला। श्चापके गीत शाहाबाद में गाये जाते हैं। श्चापका समय १६ वीं सदी का मध्यकाल है। ग्रियर्धन साहब ने श्चपने भोजपुरी-व्याकरण में श्चापका निम्नांलिखित जॅतसार गीत उद्धृत किया है—

पिया बटिया जोहत दिन गैलों। तोरि खबरिया न पाइलों॥

<sup>9. &#</sup>x27;बिलिया के किव श्रीर लेखक' नामक पुस्तक के श्राधार पर । २. धोबी का नाद, जिसमें गन्दे कपड़े सज्जी में गीते जाते हैं। ३. शराबीर करना। ४. धोबी का पाट। ४. धोबी को दिया जानेवाला कलेवा।

केसिया श्रप ने गुधाइला । में गिये सेन्द्ररा भराइला । पिया के सरतिया लाइला । रुँ धेला ॥ जियरा हमार नैन गैलो ॥१॥ नीरवा ढिर बेटा बोलाइला। बाग्हना पोथिया एक्र खोलाइला ॥ साँचे सगुन सुनाइला । पिया नइखे श्राइला॥ भैल ॥२॥ जोबन हमार बङ् नौत्रा के छोकड़ा बोलाइला। पुरुव देसवा पठाञ्चला ॥ भइके श्रावेला । ष्टत्तर दखिन लगवलों ॥ सुरत पच्छिम घरे घरे द्वॅंदलीं ॥३॥ गुरु हुकुम मनाइला | श्राइला। साजन घरवा भोज बनाइला। खुब खुब के जेवाँइला ॥ साजन मदारी गाइला। राम सुनाइला । ॥ लोगन के गैलो ॥४॥ सार जरि दुसमन

अरे प्रीतम, तुम्हारी बाट जोहते जोहते दिन बीतता जा रहा है; परन्तु तुम्हारी खबर कुछ नहीं मिल रही है। मैं अपना केश गुँथाती हूँ और माँग में सिन्दूर भराती हूँ। तुम्हारी सुरति मन में आती है। उससे हृदय मेरा बिंघ जाता है और नेत्रों से आँस गिर पड़ते हैं।।।।

ब्राह्मण के पुत्र को बुलाती हूँ। उससे पोथी खुलवा कर तुम्हारे आगमन का सगुन निकलवाती हूँ। वह सञ्चा-सञ्चा सगुन सुना देता है। हे पिया, तुम नहीं आते हो। यहाँ मेरी जवानी आ गई। ॥२॥

मैं नापित-पुत्र को बुलाती हूँ। उसे तुम्हें दूँ द्ने के लिए पूर्व-देश भेजती हूँ। वह पूर्व में खोजकर उत्तर देश भी होता हुआ लौट आता है। तब दिश्व में सुरित (ध्यान) लगती है। पश्चिम का तो घर-घर दूँ द् ही डाला।।३।।

गुरु के हुक्म को मानती हूँ। धाजन घर त्राते हैं। मैं बांद्र्या भोजन बनाती हूँ क्रौर तुमको जैंवाती हूँ। 'राम मदारी' गात गावे हैं क्रौर लोगों को सुनाते हैं। मेरे इस सौमाग्य को देखकर दुश्मन सारे (साला) मर रहे हैं॥४॥

## सरमंग-सम्प्रदाय के कवि

उत्तर-बिहार के चम्पारन जिले में 'सरमंग' नामक एक तांत्रिक सम्प्रदाय है। इस सम्प्रदाय के अनुयायो अमक्ष्य वस्तुओं का भी भन्न करते हैं। बनारस जिले में भी इस सम्प्रदाय के मठ हैं। इस सम्प्रदाय में अनेक सन्त-कि हो गये हैं, जिन्होंने अनेक रचनाएँ भोजपुरी में की हैं। चम्पारन के लोक-साहित्य-मर्मन्न विद्वान् पं० गरोश चौबे के का कहना है कि इन कवियों के असंख्य गीत लोक-कर्फ में आज भी बसे हुए हैं। नीचे सरमंगी कवियों का परिचय दिया जा रहा है—

## १-भीखम राम

भीखम राम प्राम माघोषुर (थाना मोतिहारी, जिला चम्पारन) के निवासी थे। आप टेकमन राम किव के गुरु थे। आपके समय का ठीक अन्दाज नहीं लग सका है। किवताएँ भी अधिक न मिल सकीं। आपका एक पद यहाँ दिया जाता है—

हंसा करना नेवास, श्रमरपुर में। चले ना चरखा, बोले ना ताँनी श्रमर चीर पेन्दे बहु भाँती ॥हंसा०॥ गगन ना गरजे, चुए ना पानी श्रमुत जलवा सहज भिर श्रानी ॥हंसा०॥ भुख नाहीं लागे, ना लागे पियासा; श्रमुत भोजन करे सुख बासा। हंसा० नाथ भीखम गुरु सबद बिचेका। जो नर जपे सतगुरु उपदेसा॥हंसा०॥

है हंस (जीव), तुम श्रमरपुर (परमधाम ) में निवास क्यों नहीं करते ? वहाँ (जीवन का ) चरखा नहीं चलता श्रोर धुनक। (मृत्यु ) की ताँत नहीं बोलती है। वहाँ तो सभी श्रमरता के चीर श्रनेकानेक तरह के धारण किये रहते हैं। हे हंस, उस श्रमरपुर में श्राकाश का गर्जन तथा मेघ.की वर्षा नहीं होती। वहाँ श्रमृत का जल सहज ही भरकर लाया जाता है। श्ररे हंस, वहाँ तो भूख नहीं लगती श्रोर न प्यास सताती है। वहाँ दिन-रात श्रमृत का भोजन किया करो श्रीर सुख-सम्पन्न निवास में रहा करो। भीखमराम कहते हैं कि गुरु का शब्द ही विवेक है। जो उसकी जपता है, वही सतगुरु का उपदेश देता है।

## र-टेकमन राम

त्राप भीखम राम के शिष्य थे। समय का अन्दाज या रचनाओं का पता नहीं लगा है। आप कखरा ग्राम (थाना मोतिहारी, चम्पारन) के निवासी थे। आप इस सम्प्रदाय के प्रमुख किव थे। आपकी प्राप्त रचनाएँ नीचे दी जाती हैं —

<sup>9.</sup> पं गर्गोश चौबे की सहायता से मुक्ते सरभंग-सम्प्रदाय के अनेक कवियों की जीवनियाँ और रचनाएँ मिली हैं।—लोखक

(8)

समिधन ! भले हो भले, विश्रहल बाबू की कुत्राँर । सम० ! माता होई तुहु जग प्रतिपलल, भले हो भले० । जोइया १ होइ धन खालू । समिधन ! ० केकई होई दसरथ के ठगलू, भले हो भले० रामजी के देलू बनबास । समिधन !० सीता होई रवनवो के ठगलू , भले हो भले० लंका गढ़ कहलू उजार, समिधन !० सिरी टेकमन राम निरगुन गावेले, भले हो भले० राम भीखम संगे साथ । समिधन० !

हे समिधन, (माया) तुम बड़ी नेक हो। यह तो बता ह्यो, तुम ब्याही हो अथवा अभी क्वाँरी हो। माता बनकर तो तुम जगत् का प्रतिपालन करती हो श्रीर पत्नी बनकर धन खाती हो। कैकेयी बनकर तो तुमने दशरथ को ठगा अशीर रामजो को वनवास दिया। फिर सीता बनकर तुमने रावण को ठगा अशीर लंका के गढ़ का सत्यानाश किया। श्री टेकमन राम कहते हैं कि मैं भीखमराम के संग निर्गुण गाता हूँ। किव ने समधन का अर्थ माया माना है।

(२)

संत से अन्तर ना हो नारद जी ! सन्त से अन्तर ना० ।
भजन करे से बेटा हमारा ग्यान पढ़े से नाती ।
रहनी रहे से गुरू हमारा, हम रहनी के साथी ।
संत जेवंके तबही में जेइलें संत सोए हम जागी ।
जिन मौरा संत के निन्दा कइले ताही काल होइ लागी
किरतनिथा से बीस रहीले नेहुआ से हम तीस ।
भजनानंद का हिरदा में रहिले सत का घर शीश
संतन मोरा अदल सरीरा हम संतन के जीव ।
सब संतन से हम रमी रहीले जइसे मखन के घीव ।
श्री टेकमन महराज भीखम स्वामां जइसे मखन के घीव ॥

भगवान देवर्षि नारद से कह रहे हैं | हे नारद ! सन्त से मेरा कोई अन्तर (भेद) नहीं है । जो मेरा भजन करता है, वह मेरा पुत्र है अीर जो श्वान पढ़ता है, वह पीत्र (अत्यन्त प्यारा) है । हे नारद, जो रहन (अच्छी चाल-चलन ) से रहता (सदाचारी) है, वह मेरा गुरु है । मैं सदाचार का साथी हूँ । संतों को भोजन कराकर ही मैं भोजन करता हूँ और जब संत सोता है, तब मैं जगकर उसका पहरा देता हूँ । जो मेरे भक्त सन्तों की निन्दा करते हैं, उनका मैं महाकाल हूँ । कीर्त्तन करनेवालों स मैं सदा बीस , प्रसन्न ) रहता हूँ

१० जाया, पत्नी ।

श्रीर नेह करनेवालों (भक्तों) से 'तीस' श्रर्थात् उससे भी श्रिषक प्रेम करता हूँ। मैं श्रानन्द से भजन करनेवालों के हृदय में रहता हूँ जहाँ छत्य का बोलवाला रहता है, वहाँ मैं सदा उपस्थित रहता हूँ। संत मेरे शरीर हैं श्रीर मैं सन्तों का जीव हूँ। मैं सन्तों से वैसा ही रमकर रहता हूँ जिस तरह मक्खन में घी रहता है। टेकमन किव कहते हैं कि मैं श्रीर महाराज भीखम स्वामी वैसा ही मिला हुआ हूँ जैसे मक्खन का घी श्रर्थात् मैं उनका श्रनन्य भक्त हूँ।

कुलवा में दगवा बचइह है सोहागिनि!
दूध से दही, दही से माखन, बीउग्रा बनके रहिहट है सोहागिनि!
ऊँख से गुद, गुद से चीनी, मिसरी बनके रहिहठ है सोहागिनि।
सीरी टेकमन राम दयाकर सतगुरु के, जगवा से नतवा लगइहट है सोहागिनि॥

श्री सुहागिन, (भक्त की श्रात्मा) श्रपने कुल में दाग लगने से बचाना। दूध से दही श्रीर दही से मक्खन श्रीर मक्खन से घी बनकर रहना श्रयांत् दिन-दिन साधना में उन्नित करते जाना। श्रपने को स्वच्छ बनाती (निखारती) जाना। श्ररी सुहागिन, ऊख से गुड़ बन जाना, फिर गुड़ से चीनी बनना श्रीर चीनी से मिश्री की तरह श्रपने को स्वच्छ बना लेना। श्री टेकमन राम कहते हैं कि हे सुहागिन, सत गुरु की दया का स्मरण करते हुए मृत्यु से रिश्ता जोड़ना।

बिना भजन भगवान राम बिनु के तरिहें भवसागर।
पुरइन पात रहे जल भीतर करत पसारा हो।
बुन्द परे जापर ठहरत नाहीं ढरिक जात जइसे पारा हो।
विरिया एक रहे पितबरता पितबचन नहीं टारा हो।
प्रापु तरे पित को तारे तारे कुल पिरवारा हो।
सुरमा एक रहे रन भीतर पिछा पगु ना धारा हो।
जाके सुरितिया हव लड़ने में, प्रेम मगन ललकारा हो।
लोभ मोह के नदी बहत वा लछ चौरासी धारा हो।
सीरी टेकमन महराज भीखम सामी कोई उतरे संत सुजाना हो।

विना राम-भजन की सहायता के, इस भव-सागर को कौन तर सकता है ? यद्यि पुरइन का पत्र जल में फैला रहता है तथापि उसपर जब जल की बूँद पड़ती है तब पारे की तरह ढरक कर गिर जाती है। (उसी तरह से रे मन! अपनेको तुम इस संसार में निलिस रखो।) एक स्त्री जो पितत्रता होती है और अपने पित के बचन को नहीं टालती वह स्वयं तो तर ही जाती है पित को भी तारती है और कुलपिरवार को भी तार देती है। (अरे मन, तुम भी वैसा ही हरिभजन में लवलीन हो जाओ)। रण में एक सूरमा होता है जो पीछे पग नहीं रखता और जिसका धारा ध्यान लड़ने के लिए प्रेम-मरन होकर ललकारता रहता है। (अरे मन, तु भी उसी रख-शाँकुरे की तरह भगवद-भजन में लगा रहू)। इस संसार में लोभ और मोह की नदी बह रही है। चौरासी लच्च योनियों की

धारा उस लोभ-मोह की नदी में प्रवाहित हो रही है। महाराज भीखम स्वामी के शिष्य श्री टेकमन कहते हैं कि विरत्ता ही कोई सुजान (ज्ञानी) उस नदी को पार करता है।

# ३-स्वामी भिनक रामजी

संत किव भिनक रामजी चम्पारन जिले के थे। आपका जन्म-समय, स्थान, रचना-काल आदि ज्ञात नहीं हैं। १ कुछ रचनाओं के उदाहरण --

(१)
श्रागि लागे बनवा जरे परबतवा,
मोरे लेखे हो साजन हैं नहहरवा।
श्रावऽ श्रावऽ बमना बहुउ मोरा श्राँगना,
सोचि देहु ना मोरा गुरु के श्रवनवा।।
जिन्हि सोचिहें मोरा गुरु के श्रवनवा,
तिन्हे देवों ना साजन ग्यान के रतनवा॥
नैना भरि कजरा लिलार भरि सेनुरा,
मोरा लेखे सतगुरु महले निरमोहिया॥
सिरी भिनक राम स्वामी गावले निरगुनवा,

धाइ धरबों हो साधु लोग के सरनवा॥

वन में आग लगी हुई है, पर्वत जल रहा है। (संसार में वासनाओं की आग लगी है और बड़े-बड़े धीर पुरुष जल रहे हैं।) परन्तु हे साजन, मेरे लिए तो मानों मेरा मायका (शान-धाम) ही जल रहा है। हे ब्राह्मण देव, आओ, इघर आओ, मेरे आँगन में दुक बैठ जाओ। मेरे गुरु कब आवेंगे, इसको सोचकर जरा बतला दो। अरे! जो मेरे गुरु की आगमन-तिथि को बतायेगा, उसको में ज्ञान-रूपी रत्न प्रदान करूँगा। नेत्रभर काजल और माँग भर सिन्दूर रहते भी मेरे लिए मेरे सतगुरु निर्मोही बन गये। वे मेरी सुधि ही नहीं लेते। भी भिनक राम स्वामी निर्गुण गाते हैं और कहते हैं कि मैं दौड़कर साधु लोगों की शरण पकड़ूँगा।

( ? )

के ज ना जाइ संग साथी बन्दे ! के ज ना०॥ जहसे सती हँसकर बन्दे ! ज काया जल जाती। दिन चार राम के भिजले बान्ह का ले जहब पाँठी॥ भाई-भतीजा हिलमिल के बहुठे वोही बेटा वोही नाती। श्रंत काल के काम ना श्रह्हें समुिम समुिम फाटी छाती॥ जम्हुराजा के पेश्रादा जब श्रह्ले श्राह रोके बँट-छाती। श्राया निकल बाहर हो गहले तन मिल गैले माँटी॥

१, काशी के दैनिक 'ब्राज' में प्रकाशित चम्पारन-निवासी पं० गरीश चौबे के लेख से।

खाइज पीत्रज भोग विज्ञासज ई न जात संघ साथी। सिरी भिनकराम दया सत्तगुरु के सतगुरु कहले साँची॥

अरे बन्दे (सेवक), तुम्हारे साथ कोई नहीं जायगा। जिस तरह सती हँस कर (पित के शव के साथ) चली जाती है और काया जला देती है, वैसे ही तुम भी हँस कर राम का भजन कर ले। संसार से चलते समय तू गाँठ बाँध कर क्या ले जायेगा? माई-मतीजा, सब हिल-मिल कर तुम्हारे साथ बैठेंगे। कोई अपने को बेटा कहेगा और कोई नाती बतायेगा। परन्तु, अन्त काल में कोई काम नहीं आयेगा। तब इसको समम-समम कर तुम्हारी छाती पश्चात्ताप की वेदना से फटने लगेगी। जब यमराज का प्यादा आया, और तुम्हारे कंठ और छाती को अवस्त कर दिया तब तुम्हारा प्राण निकल कर बाहर हो गया और शरीर मिट्टी से मिल गया। श्री मिनक राम कहते हैं कि गुरु ने कहा था (कि गुरु की दया ही सब-कुछ है), वह सत्य निकला।

पिश्रवा मिलन कठिनाई रे सखिया। पिश्रवा मिलन के चलली, सोहागिनि धट्ले जोगिनीया के, भेसवा हो। रहली राँद भट्टली प्रवाती सेनुरा ललित सोहाई॥ प्रह दुलहा के रूप ना देखल दुलहिन चलत लजाई। सिरी भिनक राम द्या सतगुरु के चरण चित लाई॥ त्रिकुटी घाट बाट ना सुके मोरा बुते चढ़ल ना जाई॥

अरी सिख ! प्रियतम से मिलने में बड़ी किटनाई है। देखों न जोगिन'का वेश धारण करके सुहागिन पिया से मिलने के लिए चली । पहले यह वहाँ राँड थी, परन्तु अब एहवाती (सधवा) हो गई है। उसके माथे पर सिन्दूर कितना सुन्दर मालूम होता है। अभी उसने इस दुलहे का रूप नहीं देखा है, इससे वह लजा-लजा कर चल रही है। श्री भिनक राम कहते हैं कि सतगुरु की दया से मैं उनके चरणों में चित्त लगा पाया हूँ। अब इस त्रिकुटी-रूपी घाट पर पहुँचकर बाट नहीं स्फती। हे गुरु ! मुक्ते अपने बल से इस घाट पर चढ़ा नहीं जायगा ? दया करों कि चढ़ जाऊँ।

(8)

बटिया जोहते दिन रितया बीती गृहक्षे।
राम सुरितया देखि के ना सतगुरु नैनवा लोभवले।
तेजलीं नइहर लक्ष लोगवा सासुर राम जोगिनिया बन के ना।
कहली अपना सासु के संघतवा।
सिरी भिनक राम स्वामी गावले निरगुनिया।
राम द्रदिया भइले हो सतगुरु रउरा भेजना कहरीया।

विरही भक्त विरह से व्याकुल हो प्रभु से अपना सन्देश सुना रहा है। सीघी-सादी बातें हैं। सहज रूप से जो भावना उठती है, उसी को वह विना किसी आडम्बर के प्रभु के सामने रख देता है। कहता है—हे प्रभु, बाट जोहते-जोहते रात-दिन दोनों व्यतीत हो गये; पर तुम नहीं आये। है राम, तुम्हारी मूर्ति को दिखा कर सत गुरु जी ने मेरे नेत्रों को लुभा लिया। मैं ससुराज जाने के लिए जोगिन का वेश बनाया और अपने मायके के लच्च-लच्च लोगों का परित्याग कर दिया। साधुओं की संगति की। परन्तु है प्रभु, रात-दिन (यानी जवानी और बुढ़ापा) दोनों ज्यतीत हो गये और तुम श्रव तक नहीं आये। श्री भिनक राम स्वामी निर्गुष गाते हैं और कहते हैं कि विरिह्णी कहती है कि मेरे हृदय में आसस्य वेदना हो रही है; हे सतगुरु! आप पालकी-कहार मेज दें कि मैं जल्द चली आऊँ। हे नाथ, बाट जोहते-ही-जोहते रात-दिन दोनों ज्यतीत हो गये।

#### छचर बाबा

श्राप चम्पारन जिले के संत-किव थे। आपका समय १६वीं सदी का प्रारंभ या १८ वीं का अन्त माना जाता है। आपकी एक रचना नीचे दी जाती है। आप कबीर-पंथी सम्प्रदाय के थे।

देखलीं में ए सजनिया सद्याँ अनमोल के। देशों दुन्निरिया, लागे केबदिया मारे सबद का जोर से स्नून भवन में पिया निरेखों नयनवा दुन्, जोर के। छत्तर निज पति मिललंड भर कोर के॥

श्ररी सजनी, मैंने श्रापने श्रामोल सैयाँ को देख लिया। दसो दरवाजों में किवाड़ लगे हुए हैं। उनपर श्रानहद शब्द के घक्के जोरों से पड़ रहे हैं। सूने भवन में श्रापने सैयाँ को, ध्यानमश्र हो, जी-भर देखा। 'छत्तर' कहते हैं कि श्रहा! मेरा पित मेरी गोद में भरपूर मिला, श्रार्थात् मैंने श्रापने पित का जी-भर के श्रालिंगन किया।

# श्री जोगेश्वर दास 'परमहंस'

अप्रापका जन्म-स्थान चम्पारन जिले के 'मधुवन' थाने का 'रूपविलया मट' है अप्रापकी रचनाएँ बहुत प्रौढ़ और सुन्दर होती थीं। कहा जाता है कि आपने एक हजार पदों की रचना की थी। आप १६वीं सदी के अन्त में हुए। चम्पारन में आप परमहंस जोगेश्वर दास के नाम से विख्यात हैं।

> ट्टब्ल पँचरंगी विजरवा हो, सुगना जाय । सगन रहले विंजरवा हो, सोभा बरनि न जाय ॥ उड़त पिंजरवा खाली हो, सब देखि के हेराय ॥ १ ॥ टूटल० ॥ दरवजवा जकरिया हो, लगने ₹ह जाय। कवन दुत्रार होइ भगले हो, तनिको ना बुभाय॥ २॥ ट्रटल०॥ सभीनी भइले निरदइया हो, श्रवघट ले सारा रचि धरत पिंजरवा हो, श्रो में श्रीगनी लगाय ॥ ३ ॥ टूटल ।

१. चम्पारन-निवासी पं० गरोश चौबे से प्राप्त । - ले॰

सिरी जोगेसर दास काया पिंजरा हो, नित चलल लगाय। सेहु परले मरघटिया हो, श्रो में श्रगिन घहकाय॥४॥ टूटल०॥

शारीर की क्णभंगुरता का वर्णन करते हुए किन कहता है— अरे, पँचरंगी (पाँच तत्त्ववाला) पिजरा (शारीर) ट्रंट गया। उससे निकलकर सुगगा (जीव) भागा जा रहा है। जब सुगगा, पिंजरे में रहता था तब शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता था; किन्तु उसके उड़ते ही पिजरा खाली हो गया और सब लोग उसे देखकर डरते हैं। दसो दरवाजों में जंजीर लगी ही रह गई। कहीं खुला नहीं। किस द्वार से होकर सुगगा उड़ गया, यह ज्ञात नहीं हो सका। अरे, सभी हित-मित्र निर्दय बन गये। उस पिजरे को उठाकर वे रमशान-भूमि की ओर ले चले। वहाँ सारा (चिता) को रच-रचकर लोगों ने बनाया और फिर उसमें आग लगा दी। श्री जोगेश्वर दास कहते हैं कि मैं भी अपनी जिस काया-रूपी पिजरे को नित्य धारण किये फिर रहा था, वह आज मरधिया ( रमशान-भूमि ) में पड़ा हुआ है और उसमें अभि धमक रही है। इसमें मरण-काल का भयानक हश्य चित्रित है, जिससे विराग उत्पन्न होता है।

# कैसोदास जी

कै शेदास सन्त-कि थे। आप चम्पारन जिले के मीतिहारी थाने के 'पिएडतपुर' आम के निवासी थे। आपका मठ बेलविनिया ग्राम (थाना मीतिहारी) में है। आप कबीरपंथी साधु थे। पूर्वोक्त छत्तररामजो किन आपके गुरु थे। आपकी मृत्यु लगभग ५० वर्ष पहले हुई होगी। आपका जन्म-काल १८४० ई० के लगभग माना जाता है। आपके पद सुन्दर और गम्भीरतापूर्ण होते थे।

(1)

भावे नाहीं मोहि भवनवाँ। हो रामा, बिदेस गवनवाँ॥१॥ जो एह मास निरास मिलन भेले। सुन्दर प्रान गवनवाँ॥२॥ केसो दास गावे निरगुनवाँ ठादि गोरी करें गुनवनवाँ ॥३॥

श्ररे, मुक्ते भवन नहीं भाता । मेरे प्रीतम का विदेश-गमन हुत्रा है । जो इस मास में भी निराशा ही से मिलन हुत्रा (श्राशा-पूर्ति नहीं हुई ), तो निश्चय ये सुन्दर प्राण निकल जायँगे । केसोदास निरगुन गा रहे हैं श्रोर गोरी खड़ी-खड़ी गुनावन (सोच) कर रही है ।

१ प्रियर्सन साहब ने इस गीत को अँगरेजी-पत्रिका में प्रकाशित किया था।

( २ )

श्राजु मोरा गुरु के श्रवनवाँ। जब मैं सुनलों गुरु के श्रवनवाँ, चंदन लिपलों रे श्रॅगनवाँ। गगन-मंडल से गुरु मोरा श्रइले, बाजे श्रनहद निसनवाँ॥ सिरी पंडितपुरवा में मोरा गुरु गड़िया उतरावेला हो रामा॥ श्राजु मोरा०॥

अरे, आज मेरे गुरु का आगमन है। जब मैंने अपने गुरु का आना सुना तब चन्दन से आँगन को लिपवा लिया। गगन-मंडल से मेरे गुरु आये और अनहद शब्द का धौंसा (निसनवाँ) बजने लगा। श्री पिएडतपुर में गुरु आज अपनी गाड़ी उतार रहे हैं, मेरे गुरु का आज आगमन हो रहा है।

( )

सुधि कर मन बालेपनवा के बितया।
दसो दिसा के गम जब नाहीं, संकट रहे दिन रितया।
बार बार हिर से कौल कइलाऽ, बसुधा में करिब भगितया॥
बालापन बालिह में बीतल, तरुनी कड़के छितया।
काम कोध दसो इन्द्री जागल, ना सूभे जितया ना पितया॥
अन्त काल में समुभी परिहें, जब जमु घेरिहें दुअरिया।
देवा देई सबे केउ हिरहें, भूठ होइहें जड़ी-बुटिया॥
केसो दास समुभि के गावले, हिरजी से करेले मिनितिया।
सामिबहारी सबेरे चेतिहऽ, अन्तऽ में केहना सँघितया॥सुधि०॥

श्ररं मन, श्रपनी बाल्यावस्था की बातों (गर्भाधान के समय) का समरण करो । जब देशे दिशाश्रों का गम नहीं था श्रीर जब दिन-रात संकट-ही-मंकट सामने था, तब तुमने बार-बार कील (प्रांतज्ञा) किया था कि वसुघा में मैं श्रापकी भक्ति करूँ गा। सो हे मन, तुम्हारा बालपन तो खिलवाड़ में बीत गया श्रीर जब तक्साई श्राई, तब श्रपने शरीर के उभार में ही तुम भूल गये। काम, कोध वंथा दसो इन्द्रियाँ जाग्रत हुई श्रीर जाँजि-पाँति का विचार छोड़ कर तुम पागल बन गये। अरे मन, श्रव श्रम्नतकाल श्राया, श्रव तुम्हें समक्त पड़ेगा जब यमराज तुम्हारे घर का दरवाजा घेरेगा। श्रव देवता श्रीर देवी (श्रर्थात् श्रोकाई श्राद् ) सब हार जायंगे श्रीर सभी जड़ी-बूटियाँ भी बेकार सिद्ध होंगी। केशेदास इसको श्रच्छो तरह समक्त कर गा रहे हैं श्रीर हरिजी से विनय करते हैं। हे श्याम- बिहारी (केसोदास का शिष्य)! सबेरे (पहले ही) से ही चेतो। श्रम्त में कोई तुम्हारा संगी-साथी नहीं होगा।

## तोफा राय

तोका राय सारन जिले के इशुश्रा-राज्य तथा अन्य राज्यों के राज-किन थै। आप उस भाँट-वंश में उत्पन्न हुए थे, जिसमें बहुत अच्छे किन आपके पूर्व भी हो गये थे। आपकी ख्याति छपरा जिले में अच्छी थी। पुरानी पीढ़ी के लोगों से आपकी रचनाएँ

श्रिषिकतर मिलीं । त्राप कुँवरिषंद के समकालीन थे । त्रापने 'कुँग्रर-पचासा' नामक ग्रन्थ भी लिखा था। जिसके बहुत-से कवित्त लोगों के कंठ से तथा कुछ लिखित भी, मुक्ते मिले थे। 'कुँ अर पचासा' में हिन्दो श्रीर भोजपुरी दोनों में वीर-रस की कविताएँ हैं। श्राप बडे अवखड़ स्वभाव के काव थे और आवभगत में जरा भी कमी हो जाने पर तरस्त निन्दा की रचना सुना देते थे। आप आशुक्ति कहे जाते थे। आपके सम्बन्ध की अनेकानेक ऐसी घटनाएँ उस समय लोगों में प्रचालत थीं कि जिनको सनकर आपकी प्रतिभा का पता चलता था। 'कुँ अर-पचासा' से आपकी कुछ भोजपुरी घनाज्ञरियाँ नीचे उद्धत की जाती हैं। ये बीबीगंज (शाहाबाद) की लड़ाई के सम्बन्ध की हैं। बीबीगंज की लड़ाई में कुँवर सिंह की विजय हुई थी। उस लड़ाई में अगरेजी-सेना का कप्तान 'विसेंट ऋायर' था।

(१) खलबल भइले तब कुँग्रर सिंह सेना बीच, बीबीगंज आइ आयर बागी, पर टुटलेनि नू। तोप आ बन्द्कि डगिले लाल आगि ओने से त ऐने टोंटा-हीन ही बन्द्कि खाठी बनलिनि नू॥ त्रारा त्रा गांगी के लड़ाई सब सोखि लेलसि . टोटा बरुदि जे दानापुर से लवस्ति न्। सेनानी कुँग्रर त चिन्तित ना भइल रंच बंक करि नैन सेना जंगल धरवत्ननि नू॥

बीबीगंज में कुँवर सिंह की सेना में तब खलबली मच गई जब आयर ने आकर बागियों पर हमला किया। उधर से तोपें और बन्दू कें लाल आग उगलने लगीं, किन्तु इस तरफ कँश्रर सिंह की सेना में टोंटे-कारत्सों के श्रभाव के कारण बन्दकें लाटी का काम दे रही थीं। आरा और गाँगी की लड़ाई में ही सब कारतूस, बारूद आदि समाप्त हो चुके थे। अब सिपाहियों के पास कैवल कुछ तोड़ेदार देशी बन्दुकें और भाले-बरछे लड़ाई के लिए बच रहे थे; परन्तु इस विषम अवस्था में भी सेनानी कुँवर विह रंचमात्र भी चिन्तित नहीं हुए श्रीर नेत्रों का इशारा करके सेना को पास के जंगल में ले गये।

(?)

एक एक पेड़ पीछे एक एक बीर उवान नेजा संगीन खाँदा गहि छिपि बहुठल नू। दब्न-दब्न गोली चले धाँइ-धाँइ घहरे तोप म्ह्रम पानी पड़ि मेघ घहरि लौका लडकल नू॥ भैल घमासान फिरंगी सेना आगे बढ़िल मार संगीन सुरु होखल नेजा चमकल न। बनि श्राइल रंग तब बीर कुँग्रर गरजल जब विजली अस तरुत्रारि चमचमाइ तरजल नू॥ सेना के जंगल में पहुँच जाने पर एक-एक पेड़ के पीछे एक-एक जवान वीर नेजा-संगीन, खाँड़ा श्रादि शस्त्रों के साथ छिपकर बैठ गये। उधर (श्रॅगरेजी-सेना) से गोलियाँ दन-दन चल रही थी श्रीर धायँ-धायँ करके तोपें घहर रही थीं। इघर श्राकाश से मना-मन पानी बरस रहा था। मेघ घहर रहे थे श्रीर बिजली चमक रही थी। घमासान युद्ध होने लगा श्रीर घीरे-धीरे फिरंगी सेना श्रागे बढ़ने लगी। संगीन की मार शुरू हो गई श्रीर भाले-बरछे चमकने लगे। युद्ध में उस समय रंग श्रा गया, जब बीर कुँवर सिंह ने (धोड़े पर से) गरजना शुरू किया श्रीर उनकी तलवार बिजली-सी चमचमाती हुई फिरंगियों की गरदन पर भुकने लगी।

( )

खप्प करिश्रसि घुसे लोथि गिरे भूमि थप्प गोरा सिक्ख कटत देखि श्रायर दहलल नू। भूखल बाघ श्रस बीर भोजपुरी दल पड़ल ललकारत हर बम्म बम्म कहल नू॥ देवता देखे लागल जोगिनी भखे लागिल। गोरन के रक्त लाल पीके पेट भरत नू। ऊपर श्रकास गर्जे नीचे बीर कुँश्रर गर्जे गोरा फिरंग संग पावस होली खेलल नू॥

तलवारें खप्प-खप्प करके फिरंगियों के शारीर में घुसने लगीं श्रीर थप्प-थप्प करके उनके लोथ (शव) एक-पर-एक गिरने लगे। इस तरह गोरों श्रीर विक्खों को कटते देखकर श्रॅगरेज-सेना के सेनानी श्रायर का दिल दहल उठा। इसी समय भूखे बाब की तरह बीर भोजपुरी दल ने ललकारते हुए तथा 'हर-हर बम-बम' कहते हुए दुगुने जोश से युद्ध शुरू किया। इस हश्य को श्राकाश में देवता विमानों पर बैठकर देखने लगे श्रीर जोगिनियाँ गोरों के लाल-लाल गरम-गरम रक्त को दौड़-दौड़कर पीने लगीं तथा इतना पी चुकीं कि उनके पेट भरकर फटने-फटने को हो गये। उपर से श्राकाश गरज रहा था; नीचे बीर कुँवर सिंह गरज रहा था श्रीर फिरंगियों के साथ पावस में रक्त की होली खेल रहा था।

(8)

खपा खप छूरी चलिल छुपा छूप मूडी कटली
टहकते सोनित के नदी धार बहिल नू।
चमकल उज्जैनी नेजा तीखा दुधारी तेगा।
बीर मिरोमनि कुँग्रर सेना जलकारल नू॥
इन्द्र डरे भागि गेल जमराज दौंडि ग्राइल
खप्पर ले डाविनी नाचे नाच रागिल नू।
क्रमत कुँग्रर बाका वैसे रन बीच जैसे
कोपित सिंह दहाइत हाथी दल पइठल नू॥

खपाखप छुग्याँ चलने लगीं श्रीर छप-छप मस्तक घड़ से अलग होने लगे। टहकते (चमचमाता हुआ ताजा-ताजा) शोधित की नदी तेज घारा के साथ बहने लगी। उज्जैन-राजपूती रछे तथा दुधारे तेगे चमकने लगे और वीर—शिरोम क कुँवर सिह् अपनी सेना को ललकारने लगे। ऐसा भीषण युद्ध हुआ कि इन्द्र डर के मारे भाग गये (अर्थात् वर्षा बन्द हो गई)। और, यमराज के दृतों से जब इतनी जल्दी-जल्द मरत हुए फिरंगियों के प्राण नहीं निकल सकं तो स्वयं यमराज को दौड़कर आना पड़ा। (जब जोगिनियाँ रक्त पी-पीकर अधा गई और अधिक रक्त नहीं पी सकीं तब) डाकिनियों का नया दल खप्पर ले-लेकर दौड़ पड़ा और नाच-नाचकर रक्त पीने लगा इस महाधोर संम्राम के बीच म बाँका मरदाना कुँवर ठीक उसी तरह से भूमरहा था जिस तरह हाथियों के दल में कोधी सिह दहाड़ता हुआ प्रवेश करके भूमता है।

(4)

हारत देखलिस जो श्रायर चालाक तब पीछे से घुमा के दुतरफी वार कैलिस न्। जंगल के दूनों श्रोर जंग ज़ुमार छिड़ल वीर सेनानी दूनों हाथ लोहा फेक्लिस न्॥ गजरा मुरई श्रस कटे लागल गोरा सिक्ल लोथि प लोथि गिरल ढेरि काटि कैलिस न्। हार फिरंग होइत गोला ना सहाय होइत श्रार हरकिसुन दगा कुँशर से ना करितस न्॥

इस भीषण युद्ध में जब चालाक आयर ने अपनी सेना को हारते देखा, तब उसने अपनी रिजर्व सेना को जंगल की दूसरी ओर घुमाकर कुँवर सिंह पर पीछे से हमला कर दिया और कुँवर सिंह की सेना पर आगे-पीछे दोनों ओर से दुतरफी वार होने लगा। इस प्रकार से जब जंगल के दोनों तरफ जुमाल जंग छिड़ गया, तब बीर सेनानी कुँवर ने दाँत से घोड़े की रास पकड़कर अपने दोनों हाथों में लोहा (अस्त्र, तलवार, भाला) अहरण करके वार करना शुरू किया। गाजर और मूली की तरह गोरों और निक्खों के सर कटने लगे और लाश-पर-जाश गिरने लगी। कुँवर ने सर काट-काट कर देर लगा दिया। किव कहता है कि इस विषम परिस्थित में भी फिरंगियों की ही हार होती। उनके ये भीषण गोले कुछ भी सहायक सिद्ध नहीं हो पाते, यदि हरकिसुन सिंह ने कुँवर सिंह से दगा न किया होता।

# श्री लक्मीसखी जी

लक्ष्मीसखी मोजवुरी के महरकवि थे। छपरा (सारन) जिले के 'श्रमनौर' शाम में श्रापका जन्म एक कायस्थ-कुल में हुआ था। आपके पिता का नाम मुंशी जगमोहन

दास था। त्रापकी मृत्यु संवत् १६७० में मंगलवार, १८ वैशाख को हुई थी। उस समय त्रापकी त्रायु ७३ वर्ष की थी।

श्राप लड़कपन से ही विरक्त रहा करते थे। पढ़े-लिखे नहीं थे। सुन्दर कैथी लिख लेते थे। पहले श्रापका नाम लक्ष्मीदास था। श्रापने एक श्रीघड़ साधु से प्रभावित होकर श्रीघड़-पंथ प्रहण किया। फिर, श्रपने गुरु के श्राचरण को देखकर उनसे घृणा करने लगे। वहीं से-भागकर टेक्श्रा (सारन) प्राम में, शालिग्रामी नदी के तट पर, श्राकर रहने लगे। यहीं श्रापकी मृत्यु हुई।

गुर ने कुद होकर आपको पकड़ लाने के लिए अपने अन्य शिष्यों को भेजा; पर वे गाँववालों का विरोध करने में सफल न हो सके। टेक्आ में आपने तपस्या की। संवत् १६६२ तक आपको सिद्ध प्राप्त नहीं हो सकी थी। संवत् १६६६ ई० में, माध मास के बृहस्पतिवार को आपको ईश्वरीय ज्योति के दर्शन हुए। उसके बाद से ही आपने भोजपुरों में रचना करनी शुरू की। उसके पहले आप किवता नहीं करते थे। आप कबीर, सूर और दुलसी के मजन गाया करते थे। ज्योति-प्राप्ति के बाद से कभी-कभी भोजपुरी में छन्द आप-ही-आप आपके मुख से निकल पहते थे। पहले तो आपने उधर ध्यान नहीं दिया; परन्तु जब रचना अधिक होने लगी, तब आप लिखने लगे।

चार वर्ष की अवांघ में आपने चार ग्रन्थ विश्वघ छन्दों और राग-रागिनियों में लिखे, जिनके नाम हैं—(१) अमर बिलास, (२ अमर कहाना थीर (४) अमर कहाना और (४) अमर सीढ़ी। इनमें कुल ३५२० छन्द हैं। 'अमर कहाना' में ७७५, 'अमर करास' में ६८५, 'अमर किलास' में ८७५ और 'अमर सीढ़ी' में ८८५ छन्द हैं। ये रचनाएँ अत्यन्त प्रौढ़ और काव्यगुर्यों से सम्पन्न हैं तथा सभी भाक्त-मार्ग की है। आपको सखी-मठ आज भी टेस्आ में शीजानकी सखी के प्रवन्ध में चल रहा है। आपको सबसे बड़े रिष्य कामता सखी जी हैं, जो छपरा में सखी-मठ स्थापित करके वहीं रहते हैं। आज भी सखी-सम्प्रदाय में लक्ष्मी-सखी के चारों प्रन्थों की पूजा होती है। सिक्खों के 'प्रन्थ-सहस्व' की तरह इन पुर्य प्रन्थों को भी 'प्रन्थरामजा' को संज्ञा दी गई है। भीर 'प्रन्थरामजी' के नाम से ही मठ की सारी सम्पत्ति है।

श्राप सखी-सम्प्रदाय में एक दूसरे मत के प्रवर्त्तक थे। श्रापके सम्प्रदायवाले साड़ी श्रादि नहीं पहनते तथा खान-पान मं छुत्राछूत का विचार नहीं रखते। श्रापके श्रिष्य कामता सखी जी दिगम्बर-वेश में रहते हैं। सखी-मठों में श्रापके ही भजनों को गा-गाकर शिष्य-गरहली कीर्त्तन करती है। श्रापके प्रायः सभी ग्रन्थ भक्ता के द्वारा खरडशः प्रकाशित कराय जा चुके हैं। श्रापकी रचनाए हिन्दी के श्रष्टछापी कावया को रचनाश्रा का श्रेषा में रखी जा सकता हैं।

कबार का हो अपने आन्तम दिनों में आपने गुरु माना था। किसी पौष-पूरियमा को अन्य समात हुआ। था। आर, इससे पौष-पूरियमा को, आपके सम्प्रदाय में, महात्सव मनावा जाता है।

#### चौमासा

श्रव लागल हे सखी मेघ गरजे चलु श्रव पिया जी के देस है।
श्रोहि रे देसवा में जगमग जोति, गुरुजी दिहले उपदेस है।
गगन गुफा में ऐगो सुन्दर मूरत देखत लागेला परमेस है।
रूप श्रनुप छुबि बरिन ना जाला जनु कोटिन उगेला दिनेस है।
उगली घाम तहाँ श्राठो पहरा माया-मोह फाटेला कुहेस है।
जनम-मरन कर छुटेला श्रनेसा जे पुरुष मिलेला श्रवधेस है।
चारू श्रोर हिरा लाल के बाती हलहल करेला हमेस है।
उठेला गगन-गगन घन घोर महा धूनी श्राटत भरेला जलेस है।
लिझिमीसखी के सुन्दर पियवा सुनि लेह पियवा के सनेस है।
मानुष जनम के चूकल पियवा फिर नहीं लगीहे उदेस है।

हे सिख, अब मेघ गरजने लगा। चलो, हम अब पिया के देश को चलें। गुरुजी ने उपदेश दिया कि उस देश में जगमग-जगमग ज्योति सदा जलती रहती है। उस गगन-रूपी गुफा में एक श्रत्यन्त सुन्दर मूर्ति है, जो देखने में परमेश्वर जान पड़ती है। उसका रूप अनुपम है और उसकी छिव का वर्णन करते नहीं बनता। ऐसा ज्ञात होता है, मानों कोटि सूर्य उदित हो गये हों। वहाँ धूप आटो पहर निकली रहती है। माया-मोह का कुहरा सदा फटा रहता है। वहाँ जन्म-मरण की आशंका छूट जाती है और अवधेश पुरुष (राम) मिल जाते हैं। वहाँ चारों और हीरा और लाल की बत्तियाँ सदा फिलिफल-फल-फिल किया करती हैं। वहाँ आकाश में महाध्विन (की लपट) घनघोर-रूप से उटा करती है। जलेश (हन्द्र) अमृत की वर्षा किया करते हैं। लक्ष्मीसखा कहते हैं कि मेरे प्रियतम बड़े सुन्दर हैं। उनका सन्देश सुन लो। मनुष्य के जन्म में यदि उस प्रिय को पाने से चूक गये, तो फिर आगे उसका पता लगना किन्त है।

### (२)

सुम्दर सहज उपाय कहिले, से करू तवन के ना। पा। सबसे होई रहु छोट बटिया चलु नवन के ना॥ पा। कह बेर श्राइल नियार सिखया पितया गवन के ना॥ पा। श्रा श्राइकी घटल संजोग मिलि लेहु राधारमण से ना॥ २॥ नाहीं त बीतेला बहार सिखया भादो सावन के ना। जो रह-रह उठेला भकोर श्राम्धी पानी पवन के ना॥ ३॥ सुखसे श्रावेला नीन्द्र पिया संगे सेज फुलवन के ना। सुखसे सिखया स्वारथ करी लेहु जीवन जनम-मरन के ना॥ ४॥

अरी कामिनी, जी भर के कलोल कर ले। भवन की खिड़ कियाँ खुत्ती हुई हैं। अपनी कमर में तलवार बाँघ कर पिया से मिलने की तैयारी कर। इसके लिए सुन्दर और सहज उपाय जो मैं कहता हूँ, उसे तू कर। तू सबसे अपने को छोटो बनाकर रह और नम्र होकर मार्ग चल। अरी कामिनी, खुलाने के लिए कई बार नियार (निमंत्रण) श्राया श्रीर गवना कराने के हेतु कई बार पाती श्राई। श्रवकी बार संयोग मिल गया है। तू राघारमण नी से मिल ले। नहीं तो हे सिल, इस सावन-भादों की बहार, जो रह-रह कर श्राँधी-पानी के रूप में प्रकट हो रही है, बीती जा रही है। पुष्प-शय्या पर प्रीतम के संग लेटने पर सुख की निद्रा श्राती है। लक्ष्मी सखी कहते हैं, श्ररी सखी! श्रपने जीवन श्रीर जन्म-मरण का स्वार्थ सिद्ध कर ले।

### श्रा**र**ती ( ३ )

श्रारती सतगुरु दीन दयाला, जेकरे पर हरेला तेकर करेला निहाला हो ॥
से महजे सहजे गगन चिंद जाला, श्रापु-से-श्रापु उजे खुलेला ताला हो ॥
लउकेला सगरे लाले-लाला, जे माया के बंधन उभरी नु जाला हो ॥
जगमग जगमग होला उजियाला दरसेला सुन्दर फरेला कपाला हो ॥
छांछमी सखी के सुन्दर पियवा उजे बिधना लिखेला मोरे भाला हो ॥

त्रारती सत गुरु दीनद्याल की है। जिस पर वह दल गई, उसी को निहाल कर दिया। वह व्यक्ति सहज रूप से गगन पर चढ़ जाता है और श्राप-से-श्राप उसका (श्रजान श्रीर मोह का) ताला खुल जाता है। उसको सवेत्र लाल-ही लाल (प्रेम का रंग) दिखलाई पड़ता है। वहाँ जगमग-जगमग उजाला-ही-उजाला रहता है और भाग्य का फल सुन्दर रूप स फलने लगता है। लक्ष्मां सखी कहते हैं कि विधि ने मेरे भाग्य में लिखा है, मेरा सुन्दर प्रियतम मुक्ते मिलेगा।

#### ( 8 )

जागु जागु मोरे सुरित-सोहागिन, हिर सुमिरन कर बेरा ॥ पिथवा बियोगिनो होखना जोगिनी, करिले श्रलखकर फेरा ॥ सात सबेरी भले लागल लगनी, करिले श्रमरपुर हेरा ॥ किर लेहु सजनी सरजुग भंजनी, सुन्दर खसम कर चेरा ॥ लिइमी सखी के सुन्दर पिथवा देखिले करम कर फेरा ॥

अरी मेरी सोहागिन सुरांत, (स्मृति) जाग, जाग, हिर का स्मरण करने (जपने) की यह बेला है। अरी जोगिनी अपने प्रियतम की वियोगिनी बन कर अलख प्रियतम के लिए फेरा शुरू कर इस बार सबेर ही लग (शुभ मुहूर्त्त) आ गया है। अमरपुर (परलाक) में डेरा कर ले। अरी सजनी, तू सब युगों में भजन कर ले। सुन्दर पति की चेरी बन जा। लक्ष्मा सखी कहते हैं, सुके तो सुन्दर पिया मिल गया। देखा, करम का फेर इसी को कहते हैं।

# भजन्

खुलन चाहे नैया केंहु वा सतलोक के जवैया॥ चढ़वत चढ़ऽ ना त फेरू ना श्रवैया, ना त का करबंड फेरू पाछे पछतेया॥ भवै-जल अगम एक नाम के नैया सतगुरू मिलने खेवैया, भिक्किश में घाट लागे गगन उतरैया, लिइमी सखी पार भैली साहब सरनैया॥

नाविक (गुरु) यात्रियों ( संसारियों ) को पुकार रहा है। नाव खुलना चाहती है। अरे, कोई सत् लोक को जानेवाला है? चढ़ते हो तो चढ़ो, नहीं तो फिर नाव ( हरिनाम ) आनेवाली नहीं है। फिर पछता कर क्या करोगे? इस संसार-सागर में अगम जल है। हरि नाम रूपी नौका ही एक मात्र सहारा है। अरे! इस नाव को खेने वाले सत् गुरु जी मिल गये, यह नाम कभी नाव भ्रकुटी घाट (त्रिकुटी ) पर तो लगती है; और गगन ( ब्रह्मांड ) में पार उतरती है। लक्ष्मी सखी कहते हैं कि मैं इस नाव पर चढ़ कर मालिक की शर्या में आकर भव-सागर पार कर गया।

### ( ६ )

#### बारह मासा

लागेला हिरोलवा रे श्रमरपुर में सूलेला संत सुजान॥
चलु सिखयन सुन्दर वर देखे खोलि लेहु गगन पेहान।
येह पार गंगा श्रोह पार जमुना बीचे-बीचे सुन्दर भान॥
चारू श्रोर उगेला जगमग तारा मलकेला सुन्दर चान।
लक्ष्मी सखी के सुन्दर पियवा मिलि गहले पुरुष पुरान॥
लागेला हरोलवा रे श्रवधपुर जे सुलेला राम नरेस।
चलु रूखी चलु श्रव देखन पियवा नीके तरी बाँधी बाँधी केस॥
एक श्रोर सीया धनी एक श्रोर सखिया बीच में बहुठेला श्रवधेस।
सोने दर बरहा रूपन कर पाटी मिलुहा सुलावे ला सेस॥
लिख्निमी सखी के सुन्दर पियवा गुरुजी दिहलो उपदेस।

श्रमरपुर में हिडोला लगा हुआ है और सन्तों का समाज उसपर चढ़कर भूला भूल रहा है। हे साख्यों! चलो सुन्दर वर देख आओ। आकाश का पेहान ( ढकन , अर्थात् ध्यान-पटल को खोल लो। इस पार गगा हैं, उस पार यमुना, और बीच में सुन्दर सूख्ये हैं। (इहा और पिगला के बीच में ज्ञान है) चारों ओर जगमग-जगमग तारे उगे हुए हैं और सुन्दर चन्द्रमा मलक रहा है (समाधि-दशा में मलकनेवाले प्रकाशपुंज दील पड़ते हैं।) उसी स्थान पर लक्ष्मी सखी के सुन्दर पिया, जो पुरातन पुरुष हैं, मिल गये। अवधपुर में हिडोला लगा हुआ है और राजा रामचन्द्र उसपर चढ़ भूला भूल रहे हैं। अरी सखी! चलो पिया को देखने के लिए। अब्छी तरह बालों को सँवार लो। एक ओर तो सीम ग्यवता सीता हैं और दूसरी और सिलयों हैं, बीच में अवधेश राम बैठे हैं। सोने की रस्ती है, चाँदी की पटरी है और शेषनाग ( लक्ष्मण ) भूला मुला रहे हैं। लक्ष्मी सखी के सुन्दर प्रीतम हैं। गुरु ने उनका ऐसा ही उपदेश दिया है।

( 9 )

लागेला हिलोरवा कदम तरे गोन्नालिनि करत बिहार॥
एक श्रोर हम भनी एक श्रोर राधिका बिचेबिचे नन्दकुमार।
चारु श्रोर साम घटा सखी गरजे महर-महर फुहुकार॥
बाजेला बंसी उजे बिगेला तान सागरवा के पार।
लिक्किमी रखी के सुन्दर पियवा जे कत मिलेला करतार॥

कदम्ब के नीचे हिडोला लगा हुन्ना है। गोपी विहार कर रही है। एक न्नोर में सुहागिन हूँ न्नौर दूसरी न्नोर राधिका हैं। बीच में नन्द के कुमार श्रीकृष्ण हैं। न्नारी सखी, चारों न्नोर काली-काली घटाएँ गरंज रही हैं। मेघ बरस रहा है। वंशी बजती है। वह सागर के उस पार तक न्नारी तान फेंक रही है। लक्ष्मी सखी कहते हैं कि हमारे प्रीतम तो बड़े सुन्दर हैं। वे कर्तार कहाँ मिलेंगे ?

### ( & )

नहहर, में मोरा लागेला हिरोलवा जगमग जनक फुलवार।
कहसे चलों लाज सरम कर बितया पिया मोर ग्रहले ससुरार॥
एक ब्रोर हम धनी एक त्रोर सिखया बीचे-बीचे सुन्दर भतार।
चलु सखी चलु सुख किर लेहु सजनी ना त नाटक जाला हार॥
लिक्किम सखी के सुन्दर पियवा देखिलेहु ग्रथम उधार॥

मेरे मायके में जनक की जगमगाती फुलवारी में हिंडोला लगा हुआ है। में वहाँ कैसे जाऊ ! लाज की बात है। मेरे पिया ससुराल आये हुए हैं। एक ओर में बैठती आरे दूसरी ओर मेरी सखियाँ बैठतीं हैं और बीच में सुन्दर पिया बैठते हैं। अरी सखी, चलो (लाज छोड़कर) हम सुख कर ले। नहीं तो इस संसार कपी नाटक के खेल में हमारी हार होने जा रही है। लक्ष्मी सखी कहती है कि हमारे प्रीतम बड़े सुन्दर हैं। अपमों के उद्यारक उस पिया को तुम देख लो।

( 9 )

लागेला हिरोलवा गगनपुर जहुँवा सूला सूलेला मोरे कंत।
कहसे चलों लाज सरम सखी मोरा ससुर भसुर सम संत॥
रात कर होलिया सुरत कर होरिया सुन्दर बहुठेला महंध।
चारू श्रोर ए सखीं श्रद्भुत सोभा हीरा लटकेला लटकंत॥
लिक्षिमी सखी के सुन्दर पियवा पुरुष मिलेला भगवंत॥

श्रामपुर में हिंडोला लगा हुआ है। जहाँ मेरे प्रियतम मूला भूल रहे हैं। श्ररी छखी, मैं वहाँ कैसे जाऊ ? सुक्ते लाज लगती है। वहाँ एव एत मेरे एसुर श्रीर भसुर हैं। मैं तो रात रूपी डोली में सुरित की डोरी से हिंडोला लगाऊँगी, श्रर्थात रात को

१. पति का बड़ा भाई, जेठ i को है कि कि कि अपने के अपने के अपने के कि कि

श्यान धर कर भूलूँगी। उसी में मुन्दर कंत लेकर बैठूँगी। उसके चारों श्रोर श्रद्भुत शोभा होगी श्रौर हीरों के तमाम लटकन वहाँ लगे होंगे। लक्ष्मी सखी को मुन्दर पिया के रूप में परम पुरुष भगवान् मिल गये।

(90)

चल सखी चल धोश्रे मनवा के मइली।
कथी के रेहिया कथी के घइली। कवने घाट पर सउनन भइली॥
चितकर रेहिया सुरतकर घइली। त्रिकटी घाट पर सउनन भइली॥
ग्यान के सबद से काया धोश्रल गइली। सहजी कपड़ा सफेदा हो गइली॥

कपदा पहिरि लछमी सिख म्रानंद भइली। धोबी घरे भेज देहली नेवस कसहली ॥

सखी कहती है—'श्रारी सखी, चलो मन की मैल घोलें। किस चीज की रेह (सजीदार मिट्टी) होगा श्रोर किसका घड़ा होगा ? किस घाट पर सउनन (सजी मिट्टी में कपड़ों को भींगोना) होगा।' पहली सखी उत्तर देती है—'चित्त की तो रेह होगी श्रोर सुरात (सुमिरन) का घड़ा बनेगा श्रोर त्रिकुटी घाट (ध्यान) पर सौंदन होगा।' श्रातः दोना सांख्या जाकर त्रिकुटी घाट पर ज्ञान के शब्दों से श्रारीर घोती हैं सहज ही उनका श्रारीर-स्पी वस्त्र स्वच्छ हो गया। लक्ष्मी सखी कहते हैं, धाए हुए स्वच्छ वस्त्र को पहनकर हमारी सखी श्रानंद-मग्न हो उठीं। उन्होंने घोबी के घर (गुरु के घर) निमंत्र श्रा सुपारी मेज दी।

... . . . . . . . . . (. 98°).

मान प्रमान सुगना हुकुम हजूरी ॥
तन-मन-धन सब मिलि जहाँ धूरी ।
दूनो हाथे करबे जहसन मिलिहें मजूरी ॥
रती भर घाट ना होई मजूरी ।
एक दिन मरे के परी काटि काटि खूरी ॥
लाकुमी सखी कहे अबहुँ ले चेतो ।
ना त जम्हू आके सुँहे सुँहे थूरी ॥

श्ररे तोता (श्रात्मा), तू हुजूरी (सरकारी श्राज्ञा) को मान। तेरे तन, मन, धन सब एक दिन घूल में मिल जायेंगे। तू दोन हाथों से जैसा कर्म करेगा, वैसी ही मजदूरी भी तुमें मिलेगी। रत्ती-भर भी कमी-बेशी मजदूरी में नहीं होगी। एक दिन तुमें खूरी काट-काट कर (एँड़ी रगड़-रगड़ कर) मरना पड़ेगा। लक्ष्मी सखी कहतें हैं कि श्रवसे भी तूचेत जा; नहीं तो यमराज श्राकर मुँह को खूब थूर (कुचल) देगा।

( 98 )

जागिये श्रबधेस ईस बसिला-रुखान मँगवाइये। जो श्रबज्जे कछु बनल नाहीं श्रबहूं ले बनवाइये॥ सुन्दर ऐगो कुटी गगनमंडल में छुवाइये। जो रास वो विसास रचि रैनिया गुँबाइये॥ जैमें भुत्ति-भुति राम राम-नाम गुग् गवाइये | जे लोग्रा-खांड, बरफी जड्डू वहठल-वहठल खवाइये || खुद्दी नाहीं जूरे ताको ग्रमृत से सनवाइये | भासाक श्रो पोक्षाक छिनि लंगे बैठवाइये || लिखमी सखि के सुन्दर पियवा नाल भरवाइये | राम नाम ना भजे ताको ठाढ़ करवाइये ||

यहाँ भगवान को बहुई (कारीगर) के रूप में मानकर लक्ष्मी सखी ने स्तुति की है। हे अवध के मालिक (ईश्वर), जागिए। अब बयुला और रूखानी में मंगवाहए। अब तक जो कुछ नहीं बना, उसको आप अब भी बनवाहए। मेरे लिए गगनमंडल में एक सुन्दर कुटी छवा बीजिए। उसमें रास-विज्ञास करके मेरी रात्रि को सानन्द व्यतीत कराहए। उस कुटी में मुक्ते भूला भुलाकर राम-नाम का गुण गवाहए। खोआ, मिसरी, बरफी, कहुइ, आदि को उस कुटी में बैठे-बैठे मुक्ते खिलाहए। जिसको खुदी (तर्ण्डल-क्ष्ण) नहीं जुड़ती हो, उसे अमृत से सना हुआ भोजन दीजिए। वेष-भूषा को छीनकर उसे नम बैठाइए; अर्थात् उसके सभी मेद-भावों को मिटाकर अपने में मिलाइए। लक्ष्मी सखी के प्रियतम बड़े सुन्दर हैं। हे प्रियतम, आप सुक्तसे पूरा नाक भरवा लीजिए; अर्थात नाल उठवा कर कसरत करा लीजिए। जो राम-नाम नहीं भजे, उसे दिन-रात हमेशा खड़ा रखने का दंड दीजिए।

यह छन्द विशुद्ध भोजपुरी का है, परन्तु अन्त के क्रियापद हिन्दी के हैं।

## तेगअली 'तेग'

श्राप बनारस के रहनेवाले मुसलमान कवि थे। श्रापकी लिखी एक पुस्तक 'बदमाश-दरपण' प्राप्त हुई है। यह पुस्तक किव की प्रौदावस्था की रचना जान पड़ती है। इसलिए, अनुमान है कि किव का जन्म उन्नासवीं सदी पूर्वार्क्ष के श्रन्त में हुआ होगा।

पुस्तक उदू 'शेर' के छन्द में लिखी गई है। श्राद्योपान्त गजलें हैं। इसको हम तेगश्रली का भोजपुरी 'दीवान' कह सकते हैं। पश्चिमाय माजपुरा का शुद्ध रूप इसमें मिलता है। यह एक उच्च कोटि का काव्य है। लाला भगवानदीन कहा करते ये कि काव्य का बहुत प्रौढ़ रूप 'बदमाश-दरपण' में व्यक्त किया गया है। इस पुस्तक की कविता की भोजपुरी में बन।रशीपन का पुट श्रिषक है।

> श्रांख सुन्दर नाहीं यारन से त्रदावत बाटऽ। जहर क छूरी करेजवा में चलावत बाटऽ॥१॥

१. बढ़ई का एक श्रीजार, बटाली।

२. काशी-नागरी-प्रचारणी-पुस्तकालय में पुस्तक सुरच्चित है। यह काशी के 'भारत-जीवन' प्रेस से सन १८६५ ई॰ में छूपी थी।

सुरमा आँखी में नाहीं ई तू छुलावत बाटऽ। शा बाद है दुतकी बिछुआ दे पे चढ़ावत बाटऽ॥ शा स्रतर देही में नाहीं तू ई लगावत बाटऽ। शा सहर के पानी में तहसार है लगावत बाटऽ। शा लहर के पानी में तहसार है लगावत बाटऽ। शा कह जाल है कि स्नाइला से स्नावत बाटऽ। शा सात चौद्र के ठेकाना तू लगावत बाटऽ। शा सच कह इ बूटी कहाँ छानल इ सिंघा राजा। सात कल काहे न बैठक में तू स्नावत बाटऽ॥ शा लार' में बूटी के मिल्ल इकि तुम्हें ले गैलीं। लामे-लामे जे बहुत सान बुकावत बाटऽ॥ शा सोमे-लामे जे बहुत सान बुकावत बाटऽ॥ शा के को हो दे तु करेजा पे दरल इ बरबस। ई हमस्रन के भला काहे सुस्नावत बाटऽ॥ ॥

भौं चूम लेइला केहू सुन्दर जे पाइला। हम ऊहई जी छोठे पर तहस्रार खाइला॥८॥ चूमीला माथा जुलफी क लट सुहे में नाईला। संभा सबेरे जीभी में नागिन इसाईला॥९॥ हंन कैके अपने रोज त रहिला १० चबाइला। राजा ११ के अपने खुरमा औ बुंदिया चभाइला ॥१०॥ सौ सो तरे १२ के मुड़े १ उ जो खिम उठाइला। पै राजा तृहें एक बेरी १४ देख जाइला ||११|| कहलीं के काहे श्राँखी में सुरमा लगावलड ? हँस के कहलें छुरी के पत्थर , चटाइला ॥१२॥ पुत्री मतिन १५ रक्खव तुहें पलकन के आड़ में। तोहरे बदे<sup>१६</sup> हम आँखी में बैठक बनाइला ॥१३॥ हम खरमिटाव १७ कैली हाँ रहिला चबाय के। भेंवल धरत बा द्ध में खाजा तोरे वदे।।१४॥ श्रपने के लोई लोहली हाँ कमरी भी बा भईल १८। किनलीं १९ हाँ राजा लाल दुसाला तोरे बदे ॥१५॥ अत्तर तू मल के रोज नहायल कर रजा। बीसन<sup>२०</sup> भरत धइल वा कराबा<sup>२१</sup> तोरे बदे ॥१६॥

<sup>9.</sup> शान चढ़ाना। २. छोटा तेगा। ३. इत्र। ४. तलवार। ४. भंग का नशा। ६. लम्बी-चौड़ी डींग। ७. शेखी बवारना। ८. कलें ने पर कोदो दलना = अत्याचार करना। ६. सूत्रा खोभना, सालना। १०. चना। ११. त्रिय। १२. तरह। १३. शिर। १४. बार, दका। १४. सदश। १६. निमित्त। १७. खराई मिटाना = प्रातःकाल मुँह घोकर पहले-पहल कुत्र खाहर षानी पीना। १८. रखा हुआ। १६. खरीदा है। २०. बीसों। २१. सुगम्ब-पात्र।

नागिन मतिन व गाले पे जलफी क बार बाय। भौं भौ बरोनी रामधेर बिच्छी क स्नार<sup>3</sup> बाय ॥१७॥ तक्त्रार तीर बर्छी ग्रीर खंजर क धार बाय। खुनी क इमरे श्राँख छुरी वा कटार वाय ॥१८॥ एक दू मिही तू ओठे क कबी दऽ राजा। रामधै तेग बहुत दिन से सुखायल बाड़े ॥१९॥ श्रंगार बोरसी क बाड़ बनल तू जाड़ा में। गरम करऽ कबौ हमरो बगल सुनऽत सही ॥२०॥ जब से फंदा में तोरे जुलफी के आयल बाटीं। रामधै भूल भुळैया में भुलायल मून-मून<sup>६</sup> म्राँख तोहें देखीला राजा रामधै। न त बूटी क नसा बा न उँघायल बाटीं ॥२२॥ साथ परछाही मतिन राजा फिरीला दिन रात। बन के पुतरी तोरे श्राँखी में समायल बाटी ॥२३॥ राजगही बस हमें तेग राजा दे देखें । जब कड्लें . कि तोहरे हाथ विकायल बाटीं ॥२४॥ रिसी मुनी से भी तोरे बदे बढ़ल बाटी। न दाना खात हुईं श्री न पीयत जल बाटीं ॥२५॥ कहे-सुने के ऐ संगी गुरु<sup>८</sup> भयल बाटीं। ते एक पंछी के चंग पर हम चढ़ल बाटीं ||२६॥ ऐ राजा देखीला जुलफी के जाल से तोरे। छुटब न रामधे चिरई<sup>९</sup> मतिन बक्तत बाटीं ॥२७॥ जेहल में तोदली हैं बेड़ी और हथकड़ा डराडा। से तोहरे जुलफी के फंदा में हम फसल बाटीं ॥२८॥ पत्थर के पानी भ्राग के बायू के सामने। जा जा के रजा मूड़ ऋकाइला तोरे बदे ॥२९॥ जुल्फी तू अपने हाथे में धैके कसम ई खा। नागिन डसे हमें जे कभी तोसे बल १० करव ॥३०॥

<sup>9.</sup> सदरा । २. राम-शपथ । ३. डंक । ४. सतानेवाला त्रिय व्यक्ति । ५. श्रंगीठी, गोरसी । ६. श्राँख मूँद-मूँदकर, ध्यान धर-धरकर । ७. दे दिया । ट. उस्ताद (बनारसी बोली में ), श्रोर भारी । ६. चिड़िया । १०. दगा, धोखा ।

## महाराज खङ्गबहादुर मछ

श्री खन्नवहादुर मन्न, राष्य ममौली (गोरखपुर) के राजा थे। आप बड़े मधुर प्रकृति के पुरुष थे। सन् १६१० ई० में इलाहाबाद में जो नुमाइश हुई थी, उसी में आग लग जाने के कारण आपका स्वर्गवास वहीं हुआ। आप का उपनाम 'लाल' था। आप हिन्दी और मोजपुरी के बड़े सुन्दर किव थे। आपने मोजपुरी में 'सुधाबूँ द' नामक पुस्तक कि काली गीतों में लिखी है। आपकी कजलियाँ बहुत रसोत्पादक हैं। उनकी तारीफ भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र ने भी की है। 'सुधाबूँ द' के सभी छन्द मोजपुरी में नहीं हैं, कुछ बजमाषा के भी हैं। आपकी मोजपुरी-माषा में पछाहीं भोजपुरी और गोरखपुरिया अवधी का भी पुट है।

(१)

सखी ! बांसे की बँदुरिया जियरा मारे रे हमार ।। नीच जाति मोहन-मुँह लागिल, बोले नाहिं सँभार । लाल श्रधर रस पान करित है बिख डांगलित निरधार ॥ सखी, बाँसे० ॥

( 3 )

प्यारे ! धीरे से ऋजावऽ क्षोंका सहजो न जाय || जसऽ जसऽ पेंग परत इत-उत सों, तस-तस जिया सहराय || प्यारे ! धीरे० ||

( )

कैसे भूजें रे हिंडोरा जिनके सैंया परदेस। श्रीरन के संग प्रीति जगाई, घर के किछ न संदेस ॥ कैसे भूजें ।।

(8)

तोर पिया बोले बड़ी बोल, मोरी ननदी ! केतनो कहों तिनको नाहीं माने, ऋटे-मुठे करेला ठठोल, मोरी ननदी ! बाहि पकरि बरबस बिलमावे, लुटेला जोबन श्रनमोल, मोरी ननदी !

( 4)

परदेसिया के त्रीत जइसे बदरा के छाँह ।। प्रीति लगा के निरबाह करत निहं, नाहक पकरे बाँहिं । लाल चारि दिन नेह लगाके दाग देत जिय माहिं।। परदेसिया ।।

(६)

श्रवहीं थोरी-सी डिमिरिया सेजिया चढ़तो हेराय ।। बाँह गहत तन थर-थर काँपे, उर पकरत घबराय । श्रंक लगावत लाल बाल, वह बार-यार बललाय ।। श्रवहीं थोरी० ॥

१. सन् १८८२ ई॰ में यह खड्गवितास प्रेस, पटना से प्रकाशित हुई थी।

( 0 )

श्रव त छोटकी रे ननदिया इछ तिरछावे लागिल नैन।।
मुरि मुसकाये लागिल निज तन ताकि-ताकि, करे लागिल कुछु-कुछु सैन।
छिपि-छिपि साल बाल सिखयन से सुने लागिल रस बैन।। श्रव त छोट ।।

( 4)

पिया निरमोहिया नाहीं आवे रे भवनवाँ रामा, रिह रिह आवेला भवनवाँ रे हरी ! काहे मोरे अँचरा से तें जोरले रे दमनवाँ उरामा, केहि कारन ले आइले गवनवाँ रे हरी ! चढ़ली जवनियाँ दृजे बहेला पवनवाँ रामा, तीजे जियरा मारेला सवनवाँ रे हरी!

( 9 )

श्राये रे सवनवाँ नाहीं श्राये मन-भवनवाँ ' रामा, जोहते दुखाली व्यनो श्रेंखिया रे हरी! केहू ना मिलाने उत्तरे मोहे समुक्ताने रामा, दुख नाहीं बूकें प्यारी सिखया रे हरी! केहि विधि जाई उदि पिया के मैं पाई रामा, हदलो ना जाये बिना पँखिया रे हरी!

( 80 )

पिया बितु पिषहा की बोली मोसे सहलो ना जाय।
'पीड कहाँ' कहि बोले पापी एक छन रहलो ना जाय।
लाल भैलन श्रद्दसन निरमोही श्रव कुछ कहलो ना जाय।। पिया बितु पिप ।।

(99)

मनभावन बिन रितया सावन के भयावन भइलो ना ॥ बादर गरजे जियरा लरजे, बरजे पिष्हा न कोय, दैया सुनी सेजिया साँपिन-सी भयाविन भइलो ना ॥ प्यारी भइली श्रव तो कूबरी रे सवितया उनके लेखे<sup>९</sup>, मोरी खदली जविनयाँ हाय श्रपावन भइलो ना ॥

> ( १२ ) रिया<sup>१०</sup> नई-नई गोरिर

माथे दे-दे रोरिया १० नई-नई गोरिया, सु हिलि मिलि गावेली कजरिया॥

१. मुँह मोइकर । २. मुर्झी, घुमरी । ३. दामन, चादर या अँगरखा का छोर ।

४. सावन मास। ५. मनभावन, त्रियपति। ६. बाट जोहना, प्रतीचा

उ. दुखती है। द. मुमे। ६. वास्ते, लिए। १०. रोली का टीका।

मोहनी मूरितया उठली दूनो छितिया, लगाये जाली बाँकी रे नजरिया।। नाके सोहे मोतिया पहिरे धानी घोतिया, उजारी ढारें लगली बजरिया।। (१३)

उनके मुँहवाँ के उजेरिया देखि, चन्दा द्विप-छिप जाय।। निरिष्ठ श्रलक कारी घुँ घुरारी नागिनहू बल खाय। बाल लाला के सौंहें बिम्बा फल गुरकाय॥ उनके मुँहवाँ०॥

( 88 )

कलपत बीते सखी मोहे सारी रितया, लहरी, विद्या छ्यलवा वित्यो जागेना ॥ मुहवां में चूमां-कूमों खे-ले उनके कोरवा के, लहरी चूँखिया ना खोले गरवां लागे ना ॥ केतनों सिखि सिखाओं सञ्जक्षाचों, लहरी कौनो विधि सुरहा कस पागे ना ॥

#### ( 9,00 )

कैसे मैं बिताओं सखी सावन के महिनदाँ, लहरी सेंया निरमोही परदेसवा ना ॥ गवनवाँ को आये मोहे घर बैठाये, लहरी, दूर्वार भहली एही रे फ्रॅंदेसवा ना ॥ श्रापी नाहीं आवे पापी, भेजे नाहीं पतिया, लहरी केहू से पठावे ला सदेसवा ना ॥

#### (98)

कड़कै बिज़ुलिया घड़के छितिया मोर जनिया<sup>4</sup>
तापर रिसि-िकाम बरसेला सवनवाँ रे हरी!
भावे ना भवनवाँ पिय विन श्रावेला कवनवाँ रे हरी!
सिख बब होइहैं मोरा गवनवाँ रे हरी!
केहू ना सुनावे टोपीवलवा<sup>90</sup> के श्रवनवाँ रामा
जियरा मारे प्रवा पवनवाँ रे हरी!

(99)

चमके रे बिजुलिया, पिथा बिन कड़के ११ मोरी छुतिया रामा, कल ना परेला दिन-रितया रे हरी! हमें बिसराय भइले, कुबरी के सँघितया १२ रामा, म्राखिर तो म्रहिरवा के जितया रे हरी!

१. सामने। २. कमसिन। ३. कमसिन पति। ४. कोड, गोद। ४. मुढ़, अरसिक। ६. दुर्बल। ७. चिन्ता। ८. सखि। ६. मुट्र्झा। १०. टोपीवाला ( छैला पति )। ११. फटना। १२. संगी-साथी।

श्रापु नाहीं श्रावे पापी भेजेनाहीं पतिया रामा, कैसे के बितावो बरसतिया रे हरी!

(90)

तोरी श्रॅंखिया रे नशीली, भौहें चढ़ली कमान कतुना घायल इत-उत लोटें कतुना तजले परान। लाल भये कितने दीवाने बक्त शान-के-श्रान<sup>२</sup> तोरी श्रॅंखिया रे नशीली भौहें चढ़ली कमान।।

# पण्डित बेनीराम

त्राप काशी के रहनेवाले थे। त्रापका समय हरिश्चन्द्र जी के समय से कुछ ही पूर्व था। श्राप केवल कजली लिखा करते थे। काशी श्रीर मिर्जापुर में कजली गाने की प्रथा बहुत श्रिषक है श्रीर मनचले किव इस छन्द में श्रब्छी रचनाएँ करते हैं। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र जी ने श्रपनी पुस्तक 'हिन्दी-भाषा' में कजली छन्द का इतिहास लिखा है बिससे इस छन्द की प्रसिद्ध ज्ञात होती है। उन्होंने श्रापका भी नाम उद्धुत करके श्रापकी एक कजली का उदाहरण भी दिया है, जो नीचे उद्धुत है। श्रापका पता हमें उसी पुस्तक से लगा। श्रापने काफी रचनाएँ की थीं।

(1)

काहे मोरी सुधि बिसराये रे बिदेसिया! तड़िए - तड़िए दिन रैना गँवायो रे काहे मोसे नेहिया लगाये रे बिदेसिया! अपने तो क्वरी के प्रेम मुलाने रे मोह लिख जोग पठाये रे बिदेसिया! जिन सुख अधर अमी रस पाये रे तिन दिए पान कराये रे बिदेसिया! कहें 'बेनी राम' लगी प्रेम कटारी रे उधोजी को ज्ञान मुलाये रे बिदेसिया!

# बाबू रामकृष्ण वम्मी 'बलवीर'

श्राप काशी के किव थे। हिन्दी (ब्रजभाषा) में श्रापने काफी रचनाएँ की थीं। श्राप 'रत्नाकर' जी के मित्रों में थे। काशी के साप्ताहिक 'भारत-जीवन' के श्राप सम्पादक थे।

१. बद्बदाना ( २, श्रीर का श्रीर, श्रंड-बंड ।

सन् १८६५ ई॰ में आपने भोजपुरी में तेगआजी 'तेग' द्वारा लिखित 'बदमाश दर्पण' का सम्पादन करके प्रकाशित किया था। सन् १६०० ई॰ में आपने भोजपुरी में 'बिरहा-नायिका-मेद' लिखा और उसे 'भारत-जीवन-प्रेत' से प्रकाशित किया। बिरहा-नायिका-भेद बहुत प्रौढ़ काव्य है। कुछ उक्तियाँ यहाँ दी जाती हैं—

#### ष्यालम्बन विभाव

लिजया दबावे मनमथवा सतावे मोसे, एको छन रहलो न जाय। लिख 'बलबिरवा' जमुनवा के तिरवा री हियरा के धिरवा नसाय॥१॥

#### नायिका

रूपवा के भरवा ते गोरी से पयरवा रे सोक्षवा असल नाहीं जाय। लिच-सचि जाला दैया गोरी की कमिरया, जोबनवाँ के बोक्षवा द्वाय ॥२॥ तसवा की सिरया में सोने के किनरिया उँजरिया करत मुख जोति। अगर - बगर जर - तरवा लगल बड़ जगर-मगर दुति होति॥३॥ जोबना उलिह्या री नवकी दुलिह्या हो गोरा - गोरा गोरी तोरा गाल। चक्वा सिरस तोरा जोबना लसत देह, दिपे मानो सोना के मसाल॥॥॥ गोरिया छुबीली तोरी श्रांखिया रसीली भोरी बतिया रँगीली रसखान। सुख चँदवा बिमल दोड जोबना-कमल 'बलिंबरवा' के जियरी-परान ॥५॥

#### स्वकीया

श्राज बरसाइत<sup>९०</sup> रगरवा<sup>९९</sup> मचात्रो जिन नहके <sup>९२</sup> भगरवा उठाव। श्रपनो ही बरवा <sup>९३</sup> मैं पुजौं 'बलविरवा' पीपरवा <sup>९४</sup> पूजन तूही जाव ॥६॥

## (मुग्धा ) अज्ञात यौवना

तेहूँ न बतावे गोइयाँ भूठे भरमावे काहे सवती के मुहवाँ नराज।
मोरी छितिया पे करवा सुख 'बलिश्वा' री छाँखिया मुँदत केहि काज ॥७॥
भर-भर छावे मोरी छाँखिया न जानूँ काहे, देखे के लागल बढ़ चाव।
छोहू मोहे छिप - छिप सजनी निहारे 'बलिश्वा' के मतवा बताव ॥८॥
बईद - हकीमवा बुलाओं कोइ गुइयाँ, कोई लेखों री खबरिया मोर।
खिरकी से खिरकी ज्यों फिरकी फिरत दुखों, पिरकी उठल बढ़े जोर ॥९॥

अर्थात्—अरी सखी, त्भी नहीं बताती। त्भी मुक्ते भूठे ही बहला रही है। मेरी सौत का मुख आज उदास क्यों है शिआज क्यों मेरी छाती पर हाथ रखकर मुख से किस काम के लिए बलवीर प्रीतम आँखें मूँद देते थे शिमेरी आँखें आज भी भर आती हैं। मैं नहीं जानती कि क्यों उसे देखने के लिए बड़ा चाव हो रहा है। वे भी छिप-छिप-

१. भार । २. पैर । ३. सीधा । ४. श्रगल-बगल ! ५. जरी का तार । ६. उभ हे हुए । ७. नई । ८. भोलीभाली । ६. प्राणाधार । १०. वट-सावित्री के पर्व का दिन । ११. रगह, संघर्ष । १२. नाहक, व्यर्थ । १३. पति श्रौर वट-वृत्त । १४. पीपल का पेड श्रौर पराया पति ।

कर मुक्तको निहार रहे हैं। री सखी, उन बहाबीर का मेरे साथ क्या रिश्ता है, बताश्रो। श्रारी सखी, किसी वैद्य-हकीम को बुला ले श्राश्रो, जो मेरी खबर ले। सुके दो पिरकी (दो कुच) बड़े जोर की उठ श्राई हैं। मैं इन खिड़की से उस खिड़की तक फिरकी की तरह (छटपटाकर) दौड़ा करती हूँ।

## ज्ञात यौवना

हथ-गोड़वा २ के लिलिया निरख के छिबिलिया मगन होली मनवाँ मँभार। हेरी-हेरी जोवना निहारे दरपनवाँ में चेरि - वेरि छँचरा उचार ॥१०॥ उठलें जोवनवाँ नैहर के भवगवाँ गवनवाँ भयल दिन चार। भावे नाहीं गोरिया के गुड़िया के खेत नीक लागे बलविरता भतार॥११॥

फिरजीं रोहनियाँ <sup>3</sup> जोबनयाँ के पनियाँ ४ जवनियाँ चढ़ल घनघोर । रोवेली सर्वातिया निरिख के पिरितिया, यहत 'बलविरवा' के जोर ॥१२॥ तोहरी नजरिया री प्राण पियरिया मछ्रिया कहेर्ले कवि लोग । तोहरा जोबनवाँ त बेलवा के फल 'बलबिरवा' के हथवा ही जोग ॥१३॥

## नवोद्धा

हथवा पहिर दुस्रो बहियाँ जकरि पिय, सेजिया बैठावे जस लाग प। भटक-पटक मानो बिजुरी छुटक 'बलविरवा' के कोरवा से भाग ॥१४॥

# विश्रव्ध नवोड़ा

धुकुर-पुकुर व सब अपने छूटल अव, रसे-रसे जियरा थिरान। सेजिया के भीरी भोरी जाके देवे लागल 'बलबिरवा' के हथवा में पान ॥१५॥

#### मध्या

बगरें पुतेली मोरी ननदी जिठिन गाँ वियहवल दुलहवा में लजाउँ।
रितयां के उठै सेयाँ र चोरवा की नैयाँ र लाजन धरितया गिर जाउँ॥१६॥
लिजिया की बितया ई कैसे कहाँ ऐ भी जी जो मोरे बूते र कहलो न जाय।
पर र के फगुनवाँ के सियली चोलियवा में, श्रमों र ज जो बनवा श्रमाय र ॥१७॥
छितियाँ लगित रस बितयाँ पगित सारी रितयाँ जगित बिध केल।
मैया भैया न सुहाबै मनमयवा सतावै मन मावै 'बल बिरवा' के खेल ॥१८॥

### परकीया

जनम-जनम ६र पुनवाँ १५ के फल मोरे गडरि-गोसाइनि १६ हेरि । महया ! जोर करवा १७ क्षें माँगो हहे बवरा १३ जे की जे 'बलबिरवा' की चेरि ॥१९॥

१. फोड़ा। २. हाथ-पैर । ३. रंगत, रोशनी। ४. पानी, शोभा। ४. जैसे ही (बैठाने) लगा।६. घड़कन, हिचका ७. निकट। ८. वगत में हो। ६. स्वामी। १०. तरह। ११. सुक्तते। १२. गत वर्ष। १३. इस वर्ष। १४. शॅंटना। १५. पुरुष। १६. स्वामिनी पार्वती। १७. हाथ। १८. वरदान।

### गुप्ता परकीया

ननदी जिठनियाँ रिसावें चाहे गोइयाँ मारे मोहिं ससुरा भतार। बगरे की कोठरी में सूतव न दैया उहाँ, भपटेला मुसवा-विलार॥ २०॥

#### वचनविदग्धा

सखी न सहेली मैं तो पड़लीं श्रकेली, मोरी सोने-सी इजतिया बचाव। हथगोड़वा में मेंहदी लगल 'बलबीर' मोरा, गिरऽल<sup>२</sup> श्रॅंचरवा धराव<sup>3</sup>॥ २१॥

### रूपगर्विता

मोरी बहियाँ बतावे 'बलबिरवा' सरोजवा, त हरवा गरवा में कि ४ न देत । जब मुँहवाँ कहला मोर चँदवा सिरस, कहु चँदवे निरखि कि न लेत ॥ २२ ॥

भावार्थ—हे सखि ! वह नायक, मेरी बाँहों को कमलनाल कहता है तो उस को क्यों नहीं हार बनाकर अपने गले में डालता है। वह मेरे मुख को चन्द्रमा के समान कहता है तब उससे कहो कि चन्द्रमा को ही देख लिया करे।

### प्रोषितपतिका

फुलिहें श्रनरवा सेमर कचनरवा पलसवा गुलबवा श्रनन्त। बिरहा कि विरवा कि लगायो 'बलिबरवा' सो फुलिहें जो श्रायो है बसंत॥ २३॥ रजवा करत मोर रजवा मधुरवा में हम सब भइलीं फकीर। हमरी पिरितिया निबाहे कैसे ऊधो, 'बलिबरवा' की जितया श्रहीर १०॥ २४॥

### खंडिता

स्रोठवा के छोरवा कजरवा, कपोलवा प पिकवा के परली लकीर। तोरी करनी समुक्त के करेजवा फटत, दरपनवाँ निहारो बलबीर॥२५॥ तोरी लटपट पिया स्रो डगमग डेगिया<sup>११</sup> तू स्रगिया लगावे मोरे जान। जावो छावो<sup>१२</sup> वोही गेहिया<sup>१3</sup> लगावो जहाँ नेहिया, तू जावो बलबिरऊ सुजान॥ २६॥

### उत्कंठिता

डगरा<sup>१४</sup> के लोगवा से भगरा भइल किथों बगरा<sup>१५</sup> के लोगवा नराज<sup>१६</sup>। सगरा रयन मोहि तकते बितल बलबिरवा न त्रायल केटि काज॥२०॥

१. पास के। २. खिसका हुआ। ६. पकड़ाओं । ८. क्यों। ५. वियोग । ६. पीथा। ७. राज्य । ८. प्रिय (राजा)। ६. बतदेव के भाई श्री कृष्ण । १०. खाला,हृदयहीन । ११. ढग । १२. बिराजो, बसो । १६. गेह. घर । १८. रास्ता। १५. पडोस । १६. नाराज, असंतष्ट ।

#### स्वाधीनपतिका

मुखवा निहारे तन-मन तोपे बारे श्राठो छन रहेला हन्र्<sup>१</sup>। श्रपने हाथन तोर बरवा सँवारे 'बलविरवा' त भहल बा मज्र् ॥ २८॥ प्यारे की पियरिया<sup>२</sup> जगत से नियरिया<sup>3</sup> सुनरिया<sup>४</sup> श्रन्ठी तोरी चाल। गोरी तोहे कोरवा में श्रपने बहसवले होला प्यारी 'बलविरवा' निहाल॥ २६॥

## प्रवत्स्यत्-पतिका

दुखवा के बतिया नगीचवो व न त्रावे गुइयाँ ९ हँसी-ख़ुसी रहला हमेस । बजुन्रा ८ सरिक ९ कर-कँगना भइल सुनि प्यारे के गवनवाँ १० बिदेस ॥ ३०॥ परस्पर भाग्य-वर्णान

लिख बनमाली सब तिरिया<sup>११</sup> सिहाली<sup>१२</sup> धन-धन गोरी तोहरा सो**दा**ग। तोरी-सी पियरिया<sup>९३</sup> के गरवा <sup>१४</sup>लगावें धन प्यारे 'बलबिरवा' के भाग ॥ ३१॥ रूपक

गोरा गोरा रँग हो भभुतवा रमौले मानो सेली १५ लाल लिलया लकीर। रूपवा के भिल्या पलिकया १६ में माँगे 'बलबिरवा' की श्रिलयाँ फकीर।। ३२ ॥ भपभप १७ भपकेलीं १८ सोई मानो गोरिया री भुक-भुक करेली सलाम। (तोरे) गोड़वा १९ क धुरिया २० बरौनियाँ से पोछें 'बलबिरवा' क श्रॅं खिया गुलाम ॥ ३३ ॥

# महाराजकुमार श्रीहरिहरप्रसाद सिंह

महाराजकुमार श्रीहरिहरप्रसाद सिंह शाहाबाद जिले के दलीपपुर श्राम के निवासी थे। त्रापके पिता का नाम महाराजकुमार श्रीभुवनेश्वरप्रसाद सिंह था। त्रापका वंश परमार (उज्जैन) राजपूतों का है। शाहाबाद में परमार (उज्जैन) राजपूत = ११ फसली में, धार नगर (उज्जैन) से, महाराज शान्तनशाह के नेनृत्व में, त्राये ऋौर यहाँ के चेरो और हैहेय वंशी राजाओं को परास्त करके उन्होंने त्रापना राज्य कायम किया। इसी वंश में त्रापका जन्म हुआ था।

त्रापकी हिन्दी-रचनाएँ बहुत सुन्दर, प्रौढ़ तथा सरस होती थीं। श्रापने श्रपने श्रल्प जीवनकाल में ही हिन्दी की कविता की पाँच पुस्तकें लिखीं, जिनकी हस्तलिखित प्रतियाँ मिली हैं। प्रथम पुस्तक 'नखिख' है, जिसकें केवल तीन पृष्ठ प्राप्त हैं। दूसरी पुस्तक 'हरिहर रातक' है। इसमें १०० कवित्त श्रीर सबैया छन्दों में शिव-पार्वती की स्तुति है। तीसरी पुस्तक 'श्रस्मरनी या बिस्मरनी' है। इसकें किवत्तों में श्रपने बेकार जीवन-यापन पर पश्चात्ताप है।

इस 'बिस्मरनी' की एक प्रति भोजपुरी में भी है। माजूम होता है, किव ने प्रथम भोजपुरी में मूल रचना की, फिर उसका उल्था ब्रजभाषा में किया। चौथी पुस्तक 'ब्रस्फुटावली' है। इसमें 'ब्रस्फुट छुन्दों' का संप्रह है। पाँचवीं पुस्तक 'षट्पदावली' है। यह ब्राध्यात्म-विषयक है।

हरिहरप्रसाद सिंह को एक पुत्र हुन्ना जिनका नाम महाराजकुमार गिरिजाप्रसाद सिंह था। वे भी भोजपुरी में ही रचनाएँ करते थे। उन्होंने प्रचित्त गीतों के छुन्दों में बहुत-से गीतों की रचना की थी। पर वे सब त्र्याज त्रप्राप्य हैं।

१ उपस्थित, हाजिर। २. प्यारी, प्रीति। ६. निराखी। ८. सुन्दरी। ५. बैठाया। ६ नजदीक। ७. सखि। ८. बाजूबन्द। ६. खिसक कर। १०. गमन। ११. स्त्री। १२. सिहाती है। १६. प्यारी। १८. गखा। १५. सूत की कोली। १६. पखर्की। १७. ताबड़-तोड़। १८. भपकी लेती हैं। १६. पैर। २०. धूख।

हरिहरप्रसाद सिंह के अन्थों का प्रकाशन होने पर ही उन कविताओं की सरमता तथा आपकां प्रतिभा का पता पाठकों को लगेगा। वंश परम्परा की प्रथा के अनुसार अस्त्र-शस्त्र कला तथा घोड़ की सवारी आदि के आप बड़े प्रेमी और ज्ञाता थे। चिड़िया पालने के भी आप शौकीन थे।

आपकी 'बिस्मरनी' का भोजपुरी पाठ नीचे उद्भृत किया जाता है और उसका अर्थ हिन्दी में लिखने के स्थान पर उनकी ब्रजभाषावाली रचना ही, प्रत्येक छुन्द के नीचे दी जायगी।

#### कवित्त

(1)

लवलीं ना मन केहूं देवन के अराधे में, सधलीं ना मंत्र-तंत्र तीरथ ना नहेलीं हम, नाहीं देलीं कान कबो कथा श्रो पुरानन में, एको बेर रुकिके ना हरिगुन गवलीं हम। लेलीं ना नाम कबो ध्यान कइलीं ना जाम में भी, ऐसन विधि बाम काम कवनो ना श्रइलीं हम। एक प्रभु चरन सरोज रित पवले बिना, विसय लुभाइ हाइ समय बितवलीं हम।।१॥

#### व्रजभाषा

लायो में न मन कोऊ देवन के अराधन में, साध्यो मैं न मंत्र निहं तीरथ अन्हायो में। दियो में न कान कबो कथा औ पुरानन में, एक बार हूँ न अभिराम गुन गायौ में। लियो में न नाम-ध्यान कियो निहं जाम में, ऐसी विधि बाम काहू काम हू न श्रायो में। एक, प्रभु चरन-सरोज रित पाये बिना, विषय लोभाय हाय समय बितायो में॥शा

( २ )

जपलीं ना जाप सत बरत ना कहलीं कवो, जोग जग्य दान में ना रित उपजवलीं हम। छुवलीं ना छुटी बन, जल में ना सैन कहलीं, तापन में तिप के भी तन ना तपवलीं हम। तिरिपत ना कहलीं तर्पन से पितरन के, देके पिगड-दान गया रिन ना चुकवलीं हम। एक प्रभु चरन सरोज रित पवले बिना, विषय लुभाइ हाइ समय बितवलीं हम।।।।।

#### व्रजभाषा

जप्यो निहं जाप सत बत को न कियो, कबो जोग जम्य दान में न रित उपजायो मैं। छायो न कुटी बन जल सैन हूँ न लियो, जाय तप तापन में तनको न तपायो में। तृप्त न कियो मैं तर्पनादिक तें पित्रनि को, देइ पिएड दान गया रिन न चुकायो मैं। एक प्रभु चरन सरोज रति पाये बिना, विषय लोभाय हाय समय बितायो मैं॥२॥

(३)

बहुठवलीं ना देव कबो मन्दिर न बनवलीं, चिटिया-चटसार के खरच ना चुकौलीं हम। खोदवलीं ना कूप कबो पंथी पथ जीवन के, हेत बिसराम घर भी ना उठवलीं हम, लवलीं ना घाराम जे घाराम के देवेया जग, बौली खोदवलीं ना तड़ाग बनबवलीं हम। एक प्रभु चरन सरोज रित पवले बिना, बिसय लुभाइ हाइ समय बितवलीं हम।।३॥

#### त्रजभाषा

थाण्यो मैं न देव कवो मंदिर बनायो नहीं,
नहीं पाठशालन को खरच चुकायो मैं।
खोद्यो मैं न कूप कवों पंथी पथ जीवन के,
हेत विसराम पथगृह न उठायो मैं।
लायो न श्रराम जे श्रराम के देवेया जग,
बापी हूँ खुनायो न तहाग बनवायो मैं।
एक प्रभु चरन सरोज रित पाये बिना,
विषय लोभाय हाय समय बितायो मैं।।३।।

#### ( ४ )

थहलीं बहुत सिंखु खोदलीं बहुत भूमि,
गारि-गारि मूरि रस धातु के गलौलीं हम।
तोरलीं श्रनेक सिला फोरलीं कतेक गिरि,
ढहली श्रनेक गढ़ लोभ ललचौलीं हम।।
जतन त कहलीं बहुत कंचन रतन हेतु,
पवलीं ना कुछुत्रो वृथा बुद्धि के थकवलीं हम।
एक प्रभु चरन सरोज रित पवले विना।
विषय लोभाइ हाइ समय वितवलीं हम।।

#### व्रजभाषा

डोहो मैं बहुत सिन्धु खोद्यो मैं बहुत भूमि, डारि-डारि मूरि रस धातुहि गलायो मैं। तोर्यो मैं बहुत सिला, फोर्यो मैं बहुत गिरि, ढाह्यो मैं बहुत गढ़ लोभ ललचायो मैं।। जतन कियो मैं बहु कंचत रतन हेतु, पायो मैं कछू न बृथा बुद्धि ही थकायो मैं। एक प्रभु चरन सरोज रित पाये बिना। विषय लोभाय हाय समय बितायो मैं ॥४॥

( 4 )

पवलीं ना कवो हा विनोद वर विद्या के, चौसठों कला में ना एको अपनवलीं हम। कर्म में बसौली ना उपासना में मन लवलीं, नाहीं चित्त मात्र सत रूप में टिकवलीं हम॥ लोको ना सधलीं परलोक के ना सधलीं काम, हाय बृथा पाइ नर-जनम गँववलीं हम॥ एक प्रभु चरन सरोज रित पवले बिना। बिसय लुभाइ हाइ समय बितवलीं हम॥।।।।

#### व्रजभाषा

पायो मैं न कबो विनोद वर विद्या को, चौसठों कला में हूँ न एक श्रपनायो मैं। कम में बसायो न उपासना में लायो मन, नहीं चित्त मात्र सत-रूप में टिकायो मैं।। लोक को न साध्यो परलोक को न साध्यो काम, हाय ब्रुथा पाय नर-जनम गँवायो मैं। एक प्रभु चरन सरोज रज पाये बिना। बिसय लोभाय हाय समय बितायो मैं।।।।।

# कवि टाँकी

त्राप गया जिले के भाँट कवि थे। त्रापका समय उचीसवीं शताब्दी का पूर्वाई था, जब रेलगाड़ी बिहार में पहले-पहल दौड़ी थी।

चलल रेलगाड़ी रॅगरेज तेजधारी, बोमाए खुब भारी हहकार कइले जात बा। बइसे सब सूबा जहाँ बात हो अजूबा, रॅगरेज मनसूबा सब लोग के सुहात बा॥ कहीं नदी अउर नाला बाँधे जमुना में पुल, कतना हजार लोग के होत गुजरान बा॥ कहै कि टाँकी बात राखि बाँधि साँची, हवा के समान रेलगाड़ी चिल जात बा॥

# साहेब दास

त्राप शाहाबाद जिले के भाँट किव थे। त्रापकी भोजपुरी-रचनाएँ भाँटों के कराठ में बहुत हैं। स्नापका समय ईस्टइंडिया कम्पनी का राज्य-काल था।

कम्पनी अनजान जान नकल के बना के सान, पवन के छिपाइ मैदान में धरवजे बा। तार देत बार-बार खबर खेत श्रार-पार, चेत करु टिकटदार गाड़ी के बोलवले बा।। कहेला से करे काज मालर श्रजबदार, जे जहसन चढ़नहार श्रोइसन २ घर पवले वा॥ कहे किव 'साहेब दास' श्रजब चाल रेल के, जे जहाँ चाहे ताके तहाँ पहुँचवले बा॥

# रमैया बाबा

रसैया बाबा शाहाबाद जिले के 'डिहरी' गाँव में रहा करते थे। ये कीनाराम बाबा के चेलों में ले श्रपनेको कहते थे। श्रापका मत श्रीघड़-पन्थी था। श्रापके शिष्य का नाम खुब्बा बाबा था। खुब्बा भी किवता करते थे। रसैया बाबा के भोजपुरी के गीत जन-करठों में श्राज भी वर्त्तमान हैं। द्वमराँव, शाहाबाद के पचपन वर्षाय 'शिवपूजन साहु' से उनका परिचय श्रीर एक गीन के कुछ चरगा प्राप्त हुए हैं। श्रापका समय १६ वीं सदी के श्रंत श्रीर २० वीं के प्रारम्भ का है।

रमैया बाबा जगवा में मूल बा रुपैया।।

माई कहे ईत ऽ <sup>3</sup> बेटा ग्रापन भिगनी कहे संगभैया,

घर के नारि पुरुष सम जाने निति उठि लेत बलैया।।

परन्तु ये सभी रुपये के ग्रभाव में क्या करती हैं—

माई कहे बेटा ई कइसन विहिनी कहे कइसन भाई।

घर के नारि कुकुर ग्रस जाने निति उठि लेति लड़ाई।।

## श्री बकस कवि

श्चाप शाहाबाद जिले के रहनेवाले थे। श्चापका समय १६ वीं सदी का उत्तरार्द्ध है, जब रेल विहार में जारी की गई थी। श्चापका विशेष परिचय तथा कविताएँ प्राप्त न हो सकीं।

### घनाचरी

भक-भक करत, चलत जब हक हक, धक धक करत, धरती धम धमके कम-कम चले में बाजि रहे भम-भम छम-छम चले में चमचम चमके कहे 'बकस' असमान के विमान जात सोभा उड़ाते, असूले दाम टटके अहसों में चटक कहीं न देखों अटक १० धारी ११देखि भटके, आपिस पर पटके १२॥

र. जसा। २. वसा। १. यह तो। १. पति। ५. केसा। १. श्रीरे-श्रीरे। ७. वस्वती है। ८. ताजा, तुरत १. फुर्तीखा। १७. सकावट। ११. मेडा। १२. पहुँचाती है।

## लछुमनदास

लछुमनदास के गीत तो बहुत-से प्राप्त हैं, पर नाम-प्राम का ठिकाना नहीं मिला। श्रापके प्राप्त गीतों में शुंगार त्रौर शान्त गीत त्राधिक मिले हैं। त्राप शाहाबाद या सारन जिले के निवासी थे।

त्रापके एक गीत में 'तिलंगा' शब्द का प्रयोग हुत्रा है जिससे ज्ञात होता है, कि श्राप सन् १८५० ई० के राजविद्रोह के समय या उसके बाद तक जीवित थे।

### खेमटा

( 9 )

पनिघटवा न नजिरिया सटल र बाटे ।। टेक ।। काली काली पुतरी मिलल एक दिसे हैं , उपरा पलिकया हटल बाटे । टारे नजर नहीं, हारे गुजिरिया, बाँका सँविलया डटल वाटे ।। कहेला लञ्जमन श्री राधे के मनवा, स्यामसुनर से पटल बाटे ।।

पनघट पर श्याम की नजर (सटी हुई) लगी हुई है। काली-काली पुतिलयाँ उसी दिशा में लगी हुई हैं श्रीर उनके ऊपर की पलकें हटी हुई हैं श्रार्थात् निर्निमेष श्याम पानी भरती हुई राधा को निहार रहे हैं। श्याम की नजर राधिका की श्रीर से हटती नहीं श्रीर राधिका भी उन्हें एकटक निहारने में हार नहीं मानना चाहतीं। बाँका कृष्ण इस नजर के युद्ध में उटा हुश्रा है। लक्त्मणदास कहते हैं कि श्री राधिकाजी का मन श्यामसुन्दर से खूब लग गया है।

( २ )

पैया लागों, सुरितया दिखाये जा ॥ टेक ॥
एक त जंगल में मोर बोलत बाटे, दूजे कोइलिंर करे सोर ।
मोरे राजा, श्रटिरया पर श्राजा ॥
बिरहा सतावे मदन सारी रितया, जोबना करेला जोर ।
मोरे राजा, नजिया लड़ाये जा ॥
कहे लिखुमन तरसावो न श्रावो, भइलीं बदनाम होला सोर ।
मोरे राजा सुरिलया बजाये जा ॥

हे श्याम में ! पाँव पड़ती हूँ। अपना रूप तू सुमे दिखा जा। एक श्रोर तो जंगल में थे मोर बोल रहे हैं श्रीर दूसरी श्रोर यह कोयल शोर मचा रही है। हे मेरे राजा ! (इस बरसात में) तू श्रदारी पर शा जा। सुमे सारी रात तुम्हारा बिरह सताया करता है श्रीर मदन ऊपर से परीशान करता रहता है। मेरा यौवन जोर मार रहा है। हे मेरे राजा, तुम एक बार तो श्राकर मुम्हेसे श्राँखें लड़ा जाश्रो। लक्मगा कहते हैं कि हे मेरे बालम, श्रव श्रिथिक न तरसाश्रो। छुपा करके जल्द श्राश्रो। मैं तुम्हारे लिए बदनाम हो गई हूँ। तमाम इस बदनामी का शोर हो रहा है। हे मेरे राजा, जरा श्राकर तू मुरली भी तो बजा जा।

( 3 ).

तनी देखो सिपाही बने मजेदार ॥ टेक ॥ कोई सिपाही स्रो कोई तिलगा, कोई सखी साजे ठाट सुबेदार ॥

र. पनवट । २. सटा हुआ । २. है । ८. दिशा, ओर । ५. पवर्के । ६. हटा हुआ, विवाग । ●. नायिका । ८. सटा हुआ। १. सेन-मिलाप, खूब पटरी बैठी हुई है ।

कोई भुजाली श्री कोई कटारी, कोई दुनाली कसे हर बार ॥ बन-ठन के राधा चलली कुंजन में चोर धरेली ललकार ॥ लक्षुमन दास हाथ नाहीं श्रावत भागल फिरेला जसोदा-कुमार ॥ तनी देखों ०॥

(गीत में सन् १६५० ई० के विद्रोह के समय के सिपाहियों का चित्र खींचा गया है।) किव कहता है—जरा देखों तो ये सिपाही कितने मजेदार हैं। कोई तो सखी-सिपाही है और कोई तिलंगा है, (अँगरेजों की सेना के तैलंगी सिपाही)। कोई सिक्ख स्बेदार के ठाट में सजी है। किसी के हाथ भुजाली है और कोई कटारी से लैस है, तो कोई दुनाली बन्दूक से ही सुसज्जित है। इस तरह से बन ठन कर सैन्य सजाकर राधा वज में दिध-माखन के चोर (कृष्ण) को पकड़ने के लिए चली और कुंज में ललकार-ललकार कर चोर (माखन चोर और चित्तचोर) पकड़ना चाहती हैं। पर, लच्मणदास कहते हैं कि यशोदा-कुमार राधा के हाथ नहीं लगता। वह भागता फिरता है (सिखयों की सेना को किव ने श्रॅगरेजी सेना के ढंग पर कितना मजेदार सजाया है।)

#### (8)

राजा हमके चुनिरया रँगाइ दऽ॥ टेक ॥
सुरुख चुनिरया जरद हो बृटियाँ, 
श्रोरे-श्रोरे गोटा-िकनारी टँकाइ दऽ॥
श्रॉगिया श्रनोखी मदनपुरी सारी
तापर बदामी चदिरया मँगाइ दऽ॥
'लछुमनदास' मगन जब होखे
तनी एक हॅसिके नजरिया मिलाइ दऽ॥

# सुन्दर (वेश्या )

भारत में जब ऋँगरेजों का राज्य स्थापित हुआ था तब उनके विरुद्ध आवाज उठानेवाले देश-प्रेमियों को बदमाशों की श्रेणी में गणना करके वे जेल भेजवाते थे और फाँसी तक चढ़ा देते थे। कुछ ऋँगरेजों के दलाल भी थे। उन्हीं दलालों में से मिर्जापुर का एक 'मिसिर' नामक व्यक्ति था। उसने एक भले घर की 'सुन्दर'-नामक कन्या को बलात पकड़ मेंगाया था और उसे वेश्या बनाकर रख लिया था। इधर काशी में 'नागर'-नामक पहलवान ऋँगरेजों के हर हुरे आचरणा और मिसिर-जैसे बदमाशों की हर हुरी हरकत का विरोध कर रहा था। उसने एक दिन मिसिर को भाँग छानने की दावत दी और मिसिर ने भी भोजन का निमन्त्रण दिया। 'श्रोक्तल' नामक नाले पर, चाँदनी रात मं, रोनों दलों ने भाँग-वूटी छानी और पूरी-तरकारी खाई। भाँग छानकर और भोजन कर लेने पर रोनों दलों में लाठी चलने लगी। मिसिर का दल परास्त हुआ। मिसिर के साथ आई 'सुन्दर'- नामक वेश्या ने नागर से अपनी करुण कहानी सुनाई। 'नागर' ने उसी ज्ञण अभय दान दिया और उसे अपनी बहन कहा। इस घटना के बाद नागर पर मिसिर ने पुनः आक्रमण किया; पर मिसिर मारा गया। 'दुलदुल' के मेले में भी ऋँगरेजों के खशामदी मुसलमानों के ताजिये को 'नागर' ने फाड़ दिया। मुकदमा

१. नेपाली गोरखा सिपाहियों का हथियार । २. सुर्ख लाल । ३. जर्द, पीला । ३. किनारे-किनारे ।

चलने पर 'नागर' को कालापानी को सजा दी गई। नागर ने निर्मांक भाव से निर्णाय सुना ख्रौर रोते हुए शिष्यों को सान्त्वना दे 'सुन्दर' वेश्या की जीविका के प्रवन्ध का ख्रादेश दिया। सुन्दर द्वारा रचे भोजपुरी के पदों से जान पड़ता है कि वह प्रतिभाशील कवियत्री थी। लोग जब 'नागर' के सुकदमे का निर्णाय सुनाने सुन्दर के पास चले, तब वह सब समम्क्रकर गंगा-किनारे 'नार-घाट' पर बैटी रोकर गा रही थी—

(8)

श्ररे रामा नागर-नैया जाला कालापनियाँ रे हरी। सभके त नैया जाला कासी हो बिसेसर? रामा, 'नागर' नैया जाला कालापनियाँ रे हरी । घरवा में रोवें नागर भाई ऋो बहिनियाँ रामा, सेजिया पे रोवे बारी धनियाँ रे हरी। खँटिया पै रोवैं नागर ढाल-तरवरिया रामा, कोनवाँ ४ में रोवें कड़ाबिनियाँ १ हरी। रहिया६ में रोवें तोर संघी और साथी रामा, नारघाट पै रोवें कसविनियाँ रे हरी। श्रोभला के नरवा पे भड़ल लड़्ड्या रामा, श्ररे रामा चले लागल जुलमीए भाला रे हरी। मिसिर के संगै बाटे सौ-सौ लाठीबजवा रामा, हरि-हरि नागर संग बाटे छुरीबजवा १ रे हरी। पहर ग्रदाई लाठी-बिद्युग्रा १० चलल रामा, कुंडा श्रस गुंडा भहरइलें ११ रे हरी। कहवाँ तूँ छोड़ल नागर ढाल-तरवरिया रामा, कहवाँ तूँ छोड़ल कड़ाबिनियाँ रे हरी। 'श्रोक्षला' पे छोड़लीं साहेब, ढाल-तरवरिया रामा, नारघाट छोड़लीं कड़ाबिनियाँ रे हरी। निहुरि-निहुरि १२ हाकिम बांचेलैं कगदवा रामा, बड़े साहेब भेजे कालापनियाँ रे हरी। पुरुव के देसवा से श्रावें टोपीवलवा रामा, हेरा डारे सुन्दर के ग्रॅंगनवा रे हरी। भरि भरि कुरुई<sup>93</sup> सोना देवे टोपीवलवा रामा, नागर-नैया मत लेजो कालापनियाँ रे हरी। जो मैं जनतीयूँ नागर जइवं कालापनियाँ रामा, तोरे लगे अवतीयूँ बिनु गवनवाँ रे हरी।

१. नाव । २. विश्वेश्वर, विश्वनाथ महादेव । ३. नई दुलहिन । ३. वर का कोना । ५. हाथ का पक हथियार, लोहबंद खाटी । ६. रास्ता। ७. वेश्या । ८. खाठी चलानेवाले । ६. छुरी चलानेवाले । १०. पक हथियार । ११. गिर पड़े । १२. कुक-कुककर । १३. मूँच या वाँच की बनी खोटी डलिया।

'साम' नामक पुरुष श्रीर 'सुन्दर' नामक वेश्या का प्रश्नोत्तर-

( ? )

इतना श्राँख न दिखावऽ तनी श्रीरे वितश्राव, नाहीं हमरे ऐसन पइवूरे सहरिया में। बानी सुघर जवान कहना मानों मेरी जान, रोज फिलरे अनहाइले पोखरिया में। हई अऐसन रसीला भाँग तीनों बेरा अपी ला, मजा लूटीले धुसाके दुपहरिया में। ऐसन तोहरों के अवनाइव, रोज भँगिया छनाइव, बड़े माजा पइवू घीव के टिकरिया में। नोट रुपया लेग्राइव तोहरे हाथ में थमाइव, जानी शिनठ-गिनठ रखिहठ पेटरिया में।

'बरसाती चाँद', पृ० १३

(३)

श्राँख रोज हम दिखाइब तोहसे टेढ़ बतिश्राइब, १० नाहीं केहसे ११ हेराइब हम सहरिया में। मुसहर १२ समान. बाड सुघर जवान ठीक चुहा मारल करिहऽ रोज तू बधरिया<sup>93</sup> में। तोहरे ऐसन भँगेरी रोज चाटें हमार श्रोसरिया <sup>१४</sup> न्त्राइके हमरे हमें शेखी ना दिखावऽ कोई गैर के भुलावऽ, तोहरे बजर परे १५ घीव के टिकरिया में। मोहर - रुपया से नोट गिन्नी बड़ा श्रीर छोट, पेटरिया बाटे ऋपने हमरे भरल

'बरसाती चाँद्', पृ० १३

## **श्रम्बिकाप्रसाद**

बाबू त्राम्बिकाप्रसाद 'त्रारा' की कलक्टरी में मुख्तारी करते थे। जब सर जार्ज श्रियर्सन साहब श्रारा में भोजपुरी का श्रथ्यमन श्रोर भोजपुरी कितिताश्रों का संग्रह कर रहे थे, तब श्राप काफी कितिताएँ लिख चुके थे। श्रापके बहुत-से गीतों को श्रियर्सन साहब ने श्रॅंगरेजी-पित्रकाश्रों में प्रकाशित भी कराया था। श्रापको कितिताश्रों के कुछ उदाहरण भारतेन्दु हरिश्वन्द्रजी ने भी श्रपनी 'हिन्दी-भाषा' नामक पुस्तक में दिये हैं। श्रापके परिचय के सम्बन्ध में उसमें इतना ही संकेत है कि "मुंशी श्रम्बिका प्रसाद, मुख्तार, फौजदारी श्रीर कलक्टरी, जिला शाहाबाद; मालिक हिस्सेदार, मौजा श्रपहर, परगना गोश्रा, जि॰ सारन कृत भजनावली से।" इससे पता चलता है कि श्राप तो रहनेवाले शाहाबाद के थे; पर

र. जरा-सा, तिनक । २. पाओगी । ६. हैं, हूँ । ८. भीर में । ५. हैं । ६. वेला । ७. तुमको भी । ८. मीठी टिकरी (मिठाई) । ६. प्यारी । १०. वातचीत करेंगी । ११. किसी से । १२. पक जाति का नाम । १६. ववार—बस्ती से बाहर का खेत-मेदान । १८. ओसारा, वरामदा । १५. वजू पड़े ।

श्चापकी जमींदारी 'सारन' जिले में भी थी श्रीर श्चापने 'भजनावली'-नामक कविता-पुस्तक की रचना की थी जिससे हरिश्चन्द्रजी ने तीन-चार कविताएँ उद्धृत की थीं।

(9)

पहिले गवनवाँ पिया माँगे पलँगिया चिह वोलावेले हो। ललना पिया बान्हें टेढ़ी रे पगरिया त मोरा नाहीं भावे रे॥ एक तो में झँगवाँ के पातर दूसरे गरभ सेई रे। ललना तिसरे वाबा के दुलरई देवेदनवा कइसे ७ झँगइबि ८ रे।। सासु मोरा सुतिल श्रोसरवा, ननद गजश्रोविर रे, ललना सइयाँ मोरे सुतेले श्रटरिया त कइसे के जगाइबि रे।। पान फेंकि मरलो सजन के से श्रवस् के जगाइबि रे।। पान फेंकि मरलो सजन के से श्रवस् के जगाइबि रे।। पान फेंकि मरलो सजन के से श्रवस् के जगाइबि रे।। पान फेंकि मरलो सजन के से श्रवस् के लवा लें हे। सासु मोरी श्रावेली गावइत निन्दी बजावइत निर्दे से, ललना सइयाँ मोरे हरखित होखे ले, मोहरा लुटावेले रे। 'श्रम्बका प्रसाद' सोहर गावेले, गाइके सुनावेले रे, ललना दिन-दिन बाढ़ो नन्दलाल, सोहरवा मोहि भावेले रे।

निम्निलिखित भूमर को हरिश्चन्द्रजी ने त्र्यपनी 'हिन्दी-भाषा-नामक' पुस्तक में उद्धृत किया है। इसे भ्रियर्सन साहब ने भी उद्धृत किया।

#### भूमर

(۶)

त्वा १३ गरियावत १४ बा सारत देखऽ इहे करिखहवा १५मोहि मारत बा ॥१॥ श्राँगन कहलों १६ पानि भरि लहलों १७ ताह ऊपर लुलुश्रावत<sup>१८</sup> कत १९ सौतिन के माने गँवर्हा<sup>२०</sup> धनावत हसरा बा ॥३॥ चटनी<sup>२१</sup> ना हम चोरिनी, ना हम भुठह श्रञ्जरँग<sup>२२</sup> लगावत बा ॥४॥ मार मोहि मारे सात गदहा के घिसिम्रावत<sup>२३</sup> सुश्रर श्रस मोरे ऐ पार-परोसिनि देखह गाई पर गदहा चढ़ावत बार्४॥६॥

र. पगड़ी। २. अच्छा लगना। १. शरीर । १. चीया। ५. गर्म का सेवन करना। ६. दुलारी। ७. किस तरहा ८. सहूँगी। ६. चुहानी, रसोई घर। १०. और। ११. गाती। १२. वजाती। १६. है। ११. पक प्रकार की गाली। १५. मुँहमोंसा, कालिख लगा हुआ, कलंकी। १६. आँगेन साफ किया। १०. ले आई। १८. भिड़क करके लजवाना। १६. कहाँ। २०. गाँव की गँवारिन। २१. चटोर। २२. कलंक। २३. घसीटता है। २१. 'गाय पर गदहा चढ़ाना' भोजपुरी मुहावरा।

पियवा गर्वार कहल नहि बूभत पनियाँ में श्रागि लगावत बा<sup>न</sup> ॥७॥ हे श्रम्बिका तूही बूभ करऽ श्रब श्रचँरा उड़ाई<sup>२</sup> गोहरावत<sup>3</sup> बा ॥८॥

नीचे का गीत उस समय रचा गया था, जब बिहार की कचहरियों में उदू -िलिपि के स्थान पर नागरी-लिपि के प्रयोग की सरकार द्वारा घोषणा हुई थी।

(३)

हुकुम भइल सरकारी, रे नर सीख नगरिया। जामिनि लिपि जी से देहु दुराई ॥१॥ ले पोथी नित पाठ करऽ श्रव जामिन पुत्थ है देहु पैसरिया ॥२॥ जबले नागरि श्रावत नाहीं कथी श्रचर लिख कचहरिया॥३॥ धन मंत्री परजा हितकारी श्रमिकका मनावत राज बिक्टोरिया॥४॥

(8)

रोइ रोइ पितया विखित सब सिखया, कब होइहें तोहरी अवनवा हे हरी॥ कवन ऐसन चुक भइ लिं हमरा से तेजि हमें गई लीं मधुबनवा रे हरी॥ मीति के रीति कछ हू निहं जानत हवऽ तू जावि अहीरवा रे हरी॥ पिछ ली मीति याद कर अब का किह गई ले छुना भवनवा रे हरी॥ 'अम्बिका प्रसाद' दरस तोहि पहतों छों हतों न रउरी ह चरनिया रे हरी॥

(4)

मोरा पिछुत्ररवा १० लील रँग खेतवा, बलमु हो, लील रँग चुनशे रँगाद् ।। चुनरी पहिरइ तऽ जाड़ा मोरे लगले, बलमु हो, सलवा-दुसालवा घोड़ाद् ।। सलवा-दोसलवा से गरमी छिटकली, बलमु हो, रसे-रसे बेनिया ११ डोलाद् ।। बेनिया डुलवइत बॅहिया मुहकली १२.

र. मोजपुरी मुहावरा। २. आँचर उड़ाना (बे६च्चत करना)—मोजपुरी मुहावरा। ३. जोर मे पुकारना। ३. वस्ता। ५. पैमारी, जो कागज की पुड़िया में सामान बेचता है। ६. चिट्ठी। ७. आगमन। ८. हो। ६ आपकी। १०. वर के पीछे। ११. कोटा पंखा। १२. मोच खागई।

बलमु हो, पटना के बैदा बोलाद् ॥ बैदा जे माँगेला साठि रूपइया; बलमु हो, तिन एका मोहरा भँजाद ॥ मोहरा भँजवइत जियरा निकलले, बलमु हो, मेहरी भइली जियरा के काल ॥

# कवि बढरी

आपका परिचय इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं प्राप्त हो सका कि आप जनप्रिय किव थे। आपका प्राम तथा समय ज्ञात नहीं है। आपकी निम्निलिखित किवताएँ प्रकाशित संग्रहों से ली गई हैं। आपकी रचना प्रौढ होती थी।

### भूमर

(9)

बेली बन फूले चमेली बन फूले ताहि फूले ।।१॥ गूँजे-गूँजे रे भँवरवा रे ताहि फूले ।।१॥ लोभी भँवरवा फिरत जंगलवा नया रस खोजे खोजे रे भँवरवा, नया रस खोजे ।।२॥ तेरो रंग श्याम मोर<sup>2</sup> गहले मधुबनवाँ कुबरी से लोभे लोभे रे भँवरवा कुबरी से ।।३॥ कारे कुवँर के परतीत हमें नाहीं ।।४॥ कर जोरि बिनय करत 'बदरी' तनी <sup>3</sup> न्यारे रहू न्यारे रहु रहु रे भँवरवा, न्यारे रहु ।।५॥ (२)

कहवाँ जे जनमले छुवँर कन्हइया हिर सुमरी।
कहवाँ जे बाजत बधइया खेलत हिर सुमरी।।।।
मथुरा में जनमले श्री यदुरइया हिर सुमरी।।
गोकुला में बजत बधइया खेलत हिर सुमरी।।
कौन बन मोहन चरावे धेन् गइया हिर सुमरी।।
कौन बन बाजेला बँसुरिया खेलत हिर सुमरी।।
बुन्दाबन कान्हा गइया चरावे हिर सुमरी।
कुंज बन बाजेला बँसुरिया खेलत हिर सुमरी।
केंकरा सँग कान्हा दिन दुपहरिया खेले हिर सुमरी।
केंकरा मोहेले श्रिध-रितया, खेलत हिर सुमरी।।
गवालन सँग खेले कांधा दिन दुपहरिया हिर सुमरी।।
गोपिन मोहेले श्रधरितया खेलत हिर सुमरी।।
धन भाग नन्द-जसोदा जी मइया हिर सुमरी।
बदरी हरिष गुन गावे खेलत हिर सुमरी।।।।।

१. उस । २. मेरे । ३. जरा-सा। ८. पैदा हुए । ५. मोहते हैं।

### विश्वनाथ

त्रापका परिचय स्रज्ञात है, किन्तु स्रापके दो गीत श्री कृष्णदेव उपाध्याय कृत 'भोजपुरी श्राम-गीत' के दूसरे भाग में मिले हैं। झनुमानतः स्रापका जन्म-स्थान बलिया जिले में था।

(1)

सइयाँ मोरे गइले रामा पुरबी बनिजिया । से लेइ हो ग्रइले ना, रस-बेंदुली टिकुलिया ॥ से लेइहो ग्रइले ना ॥१॥

टिकुली में साटि रामा बइठलीं अटरिया। से चमके लागे ना, मोरे बेंदुली टिकुलिया॥ से चमके लागे ना॥२॥

घोड़वा चढ़ल श्रावे राजा के छोकड़वा<sup>४</sup>। से घड़के लागे ना, मोरे कोमल करेजवा।। से घड़के लागे ना।।३॥

खोलु-खोलु धनिया श्रारे<sup>५</sup> बजर-केवरिया<sup>६</sup>। से श्राजु तोरा ना, श्रद्दले सद्द्याँ परदेसिया॥ से श्राजु तोरा ना॥४॥

कहे 'विश्वनाथ' धनि॰ हवे तोर भगिया। से छुम-छुम बाजे ना, द्वार खोलत पैंजनिया॥ से छुम-छुम बाजे ना॥५॥

(२)

बँसहा<sup>८</sup> चढ़ल सिव के ग्रइले बरिग्रतिया राम। डेराला जिन्नरा, ग्रॅंगवा<sup>९</sup> लपेटले बाड़े<sup>९</sup> सॉॅंप॥ ऐ डेराला जिन्नरा॥१॥

श्रंगवा भभूत<sup>९९</sup> सोभे गत्ने सुग्डमाला राम। डेराला जिश्ररा, नागवा छोड़ेले फुफुकार॥ ऐ डेराला जिश्ररा॥२॥

मन में विचारे 'मैना' गउरा<sup>92</sup> स्रति सुन्दर राम। डेराला<sup>93</sup> जिस्ररा, बरवा मिलेले बउराह<sup>98</sup>॥ ऐ डेराला जिस्ररा॥३॥

नारद बाबा के हम काही<sup>१५</sup> रे बिगड़लीं<sup>१६</sup> राम । डेराला जिन्ररा बरवा<sup>१७</sup> खोजेले बउराह ॥ ऐ डेराला जिन्ररा ॥॥

१. एवं देश में व्यापार करने के लिए। २. छोटी बिन्दुली। ३. बैटी। ८. छोकरा, पुत्र। ५. रे, अरे। ६. वजू के समान मजबूत किवाड़। ७. धन्य। ८. रिव का वाहन बैंल। ६. शरीर में। १०. लपेटे हुए हैं। ११. विम्ति, मस्म। १२. पार्वती। १३. भय खाता है। १८. छड़ वंगी, नशाबाज। १५. क्या। १६. बिगाड़ा है। १७ वर दुल्हा।

श्रह्सन वडरहवा से हम 'गडरा' ना विश्वहबो राम। हेराला जिश्ररा, बलु 'गडरा' रहि हैं कुंग्रार ॥ ऐ हेराला जिश्ररा ॥५॥ कहत 'विश्वनाथ' तनि भेखवा बदलि दऽ राम। हेराला जिश्ररा, नद्दहरा के लोग पतिश्रास<sup>2</sup>॥ ऐ हेराला जिश्ररा ॥६॥

# रघुवंशजी

त्रापका भी परिचय नहीं मिला। त्रापके प्राप्त गीतों से ज्ञात होता है कि किसी याचक (भाट या पँवरिया)-कुल में त्रापका जन्म हुआ था।

भादो रैन ग्रॅंधिश्ररिया जिया, मोरे तड्पेला हेर, ललना गरजि-गरजि देव बरिसेले दामिन चमकेलि रे॥ स्तल बनी कि जागल सामी उठि बह्ठहु रे॥ स्तल का धनि बेदने विश्राकुल, देह मोरी ग्रइँठेलि रे॥ सुनु-सुनु धनियाँ सुलक्जि , दूसर जिन गुनवहु रे, ललना धीरे-धीरे बेदना निवारहु, 'कंस' जिन सुनेह रे॥ ग्राधी रैन सिरानिहु ति त रोहिनी तुलानिहु रे, ललना जनम लिहलें जदुनन्दन बिपति मुलानिहु रे॥ मने मन देवकी श्रानँदेली, बंधन छुटलहु रे, ललना हिर जे लिहले श्रवतार करम १३ 'कंस' फुटलहु रे॥ याचक जन 'रघुवंश' सोहर इहे गावेले रे, ललना हिरहर-चरन मनावहु, परम पद पाइश्रहु रे॥

# सुखदेवजी

त्राप शाहाबाद जिले के किसी श्राम के निवासी थे। त्राप हरिशरण के शिष्य थे। त्रापके सम्बन्ध में विशेष जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी। एक साधु से त्रापके दो गीत मिले, जो नीचे उद्धत हैं—

(9)

समुक्ति परी<sup>98</sup> जब जइबंड कचहरी<sup>99</sup>। कुछु दिना मुललन गोद-हिंडोलवन, कुछु ना खेश्राल करी। 'भानुमती' के बदन निरेखल मानों मनोरमा बनी खड़ी, ई तन पवलंड<sup>98</sup>बड़ा भाग से खालंड<sup>99</sup> पशु-पंछी-मछरी। ई सब खाड़<sup>92</sup> घेरि पथ लेड्हें जइब जब जम-नगरी।

१. बिल्क । २. विश्वास करें । ३. सोये । ८. हैं । ५. स्वामी । ६. वेदना, प्रसव-पीड़ा में । ७. (नस-नस में) एठन । द. शुभ लच्चावती । ६. समभो, सोचो । १०. बीतने पर । ११. उपस्थित होने पर । १२. लिया । १३. भाष्य । १३. पड़ेगा। १५. यमराज के दरवार में । १६. पाया । १७. खा लो । १८. खड़े होकर ।

समुभी परी जब जइब कचहरी।।
खाइल पीत्रल लेल देल कागज बाकी सब निकसी
धरमराज जब लेखा लीहन के लोहा के सोटवन मार परी,
आगो-पीछे चोपदार धइलेइ मुगदर जम के फाँस परी,
अगिन-खंभ में बाँधि के रखिहें, हाजिरजामिनी कोई ना करी।
आज्ञा 'गुरु-शरण' हिर कहल कहे, 'सुखदेव' सुन भैया साधो,
पल छन बीती तब घरी प घरी॥
समुभि परी जब जइब अ चहरी।।

( 2 )

श्राइल जमाना खोटा साधो, श्राइल जमाना खोटा, भेडुश्रा विवे दूध-मलाई, लगे माँग के घोंटा। साधु-संत के चाना दुरलभ, भरल केड कि कहीं जल-भर लोटा, वेश्या पहिने मलमल खासा लागिल किनारी-गोटा। पतिबरता के लुगरी दुर्लभ पिंद्दने फटहा मोटा, जोगी जती तपसी संन्यासी जेकर ढील लँगोटा । भाव भजन कुळ मरम न जाने, सूठे बढ़ावे सोंटा, बेमरजाद चललि सब दुनिया, का बढ़का का छोटा। कहे 'सुखदेव' सुनो भाई साधो उलटा चिलहें जम के सोटा।

## राम अभिलाष

त्र्यापके जन्म-स्थान तथा समय इत्यादि का परिचय प्राप्त नहीं है। त्र्यापके दो गीत गोरखपुर जिले से प्राप्त हुए थे। त्र्यतः त्र्याप गोरखपुर जिले के निवासी होंगे।

(3)

पइयाँ मैं लागु तोरे भैया रे सोनरवा गहनवाँ विचवा १०। हमरे लिख हरी<sup>११</sup> के नइयाँ १२ गहनवाँ बेंदिया नकाशी <sup>93</sup> वोही ब्रज के छयलवा <sup>98</sup> जसनवा <sup>94</sup> बिचवा। जसोटा के ललनवा जसनवा बाजूबन माली, बेसर लिख्न वंशीवलवा। कंगनवा बिचवा, पाऊँ कान्हा दरसनवा १६। मेखला मुरारी नन्द, लगइबो साकड्वा १७ बिचवा । श्याम सपनवा । सन्दर 'राम श्रभिलाष' हमरे श्राँखि के समनवाँ <sup>१८</sup> घेयनवा विचवा। रहे राधे रूपवा सजनवा<sup>१९</sup> धेयनवा <sup>२</sup>० बिचवा।

<sup>9.</sup> लेंगे। २. जमानत। २. वेरया का समाजी। ८. कोई। ५. पुरानी फटी साड़ी। ६. लगोंट ढीली होना, ब्रह्मचर्य-संग। ७. रहस्य। ८. पद्याँ में लागु = पेर पड़ती हूँ। ६. आम्ष्या। १०. मध्य में। ११. कृष्ण-स्पी पति। १२. नाम। १६. देल-कूँटेदार। १८. हेल-इवीला। १५. पक प्रकार का आम्ष्या जो बाँह में पहना जाता है। १६. दर्शन। १७. पक प्रकार का आम्ष्या जो पैर के तलवे के ऊपर और हुवेली के उपर पहना जाता है। १८. सामने। १६. सुन्दर नायक। २०. ध्यान के।

(२)

पर गोदनवा गोदाले गोइयाँ ना। गोरे गोरे गाल मोतियन से मँगिया गुँथाले वारी धनिया, लगाले गोइयाँ ना॥ सुरुख<sup>र</sup> नयनवा, लगाले गोइयाँ मथवा टिक्किया बिंदी, दँतवा में मिसिया हिपाले गोइयाँ ना।। जोबनवा. चोलिया छिपाले गोडयाँ श्रभिलाष' प्यारी करी के सिंगरवा लगिल गोइयाँ ना। 'राम सइयाँ के गोहनवार श्चपते लगलि गोइयाँ ना॥

#### रज्जाक

श्राप श्राजमगढ़ जिते के 'सुबारकपुर' ग्राम के मजदूर-किव थे। श्रापने नीति विषयक बहुत सन्दर रचनाएँ की हैं। श्राप बहुत गरीब थे श्रीर घसियारे किव मिट्ट के गुरू थे। श्रापकी निम्नितिखित रचना परमेश्वरी लाल गुप्त के 'भोजपुरी का साहित्य सौष्ठव'-नामक लेख से प्राप्त हुई है। श्राप है शिष्य का 'दयाराम का बिरहा' नामक प्रबन्ध-काव्य संवत् १६२० के फालगुन में समाप्त हुआ। अतः श्रापका समय भी उनते २०-२५ वर्ष पूर्व माना जा सकता है।

बिह नीकि हुँ भोरी माता हो गरिमया। देहलु कुछ दिन चिन्ता मोरी बिसार।। चिथड़ा से तनवा कइसे ढकवे हो मह्या। ग्रावे जाड़ा दुसमनवाँ हमार॥ हमरे ले नीक ऊत ६८ हउवे भिखमँगवा। जे सोवत हो हुँ दूनो टॅगिया पसार। भादो के ग्रन्हरिया में पनिया में भीजों। तउने पुँ जरत बाटे पेटवा हमार॥

# शिवशरण पाठक

त्राप पकड़ी प्राम (चम्पारन) के निवासी थे। त्र्याप भोजपुरी में ऋच्छी कविता करते थे। त्र्यापका समय सन् १६०० ई० के लगभग है।

चम्पारन में नीलहों का बहुत आत्याचार था। ये लोग वेतिया के महाराज की जमींदारी के मोकरीदार थे। उनके आत्याचार से तंग आकर आपने महाराजा के दरबार में एक पद पढ़ा था और नीलहों से रचा करने की प्रार्थना की थी। वेतिया के महाराज स्वयं एक किव थे और उनके दरबार में किवयों का आदर होता था। अतः इनके पद को सुनकर नीलहों के आत्याचार का उन्हें ज्ञान हुआ। महाराज ने उन नीलहों से च्रव्थ होकर उन्हें चम्पारन से खदेड़ने की विफल चेष्टा की थी।

राम नाम भइल भोर गाँव लिलहा<sup>९</sup> के भइले। चँवर<sup>९०</sup> दहे<sup>९९</sup> सब धान गोंएड़े<sup>९२</sup> लील<sup>९३</sup> बोश्रहले<sup>९४</sup>॥ भइ भेल श्रामील<sup>९५</sup> के राज प्रजा सब भ<sub>र</sub>ले दुखी। मिल-जुल लुटे गाँव गुमस्ता हो पटवारी सखी॥

१. चिरसंगिनी। २. सुर्ख। १. दाँत रँगने का काला या लाल मसाला। १. गोद, वगल। ५. अच्छी। ६. वह तो। ७. पेर। ८. उस पर मी। ६. नील की खेती करानेवाले अँगरेज। १०. गहुरे खेत, जहाँ पानी जम पाता है। ११. वह गये। १२. गाँव के पास के खेत। १३. नील। १४. बीज डाला गया। १५. सरकारी करिन्दा, अमला।

ग्रसामी नाँव पटवारी लिखे, गुमस्ता बतलावे। सजावल भजी जपत २ करस, साहेब मारन धावे।। थोरका <sup>3</sup>जोते बहुत हेंगयावे<sup>४</sup>, तंपर ढेला थुरावे<sup>५</sup>। कातिक में तैयार करावे, फागुन में बोश्रवावे ॥ जइसे लील दुपता<sup>9</sup>होखे, वोइसे लगावे सोहनी द। मोरहन<sup>९</sup> काटत थोर दुख पावे, दोजी १०के दुख दोवरी ११ ॥ एक उपद्रव रहले-रहल दोसर उपद्रव भारी। सभे लोग से गाडी चलवावे सभे चलावे गाड़ी॥ ना बाचेला १२ ढाठा १3-पुत्ररा १४, ना बाचेला भूसे । जेकरा १५ से दुख हाल कहीला, से मारेला घूसे ॥ हो इ कोई जगत में धरमी, लील के खेत छोड़ावे। बड़ा दुख बाम्हन के भइले, दुनो साँभ कोड़वावे १६। सभे लोग तो कहेला जे काहे ला दुख सहऽ। दोसरा से दुख नाहीं छूटे, तऽ महाराज से कहऽ॥ महाराज जी परसन १७ हो इहें छनहीं में दुख छूटी। कालीजी जब किरपा करिहें, मुँह बयरी १८ के टूटी ॥ नाम बड़ाई गावत फिरब, रह जइहें श्रव कीरित १९। कि गाँव लीलहा से छटे. नात मिले बीरित<sup>२०</sup>॥

### कवि हरिनाथ

श्रापके समय श्रीर जन्म-स्थान का पता नहीं लग सका। सम्भवतः श्राप शाहाबाद जिले के सन्त किवयों में एक थे। शाहाबाद में श्रापके गीत श्रिक्षक गाये जाते हैं। श्रापकी हिन्दी-रचनाएँ भी मिलती हैं। श्रापने एक गीत में श्रपनेको याचक कहा है। इससे ज्ञात होता है कि शायद श्रापका जन्म माँट कुल में हुश्रा हो। हरिनाथ नाम के एक हिन्दी किव भी शाइजड़ाँ के समय में हो चुके हैं।

(1)

भोरे उठि बनवाँ के चलले मोहनवाँ, से श्रागे कहलन रे है। लाजन गह्या रे बछ्रुश्रा<sup>२२</sup>, से श्रागे कहलन है।।।।। लाज-लाल फूल-पाती श्रहिरा के जितया, से बाँध लेलन है मोहन बाँकी रे पगरिया<sup>२3</sup>, से बाँध लेलन है।।२।। कर लेले बसिया<sup>२४</sup> मोहन रंग-रसिया<sup>२५</sup>, से श्रधर धिर है राग टेरे रे हजरिया<sup>२६</sup>, से श्रधर धिर है।।३॥

रे. तहसीजदार २. जन्ता २. थोड़ा। ८. हेंगा दिलवाता है। ५. फोड़वाता है। ६. वीज डलवाता है। ७. दो पर्च वाला अंदुर। ८. खेत निराने का काम। ६. फालनू वास-पात। १०. जड़ में फूटी दोहरी टहनी। ११ दोहरा, दुवारा, दुगना। १२. क्वता है। १३. मकई-वाजड़े का स्या डंठल। १८. पुआल। १५. जिससे। १६. खेत को इवाता है। १७. प्रसन्न। १८. तुरमन १६. कीर्ति। २०. जीविका-वृत्ति। २१. कर जिया। २२. वखड़ा। २३. पगड़ी। २४. वंशी। २५. रिकेश। २६. देहाती गीत का मेद।

सुनत स्रवनवाँ बिकल भइले मोरे मनवाँ, से मोह लेलन हे प्यारे बाँके रे गुजरिया , से मोह लेलन हे ॥४॥ किस लेली चीरवा जमुनवाँ के तीरवा से से चली भइली हे नागिर लेइके गगिरिया, से चिल भइली हे ॥५॥ जन 'हरिनाथ' भेंटि गइले गोपीनाथ से से भऊँ श्रा किस है मारे बाँके रे नजिरया, से भऊँ श्रा किस है ॥६॥

(२)

सूतल रहली में अपने भवनवाँ, जगाई दिहले रे, मन-मोहन रितया जगाई दिहले रे ॥१॥ हैंसि-हॅसि बहियाँ भिक्रभोरे रंगरिसया, सुनावे मोही रे, मधुरसवा के बितया सुनावे मोही रे ॥२॥ खिल रही कुंज बन अरु नव रितया, देखन चलूँ रे, तरुवर लितया देखन चलूँ रे ॥३॥ जन 'हरिनाथ' लाल मेरे मन बितया, पियारे लागे रे, ऐ अहिरवा के जितया, पियारे लागे रे ॥४॥

सोहर

(३)

श्रानन्द घर-घर श्रवध नगर नौबत बाजत हो, ललना बिंद ग्रइले हिया से हुलास सुमंगल साजत हो ॥।।। रघुकुल कमल दिनेस अवध में उद्य लेलन हो, ललना खिली गइल जस सब लोक सुनत मन मोद भइल हो ॥२॥ गगन मगन मन सुरन सुमन बरसावत हो, ललना हरिख सोहागिन मंगल श्रवरू सोहर गावत हो ॥३॥ कोसिला के गृह सिरीराम भरत केकई घरे हो, ललना जनमे लखन रिपुसूदन सुमित्रा तन बहरइलन ह हो ॥४॥ ग्रह ग्रनुसारत हो, गुरुजन लगन बिचारत, ललना त्रिभुवन-पालक बालक कहि नाहि पारत<sup>७</sup> हो। ।।। बहुत दिनन सिव पूजल देवता मनावल ललना एक सुत्रन फल माँगल चौगुन पावल हो ॥६॥ रामजी के कमलबदन लखि नृप हिया हरखल हो, ललना हलसत पुलकत गात नयन जल बरखत हो।।७।। परम हठीली अलवेली वाशी डगरिन हठ कइले हो. ललना केंड देले हार श्रमोल, कंगना केंकई देली हो ॥८॥ रघुवर चरन-सरोज सेवन 'हरिनाथ' लेलं हो. ललना छूटि गइल जाचक ९ नाम अजाचक मन भइ्ल हो ॥ ह।। गीत के शब्दार्थ और भावार्थ दोनों स्पष्ट हैं।

१. नायिका। २. वस्त्र १. मोहें कसना ( भोजपुरी मुहावरा ), मोहें तिरही करना। ३. बात। ५. बता। ६. बाहर आये ( अन्म लिया )। ७. वर्णन करते पार नहीं बगता है। ८. चमारिन, प्रस्ति-धात्री। ६. भाट, चारण।

### हरिहरदास

त्रापका भी परिचय ब्रज्ञात ही है। फिर भी इतना निश्चय है कि ब्राप सन्त-कवि थे ब्रीर शाहाबाद की विशुद्ध भोजपुरी भाषा ही ब्रापकी कविता की भाषा है। ब्रतः ब्राप इसी जिले के निवासी होंगे, ऐसा ब्रानुमान किया जाता है।

सोहर ( १ )

श्रवध में बेदने<sup>9</sup> बेश्राकुल रानी कौसिला रानी हो, ललना हलचल मचलंड महल में से डगरिन बोलावह हो ॥।॥ चढ़िय पलिकया डगरिन आइल चरन पखारल हो. ललना नौमिए तिथि मधुमास सुकलपच्छ ग्राइल हो।।२॥ मध्य दिवस नहीं सीत न घाम सुभग ऋतु हो, ललना श्रभिजित नखत पुनीत से राम जनम लिहले हो ॥३॥ नंदी मुख श्राध कइलें अवधपति श्रानेंद भइले हो, ललना तन में न सकहिं समाय हुलस से जनावल<sup>२</sup> हो ॥ ।।।। भूपति मोहर लुटावत पाट<sup>3</sup>-पितम्बर ललना चीर लुटावत रानी जिंदत मनी भूखन हो ॥५॥ बाजे बधइया पुर गानतऽ किनर नट नाचिहिं हो, ललना नाचिहें त्रिया करि गान तऽ लागेले मनोहर हो ॥६॥ घर-घर देहिं सब दान अवधपुर सोभित हो. लोग से सम्पदा लुटावन हो।।७॥ ललना लागे सम केसर उड़त नभ श्रवर गुलाल, फुलेल लगावल हो, ललना सुमन बरख सुर ज्थ से विनय सुनावल हो।।८॥ जे यह गावहिं सोहर वो गाइके सुनावहिं हो. ललना 'हरिहरदास' सुख पावहिं संसय नसावहिं हो ॥६॥

सोहर ( २ )

देखि कृसित प्रे मुख जसोदा के चेरिया बिलखि पूछे हो।
ललना सोचि कह हु के हि कारन मुख तोर भाँवर हो।।।।।
जस जस चेरिया पूछन लागे तस तस दुःख बढ़े हो।
ललना, चेरिया त चतुर सयानी खबर देलि हैं। नन्द जी के हो।।२।।
सुन चेरिया-ब त सोहावन बड़ मनभावन हो।
ललना जह तँह भेजलन धावन सबहीं बोलावन हो।।३।।
केंद्रू लेले पंडित बोलाय से केंद्रू लेले डगरिन हो।
ललना बहटेले पंडित सभा वीच डगरिन महल बीच हो।।३।।
पंडितजी करिले विचार हरिम मनवाँ हँसि बोले हो।
ललना इहे हवे दुष्ट-श्रिधराज दूजे जग-पालक हो।।५॥
जसोदाजी पीड़ितऽ भवनवाँ विकल से पलँग लोटे हो।
ललना धर्क धर्क करे छितया कि कब बीती रितया ई हो।।६॥

१. वेदना, प्रसव-पीड़ा। २. विदित कराया। ३. रेशमी वस्त्र। १. मिखन, कृश। ५. दासी। ६ उदास, निष्प्रभा । दिया। ५. दुष्टों के शासक।

सुभ घड़ि सुभ दिन सुभ रे लगन धिनि हो।
ललना, प्रगट भइले नन्दलाल ग्रानँद तीनू लोक भइले हो।।।।
हरिख हरिख सुर मुनि देव बरसावे सुमन बहु हो।
ललना, जे सुख बरनी ना सारदा से कहीं केहि बिधि हम हो।।।।।
बाजिहें बाजन ग्रपार नगर सुख बड़ी भइले हो।
ललना जेही कर जस मन भावन देखल से वोही छन हो।।।।।
ललना, नाचिहें गुनी जन ग्रवह युवती गान हो।
ललना, ल्ट्राहें सदन भगड़ार हुलिस मन हो।।ऽ।।
भर भर थार सोबरन देत मानिक मुकुना से हो।
ललना, नन्द ग्रानन्द होइ दिहले चरन गहि पिण्डत हो।।१।।।
गहि भगवन्त सुत हरि-पद हरिख से हिय बीच हो।
ललना, जनम सुफल फल पाई जे गाई परित इहें हो।।१२।।

# मिट्डू कवि

श्चाप आजमगढ़ जिते के गूजर जाति के घास गढ़कर जीविका चलानेवाले अनपढ़ किव थे। आपके गुरु पूर्वकथित रज्जाक मियाँ थे। आपके पिता का नाम हंसराज था। आपकी तथा अन्य आजमगढ़ी किवयों की भाषा का रूप भोजपुरी का पश्चिमी रूप है। बिरहा छुन्द में आपके दो प्रबन्ध-काव्य 'दयाराम का बिरहा' और 'हंस-संवाद' परमेश्वरी लाल गुप्त से मिले हैं। 'दयाराम का बिरहा' की कथा का सारांश इस प्रकार है —

"दयाराम नामक एक बहादुर 'गूजर' अपनी स्त्री द्वारा आमूषण माँगने पर कोई दूसरा चारा न देख चोरी द्वारा द्रव्योपार्जन करने के लिए अपनी माँ और बहन से विदा माँगता है और उनके मना करने पर भी परदेश जाता है। नदी पार रेती पर दिल्ली की शाहजादी की सेना थी। दयाराम उसके लश्कर के साथ लड़कर उसे परास्त करता है और शाहजादी की धन-दौलत सब लेकर उसकी पितृत्र छोड़ देता है। शाहजादी दिल्ली जाती है। वहाँ से शाहजादा जाफर दयाराम को गिरफ्तार करने के लिए आता है। वह मित्र का स्वांग रचकर दयाराम को अपने दरबार में बुलाता है। जब दयाराम वहाँ गया तब उसे खिला पिला कर जाफर ने बेहोश कर दिया, और गिरफ्तार कर दिल्ली ले गया दिल्ली में हाथी और शेर के सामने दयाराम को छोड़ दिया गया। किन्तु, उसने दोनों को अपने। पराक्रम से जीत लिया। तब प्रसन्न हो दिल्ली के शाहजादे ने उसको दिल्ली के किते का किलादार बना दिया। कुछ दिनों बाद जब छुट्टी ले वह अपने घर आने लगा तब मिर्जापुर के नवाब 'जाफर' ने उसे अपने यहाँ एक रात के लिए मेहमान बनाया और भोजन में जहर दे दिया। दयाराम ने अपनेको मरता हुआ समक अपनी तलवार से जाफर के समूचे परिवार को मौत के घाट उतार दिया। बाद में वह खुद भी मर गया।

"उसकी मौत की खबर जब उसके घर पहुँची, तब उसका लड़का 'टुन्नू' आसपास के गूजरों को वुलाकर मिर्जापुर के लिए रवाना हुआ। वहाँ जा उसने जाफर को मार डाला और उसका सर काट कर अपनी माता के सामने ला रखा। यह खबर जब दिल्ली के शाहजादे को मिली तब उसने टून्नू को बुलाया और दयाराम की जगह पर रहने के लिए कहा। पर टुन्नू उसे टुकरा कर घर चला आया।"

१. थन्य । २ और । ३ युवितयों का समृह । ८ सुवर्ण । ५ गायेगा । ६. भृतपूर्व महायक सम्पादक, दैनिक 'आज' (काशी) ।

कई पृष्ठों में यह कहानी सुन्दर बिरहा छन्द में कही गई है। कहीं-कहीं कवि की प्रतिभा ने बहुत सुन्दर उड़ान ली है। श्रन्त में कवि ने श्रपना परिचय दिया है।

(9)

कहे मिट्ठ श्रब श्रराम करऽ सरदा माँई, न हमहूँ त जाँई ग्रब चुपायर कइलू बड़ दया हमरे पर मेहरबनिया, गाय गइलीं माता 'दयाराम' के कहनियाँ, माई मोरी सभा में बचाय लेहलू पनिया,<sup>3</sup> हमहँ त जाई अब चुपाय, दयाराम के कड़खा सुनाय देहली मैया, अव कर तू अराम घर जाय। दयाराम के बिरहवा-खत्म भइल श्रब ऋपने घरे जइहऽ मीत। संवत् उनइस सै बीस के फगुनवाँ, राति अन्हरिया रहिल में गर के दिनवाँ, हंसराज के बेटा 'मिट्टू' हरवें गुजरवा, 'रज्जक' के चेला गइले 'पेड़ी'' के बजरवा, अपने अपने घर जइब मीत, हई' घसियारा ए नाहीं जानी ढंग गावे केनी गीत ॥

इसके अनुसार इनकी इस रचना का समय संवत् १६२०, फालगुन, कृष्ण पत्त, मंगलवार है। 'हंस का गीत' विरह-रूपात्मक प्रबन्ध-काव्य है। घास छीलते समय बादल उमड़े और किव को विरहानुभूति हुई। फलस्वरूप इस प्रबन्ध-काव्य का खजन हुआ। एक नायिका ने विरह-सन्देश अपने प्रियतम के पास, जो कलकत्ता में रहता है, हंस द्वारा भेजा है। कथानक का सारांश इस प्रकार है—

एक विरहिशी नायिका अपनी करुश कथा हंस से कहती है और अपना करुश संदेश पित के पास ले जाने के लिए प्रार्थना करती है। हंस मखदूम देवता के दरवाजे पर सिर टेककर बहुत अनुनय-विनय करता है और देवता से उस परदेशी का पूरा पता जान लेता है। वह उड़ता हुआ वहाँ पहुँचा, जहाँ नायक भेड़ के रूप में एक पेड़ के नीचे बँधा हुआ था। हंस ने उसकी स्त्री की सारी विरह-कथा कह सुनाई। परदेशी ने भी अपने न आने का कारण हंस से बताया। उसे एक बंगालिन ने भेड़ बना-कर बाँध रखा था। तब हंस उसके बन्धन को खोल मखदूम की छूपा से उसे पंछी बनाकर उड़ा ले भागा। बंगालिन उसे न पाकर बहुत दुःखी हुई। जब वे दोनों अपने गाँव के निकट पहुँचे तब वह आदमी बन गया और दोनों घर गये। अपने पित को बहुत दिनों के बाद देखकर नायिका फूली न समाई। उसने अपने बिछुड़े प्रियतम का बहुत आदर-सत्कार के साथ स्वागत किया और हंस के प्रति अपनी छतज्ञता प्रकट की। वह थके माँदे पित के लिए भटपट बिस्तर तैयार कर उसे सोने को ले गई और पैर दाबत हुए अपनी विरह-व्यथा सुनाने लगी।

### 'द्याराम का बिरहा' से-

पत्नी के वाग्वासा से विद्ध होकर दयाराम चोरी-डकैती करके धनोपार्जन करना निश्चित करता है श्रीर इस यात्रा पर प्रस्थान करने के लिए माता से विदा माँगता है।

१. शारदा माता। २. चुप। २. पानी, इञ्जत। १. अंधेरी। ५. स्थानविशेष का नाम।

(9)

हथवा त जोरि के बिनती करे 'दयाराम'। ह मोरी मातवा तू 'दिहलू' मोर जनमवाँ। का दो दे त लिखले हो हों हमरे करमवाँ के कतहूँ मैं जड़बीं मोर बिच्हें नाहीं जानवाँ ४। माता बकसऽ श्रापन जोर।। श्रपने दिल में माता करि लेंहु सबुरवा । नाहीं जनमले हो मोरे पृत।।

थर का त्याग करते हुए पुत्र को कुकर्म से रोकते हुए उसकी माता ने उत्तर दिया --

(२)

जवने दिनवाँ के लागि हम पललों हो बेटा. घरवा हो बहुठल दिन रात ॥ सात सोती के तो दूधवा हम पिश्रवलीं, तेलवा बुकडवा हम तोह के लगवलीं, घमवा व बतसवा से में तोहके बचवलीं, किह के बबुग्रा में हाँकिया कि लगवलीं, घरवा बहुठल हो दिन रात ॥ हमरी पमरिया १० छोड़ि के बीच घरवा १० में, तिज के जालड श्रोकरे हैं बात ॥

जब दयाराम शराब पिलाकर बेहोश करके दिल्ली के किले में लाया गया श्रोर वहाँ उसे होरा हुआ तब का वर्णन—

(३)

तब भइल बिहान द्याराम गुजरवा के हे उतिर गइली शराब। तोरी डाले बेड़िया मसिक १४ दिहलसि कड़िया, भटिक करिहइ्या १५ के फेंके सिकड़िया उतिर श्रोकिर १६ शराब॥ नाहीं जनलो जाफर दगवा १७ कमइबे १८ नहीं सार १९ केनी २० किर देतीं खराब॥ कहे 'द्याराम' श्रबहिं त केतनों के मरबो, श्रइहे मउश्रतिया २१ तबे जइहें रे मोरी जान। केह दुनिया में बिच नाहीं जाई। जेमे जेकर लिखल होई मीटे संग जाई तब जइहे रे मोरी जान।

<sup>9.</sup> दिया। २. क्या (कीन-सी चीज) १ २. भाग्य। ४. जान। ५. सत्र १ ६. स्रोत। ७. उबटन। ८. थूप। ६. ४वा। १०. हॉंक, पुकार। ९१. पामर, भाग्यहीना। ९२. गृह १ ९३. उसीकी १ ९४. मसका दिया। ९५. कमर। ९६. उसकी १ ९७. दगा। ९८. टपार्जन करोगे। १६. साला। २०. की। २१. मीत।

(9)

## 'हंस-गीत' से---

कहे मिट्ठू सुरसती के मनाय के <sup>9</sup> कछु हमहूँ के दे तू गियान<sup>२</sup> लगली बदरिया छिलत रहलें घसिया 3 श्राइल दिलवा ४ में तब फेकें एक बतिया, बिरहा बनावे मिठू दिनवा वो रतिया, हमहूँ के दे त् गियान ॥ गोरी के बलमुत्रा छवले बा परदेसवा, में उन्हीं के करो ऐ तड़पे बिजुलिया बादल गइल पियवा हो परदेस ॥ श्रंग-श्रंग देहिया त गोरिया के टूटे<sup>६</sup> छतिया पर जोबना बिना पिया के सुखे, बिना पियवा दरिदया त्रोकर कइसे छूटे, गइल पियवा हो परदेस ।। बन के जोगिनियाँ हुँ इतो पियवा के मैं जो कहीं पड़तो<sup>७</sup> सनेस<sup>८</sup> ॥

(२)

गोरी रहे उगिर<sup>९</sup> के थोरी १० जोहे बालम की ग्रास। जोहेले श्रास श्रोकर लागल वा श्रनेसा ११ मारे सोकियन १२ के श्रोकर फाटेला करेजा गइल छितराय<sup>93</sup> हो गइल रेजी-रेजा<sup>98</sup> जेहि बालम की ग्रास ।। कुम्हलाइ जात बा बेइल १५ के, প্ৰভা कहिया १६ भँवरा अइहें पास ।।

# जोगनारायश 'ख़रदास'

जागनारायण 'स्रदास' की एक रचना परिडत गणेश चौंबे (बँगरी, चम्पारन) से प्राप्त हुई। रचना को देखने से ज्ञात होता है कि किव की प्रतिभा प्रखर थी और उन्होंने काफी रचनाएँ की होंगा। चौदेजी को यह बारहमासा गोरखपुर जिले से प्राप्त हुआ था। इसकी भाषा भी गोरखपुरी भोजपुरी ने मिलती-जुलती है। श्रतः जोगनारायणा गोरखपुर जिले के रहनेवाले होंगे, ऐसा श्रनुमान स्वाभाविक है।

वन्दना करके। २. ज्ञान । ३. वास । ४. दिल । ५. वसा हुआ है । ६. अंग-टूटना, कामोद्रेक जितत अँगड़ाई । . पाती। ८ सँदेसा। ६. उम्र। १०. छोटी, (कमसिन)। ११. अन्देसा। १२. सोक। १३ विवर्ष (जिन्न-भिन्न)। 8. नीचकोम की गरीबनी। १५. वेला फूल। १६. किस दिन।

प्रथम मास ग्रसाढ़ हे सिख साजि चलले जलधार है। एहि प्रीति कारण सेत बाँधल सिया उदेश सिरी राम है।। सावन हे सखि सबद सुहावन रिमिक्सम बरसत बुन्द है। सबके बलमुत्रा रामा घरे-घरे श्रद्वजे हमरो बलमु परदेस है।। भादो हे संखि रैन भयावन दुजे श्रन्हरिया ई रात ठनका ठनके रामा बिज़ली चमके से देखि जियरा हेराय है।। श्रासिन हे सिख श्रास लगावल श्रास ना पुरलंड हमार है। कातिक हे सिख पुन्य महीना करहु गंगा श्रसनान है। सब कोइ पहिरे हाम। पाट-पितम्बर्य हम धनि उ गुद्री पुरान है।। ग्रगहन हे सीख मास सुहावन चारो दिस उपजल धान है। चकवा-चकैया रामा खेल करत है से देखि जिया हलसाय है।। पूस हे सिख ग्रोस परि गइले भींजी गइले लम्बी-लम्बी केस हे। चोलिया भींजले जे करिब की हम जोबना है।। माघ हे सखि ऋतु बसंत आइ गइले जड़वा के रात है। पिश्रवा रहितन रामा जो कोरवा लगइतों कटत जाड़ा ई हमार हे।। फागुन हे सखि रंग बनायो खेलत पिया के जे संग है। ताहि देखी सीर जियरा जो तरसे काउ ऊपर डारूँ रंग है।। चैत हे सिख सभ बन फूले, फुलवा फूले जे गुलाब है। सिख फूले सभ पिया के संगे हमरो फूल जे मलीन है।। बैसाख हे सखी पिया नहीं श्रावे बिरडा कहकत मेरी जान है। दिन जो कटे रामा रोवत-रोवत कुहुकत बिते सारी रात है।। जेठ हे सिख त्राये बलसुवा पूरल मन के आस है। सारी दिन सिख मंगल गावित रैन गँवाये पिया संग है।। 'जोग नरायन' गावे बारहमासः मिता जो लेना बिचार है। भूल-चुक में से माफ कीजे पुर गइल बारह

# बीस्र

बीसू जी शिवमूरत के शिष्य थे। शिवमूरत जी कौन थे और उनका घर कहाँ था, यह स्रभी स्रज्ञात ही है। बीसू जी का भी परिचय वैसे ही स्रज्ञात है। सन् १६९९ ई० के पूर्व की छुपी 'बिरहा-बहार' नामक एक चार पृष्ठ की पुस्तिका मिली है। पुस्तिका पर १६९९ ई० मालिक के नाम के साथ लिखा हुन्ना है। 'बिरहा बहार' के प्रकाशक हैं—बसन्त साहु दुकसेलर (चौक बनारस) और सुद्रक हैं—सिद्धेश्वर स्टीम प्रेस, बनारस। बिरहा के मुखपृष्ठ पर लिखा है—'शिवमूरत के शिष्य बीसू कृत'। बीसू जी के बिरहे सचमुच सुन्दर उतरे हैं।

१. खींज (उद्देश)। २. पीताम्बर वस्त्र। ३. सुद्वांगन। ४. चढ़ती जवानी के स्तन। ५. क्रीड़, गोद।

### 'बिरहा-बहार' से

पहिले मैं गाइला श्रपने गुरू के जौन गुरू रचलन जहान। जोइ गुरू रचलन जहान सुरस्तिया॥ बैठीं माई जीभा पर गाइब दिन-रतिया। जोई गुरू रचे जहान। पानी से गुरू पिन्डा सँवारे श्रतखपुरी नवीन॥१॥ सोनवा में मिलल बाय<sup>र</sup> सोहगवा ए गोरिया। कंचन में मिलल बाय कपूर। ग्रपने पतरि तिरियवा<sup>3</sup> मिलल जाय जैइसे पाठ Ħ मिलल बाय मकल्रब<sup>४</sup> ॥२॥ छोटिक ननदिया मोर माने ना कहनवाँ सुतेले<sup>प</sup> ग्रँगनवा में रोज। सोना ऐसन जोबना माटि में मिलवलस ६ मारत बाय कुत्ररवा के त्रोस॥३॥ दँतवा में मिसिया सोहत बाटे गोरिया के मथवा में टिक़ली लीलार । चढ़ली जवानी तू तो गइलू बजरिया तोरा जोबना ८ उठल बाय जिउमार ९ ॥४॥ तें गावत विरहवा श्रावेले सरदरवा में सुनलंड करिला तोरि बोल। जब तू श्रइबो मोरि दुवरिया मैं हँसि के केवरिया १० देवे खोल ॥५॥ दिने सुतेला रात धुमेला दुलहा करेला जंगरवा ११ के श्रोट १२। रात परोसिन मोहे मरलीन मेहनवाँ १3 काहे न लड़िकवा बाय होत ॥६॥ इहै मिठी-बोलवा १४ उजड्लुस १५ मोर टोलवा मीठी मीठी बोलिया सुनाय। पहि बुजरी १६ तो मोर भड़या के बिगरलस १७ धानी में खपटवा १८ रॅगाय ॥७॥ बाजूबन्द तोरे डन्ड १९ पर सोहै नाक निथया बाय. गले टीक २०। पाँच रंग चोली सोहे, तोरे मसवारि गाल के सोहे बीच॥८॥ जिरवा<sup>२२</sup> की नाईं तोरि फ़फ़्ति<sup>२3</sup> बतसिया मुनरि<sup>२४</sup> की नाईं तोरी ग्राँख। उद्दि गइलन श्रचरा भलकि गइले जोबना, जैसे उगल बाय दुनिया के चाँद ॥६॥ दया धरम नाहीं तन में ए गोरिया नाहीं तोरे श्रॅंखिया में शील। उठत जोबनवाँ तू गइलु बजरिया के सुदई बाय के हित ॥१०॥ र्खीकत घरिलार उठावे बारि धनियाँ श्रोकेरह दहिने श्रोर बोलेला काग। कि तोरे फूटीहें माथे के घरिलवा कि मिलिहें नन्हवे २७ के यार ॥११॥ श्रमवा की डिरया बोले ना कोइलिया सुगना बोले ना लखराव<sup>२८</sup> सवित के गोदिया में बोले मोर पियवा मोसे इहै दुख सहलो न जाय ॥१२॥ सगरों<sup>२९</sup> बनारस चरिके<sup>30</sup> ऐ सुनी तू कोनवाँ <sup>39</sup> में कहलू <sup>32</sup> दकान। द्धवा मलइया मोरे ठेंगे<sup>33</sup> से न बिकिहैं तनि श्राँखिया लडवले से काम ॥१३॥

१. जिस । २. हैं। २. स्त्री। ८. सीधा और उलटा दोनों ओर से पढ़नेपर समान ही होनेवाला राब्द । ५. सोती हैं। ६. मिला दिया। ७. आरिवन मास। ८. स्तन। ६. जानमारू। १०. किवाड़ा ११. देह । १२. बचाव।१३. ताना।१८. मधुर बोलनेवाला।१५. उजाड़ दिया।१६. एक प्रकार की गाली जो सिर्फ स्त्रियों के लिए हैं।१७. बरबाद किया, बदचलन बना दिया।१८. दुपट्टा।१६. मुजदगढ। २०. चन्द्रहार।२१. मासा।२२. जीरा (मसाला)।२३. नीवी।२३. अंगुठी।२५. घड़ा।२६. उसके।२७. बचपन।२८. सड़क के दोनों ओर के लगे पेड़।२६. सब जगह।३०. विहार करके।३१. किनारे।३२. किया। १३. ठेंगे-से (भोजपुरी मुहावरा), बला से।

## महादेव

शाहाबाद जिले के महादेव सिंह 'घनश्याम' अथवा 'सेवक कवि' से भिन्न यह दूसरे महादेव हैं। आपका निवासस्थान बनारस है। आपका विशेष परिचय ज्ञात नहीं हो सका। आपके गीत 'पूर्वा तरंग' नामक संग्रह-पुस्तिका से मुफ्ते मिले हैं। गीतों से ज्ञात होता है कि आपको पशु-पिच्चों का अच्छा ज्ञान था। आपका समय १६ वीं सदी का अन्त होगा, ऐसा अनुमान है।

# पूर्वी दोहादार

(3)

सुनऽ मोरे सैयां मोरी बुध र लड़कइयाँ उहमें मँगाई देता ना, सामासुन्दर एक चिरहयाँ ४ हमें मँगाई देता ना॥१॥ बहुत दिना से चिरई पर मन लागल बाय हमार, ऋगिन हरेवा हारिल बातिर तोहने कहूँ तिखार , एक जीयाई देता ना सुगना राम-नाम लेने को, एक जीआई देता ना॥२॥

भोरे भुजंगा<sup>9</sup> नित उठ बोले राम-नाम गोहराय, सर्दिया<sup>99</sup> लाल<sup>92</sup> की सुन के बोली दिल मोरा लहराय, लाल लियाई देता ना। रखवे पिंजड़ा में जोगा के, <sup>93</sup>

लाल लिग्राई देता ना ॥३॥

मोरवा मस्त मगन होय नाचे पर श्रपना फैलाय, नाचत-नाचत पैर जो देखे दिल ही में मुरकाय, मोरवा कवना बखत नाचे हमें दिखाई देता ना,

हमें दिखाई देता ना ॥४॥

'महादेव' मोरे बारे १४ बलमू दिल के अरमान मेटाव, जवन गवने माँगू हम चिरई चट से हमें लिस्राव, जा के ले सहबऽ१५ कि नाहीं हमें बताई देता ना,

हमें बताई देता ना ॥५॥

(२)

सुतल रहलीं ननदी की सेजिरिया, जीव हेराई गइले ना। देखली सैयाँ के सपनवाँ, जीव हेराई गइले ना।। १॥ चिहुँकि के धइलीं अपनी ननदी के श्रॅचरवा, दिल घबड़ाई गइले ना।। २॥ व्याकुल भइले मोर परनवाँ, दिल घबड़ाई गइले ना।। २॥ एक तो श्रकेली दूजे सिखया ना सहेली, जीब लजाई गइले ना।। २॥ रस रस मोर ननदिया जीव, लजाई गइले ना।। ३॥ बिना रे सजनवाँ सुना लागे घर-श्रगनवाँ, दुखवा नाहीं गइले ना। उठते छुतिया पर जोबनवाँ, दुखवा नाहीं गइले ना।। ४॥

९. प्रकाशक—ठाकुर प्रसाद ग्रप्त, बुकसेखर, बनारसः । २० बुद्धि । १० बङ्कपन । १० पत्ती । ५० हित्ति पत्ती का पक्त भेद । ६० पक्त पत्ती । ७० तिवारा । ८० जीविका, जीने का साधन । ६० तीता । ९० पक्त पत्ती-विशेष । ११० बाल पत्ती का पक्त भेद । ९२० पत्त पत्ती । ११० चुनोकर । ११० नौजवान । १५० से आओगे ।

सपते में सइयाँ मोरा श्रायके 'महादेव' हमें जगाई गइले ना। नहीं देखलीं भर नयनवाँ, हमें जगाई गइले ना।।।।।

# बेचू

देचू भी बनारस के १६ वीं सदी के अन्त के कवियों में से थे। आपकी रचनाएँ बनारसवालों के कर्ठ में आज भी हैं। आपका एक गीत उक्त 'पूर्वा तरंग' नामक संग्रह-पुस्तिका से प्राप्त है।

# पूर्वी

लिया के गिवनवाँ रजऊ छोड़ जे भवनवाँ, पिया परदेसिया भइले ना। सूनी करऽ गइले संजरिया, पिया परदेसिया भइले ना। टेक।। कवने सगुनवाँ भइया देहले गवनवाँ बड़ी फजिहतिया कहले ना।। कि।। लाके श्रपने पिया बखरिया , बड़ी फजिहतिया कहले ना।। शास्त्री बा बसरिया रजऊ कहले हो सफरिया, मोर दुरगीतया कहले ना।। शास्त्री बा बसरिया रजऊ कहले हो सफरिया, मोर दुरगीतया कहले ना।। शास्त्रिक सर्वातन की नगरिया मोर दुरगतया कहले ना।। शास्त्रीलया के बनवाह तड़के पाँभ वो विहनवाँ, मुरहा नाहीं श्रहले ना। धुमिल हो गहली नजरिया, मुरहा नाहीं श्रहले ना।। धुमिल हो गहली नजरिया, सुरहा नाहीं श्रहले ना।। करे मोसे घतिया हो री 'बेचू' खुरफितया की, पिया जुदाई कहले ना। करके सवितन संग लहरिया की, पिया जुदाई कहले ना।।

# खलील और अब्दुल हबीब

खलील और श्रब्हुल ह्बीब दो मुसलमान शायर गुरु शिष्य थे। ये दोनों बनारस के ही थे श्रौर इनका समय भी १६ वीं सदी का श्रन्त कहा जा सकता है। बनारस या मिर्जापुर के श्रखाड़ों में से किसी श्रखाड़े से श्राप दोनों का घनिष्ठ सम्बन्ध था। इन दोनों नामों से दो गीत 'पूवां तरंग' नामक संग्रह-पुस्तिका में मिले हैं।

खलील की रचना-

# पूर्वी दोहादार

बेर-बेर सह्याँ तोहसे ऋरज लगवलीं, पिया बनवाई देता ना । हमके पोर-पोर गहनवाँ, पिया बनवाई देता ना ॥ टेक ॥

कड़ा मिली करनाल में रजऊ पूना मिली पौजेब ॥ नथिया तोहने नागपुर के, अबकी सैयाँ लेब। पिया लियाई देता ना, छल्ला के छपरा में खनवाँ पिया लियाई देता ना ॥ ३॥

र, खिवा जाकर। २. राजा (पति)। ३. बेइजाती। ८. गृह। ५. दुर्गीत। ६. सन्द। ७. दूटे। ८ निर्मोही ६. घात। १८. खुराफात। ११. विहार।

कत्तकत्ता में बने करधनी, मुनरी महमदाबाद। बाजू मिलेला बरदवान में, करलं सैयाँ याद॥ पिया मँगवाई देता ना, पटना शहर के बढ़िया पनवा हो मँगवाई देता ना॥२॥ पडुँची बिहे पंजाब में प्यारे, सिकरी सोनपुर यार। बिरिया पहिरत बंगाल के तबे, हम करवई प्यार॥ पिया ढरवाई देता ना, जाके ईजानगर अभरनवाँ पिया ढलवाई देता ना॥३॥ भुलनी लिया दऽ भाँसी जाके, नथुनी मीली नेपाल। 'खलील' तोहसे अरज करत हों, पूरा करो सवाल॥ तिस सुभाई देता ना, हवीब मानिहे तोहरा हो कहनवा

# श्रब्दुल हबीब की रचना-

पूर्वी दोहादार

पूना पहित्र सहना में? सहयाँ, तोहसे कहली कई देयाँ, हम नइहरवा जहबे ना।। देक।। क्रव तो न्नागहलें सवनवाँ, हम नइहरवा जहबे ना।। देक।। सावन में सब सिख्या हमरी करके खूब तह्यारी। क्रम-फ्रमके कजरी गावें पहिन-पहिन के सारी।। जाके हमहूँ गहवे ना, हमरा लागल बा धियनवाँ। जाके हमहूँ गहवे ना, हमरा लागल बा धियनवाँ। जाके हमहूँ गहवे ना।। १।। निहं मानब न्नबकी ए सैयाँ, नहहरवाँ हम जाब। ना पहुँचहबा गर हमके तो, मरब जहर के खाव। सहयाँ जान गाँवहवें ना, न्नप्रनी तज देवें हो परनवाँ सहयाँ जान गाँवहवें ना, न्नप्रनी तज देवें हो परनवाँ सहयाँ जान गाँवहवें ना।। २।। भ.दो में भोर हझाहीम बोलवाये न्नप्रने पास। न्नद्रवें सहया कर सोहाग।। तोहरी बह गुन गहवें ना।। ६।। करवें खलील के बखनवाँ, तोहरी बह गुन गहवें ना।। ३।।

# घीस्

'धीसू' कवि का परिचय श्रज्ञात है। श्रापकी रचना मिर्जापुरी कजरी <sup>२</sup> नामक संग्रह-पुस्तिका में मिली है। श्राप मिर्जापुर के कवि थे। समय भी १६ वीं सदी का श्रन्त था।

( 1)

गोरिया गाल गोल अनमोल, जोबनवाँ तोर देखाला ना। नीरंग छिपा जाय सरस साँचेका ढाला ना। कठिन कड़ाहट कमठपोठ नहिं पटतर वाला ना।।

कान का एक आमृत या । २ प्रकाशक—द्वनाथ प्रसे, सलकिया, ह्वड़ा।

कुन्त कीरते श्रधिक कलस केचन तेवालाना। कहते घीसू चित चोराय चकई चौकाला ना॥

( २ )

तोसे लगल पिरितिया प्यारी, मोसे बहुत दिनन से ना। हम आशक बाटीं तोहरे पर, तन-मन-धन से ना। घायल भइलीं हम तोहरे, तीखे चितवन से ना॥ हमें छोड़के प्रीति करेलू त् लड़कन से ना। कहते 'वीस्' कबों तऽ मिलव् कौनो फन खेना॥

## धीरू

धीर भी बनारस के रहनेवाले किंच थे। आपका भी समय १६ वीं सदी का अन्त था। आपकी रचना 'मिर्जाएरी कजरी' नामक संग्रह-पुस्तिका में मिली है, जो नीचे दी जाती है—

कजरी

बाटे<sup>9</sup> बड़ी चतुर खटिकनियाँ पैसा सुस के लेला ना। धरे नरंगी कपरा पर कलकतिया केला ना॥ घूमे चडकपु<sup>र</sup> नयना सौदा हँसके देला ना। शाम-सु**बह**-दुपहरिया ग्रावे तीनों बेला ना॥ 'धीरू' कहे हमहू से लेले एक ग्रधेला ना॥३६॥

## रसिक

एक रसिकजन नाम के किव पहले भी हो चुके हैं। पता नहीं, आप वही हैं अथवा दूसरे। आपकी भाषा से ज्ञात होता है कि आप 'शाहाबाद' अथवा 'बलिया' जिते के रहनेवाले थे। डुमराँव के एक 'रसिक' नामक किव हिन्दी के भी किव ही गये हैं, जिनकी एक छपी पुस्तक देखने को मिली थी। आप वही 'रसिक' किव हैं, या दूसरे यह भी नहीं कहा जा सकता। आपकी तीन रचनाएँ उक्त 'पूर्वां तरंग' नामक पुस्तिका में मिली हैं, जिनमें दो नीचे उद्धृत हैं—

( 3 )

फूल लोड़े श्रइलों में बाबा फुलविरया श्रॅंटिक रे गइली ना। फूल-डारी रे चुनिरिया श्रॅंटिक रे गइली ना।। कैसे छुड़ावों काँटा गड़लड श्रॅंगुरिया से फिट रे गइली ना, मोरा चोलिया केसरिया, से फिट रे गइली ना।। संग की सखी सब अुलली डगरिया भटिक रे गइली ना।। 'रिसक' बलमू लेहू खबरिया भटिक रे गइली ना। ये ही माया रे नगरिया, भटिक रे गइली ना।।

१ है। २ सब तरह से ठीक (सजग)।

#### ( 7 )

पिया मोर गइलें रामा हुगली सहरवा से लेइ श्रइले ना एक बंगालिन रे सवितया से, लेइ रे श्रइले ना ।। तेगवा जे साले रामा घरी रे पहरवा, सवितया साले ना । उजे श्राधी-श्राधी रितया, सवितया साले ना । सवती के ताना मोहिं लागेला जहरवा, कहरवा बाले ना ।। रिसक' बलमूर श्रव भइले रे निदुरवा से, बोले-चाले ना ।। पिया मोसे मुख बितया, से बोले-चाले ना ।।

# चुन्नीलाल और गंगू

चुन्नीलाल का नाम बनारस शहर के बूढ़ों में अब भी आदर के साथ लिया जाता है। आप वहाँ के मशहूर शायरों में से थे। आपके शिष्य गंगू थे। चुन्नीलाल की रचना तो अभी नहीं मिल पाई है; पर गंगू जी की रचना प्राप्त है। 'पूर्वा तरंग' नामक संग्रह पुस्तिका में आपका एक पूर्वा गीत है, जिसे नीचे उद्धृत किया जा रहा है। इसमें चुन्नीलाल गंगू नाम आया है। 'चुन्नीलाल' का नाम 'गंगू' ने अपने गुरू के रूप में रखा है।

मथवा पर हथवा देके में खेलिन उ गुज रिया ४, पिया घर नाहीं अह्ले ना कह्ले फे हमरे संग में घितया ६, िया घर नाहीं अह्ले ना ॥ १॥ बिरहा सतावे मोहीं च न नहीं आवे, करम भोर फूटी गहले ना ॥ १॥ हम पर अहले हो बिपितया, करम मोर फूटी गहले ना ॥ २॥ उमगिल जोबनवां मोरा माने ना कहनवाँ, दुखवा भारी भहले ना ॥ २॥ फसौले ५ पिया के मोरे सवितया, दुखवा भारी भहले ना ॥ ३॥ सूना लागेला बखरिया १ नाहीं भावेला सेजरिया १०॥ इमले कहलेना चुन्नी लाल गंगू घितया ना ॥ ४॥

### काशीनाथ

त्रापकी कविता की भाषा विशुद्ध भोजपुरी है। त्रातः त्रापका भी जन्म-स्थान किसी विशुद्ध भोजपुरी-भाषी जिले में होगा। त्रापका समय तथा त्राधिक परिचय त्रज्ञात ही है। त्रापकी एक रचना 'मिर्जापुरी कजरी' नामक संग्रह-पुस्तिका में मिली है, जो नीचे उद्धत है—

श्रॅंखिया कटीली गोरी भोरी ११ तोरी सुरतिया रामा, हरि चितवन मारेलू कटरिया रे हरी। पतरी कमरि १२ तोरी मोहनी सुरतिया रामा, हरि-हरि लचकत चढ़ेलू श्रटरिया रे हरी॥

१ कहर--विपत्ति । २. वलम् --वल्लम । ३. भींखती है, चिन्ता करती है । २. नायिका । ५. किया । ६. वात, घोखा । ७. भाष्य । ८. वर्शामृत कर लिया । ६. हवेली । १०. राय्या । ११. भोंली । १२. कमर, किट ।

धानी चुन्दरिया पहने ठाढ़ हो खिरिकिया रामा, हरि-हरि ताकि-ताकि मारेलु नजरिया रे हरी । 'काशीनाथ' जोहे नित तोहरी डगरिया रामा, हरि-हरि जबसे देखले प्यारी तोर सुरतिया रे हरी॥

### बदुकनाथ

'बटुकनाथ' के गीतों की वर्णान-शैली देखकर ज्ञात होता है कि ये बनारस के ही किसी कजरी-मखाड़े के किये थे। इनके गीत बड़े रसीले हैं। भाव तथा भाषा भी बहुत चुलबुली है। 'बाँका छबीला गवैया' नामक पुस्तक में इनके गीत मुक्ते मिले, जो नीचे दिये जाते हैं—

#### कजली

(9)

गोरी करके सिंगार चोली पहिरे ब्टेदार
जिया मारेली गोदनवाँ गोदाय के, नयनवाँ लड़ाय के ना ॥ १॥
बनी हे स्रत कटीली गोल, बोल मीटी मीटी बोल
मोर फंसौले जाली मनवाँ मुसकाय के, नयनवाँ लड़ाय के ना ॥ २॥
पतरी कमर, मुनुकती चाल, लटके गालों पे बाल
जादू डालेली जोबनवाँ देखाय के, नयनवाँ लड़ाय के ना ॥ ३॥
जिस दम जालू त् बाजार घायल करेलू कितने यार
रखि त् जुलुमी के भ्रंचरवा में छिपाय के, नयनवाँ लड़ाय के ना ॥ ४॥
पहिर कुसुम रंग तन सारी, प्यारी मान बात हमारी
रहि त् 'बटुकनाथ' के गरवाँ लपटाय के, नयनवाँ लड़ाय के ना ॥ ५॥

सखी से कहे नहीं घर बालम आलम चड़ी जवानी में। कैंसस जोर-जुलुम श्रब जोबन मस्त दीवानी में॥ कारी घटा घन-घोर बिजुरिया चमके पानी में॥ 'बटुकनाथ' से कर साथ ऐसन जिन्दगानी में॥ १॥

## बच्चीलाल

आप बनारस के मशहूर मुकुन्दी भाँड़ के पुत्र थे। मुकुन्दी भाँड शायर छन्नूलाल के शिष्य थे। मुकुन्दी भाँड, मलदहिया (बनारस छावनी) के रहनेवाले थे। मुकुन्दी लाल, उनके गुरु छन्नू लाल तथा बन्ची तीनों बनारस के अति प्रसिद्ध कि मैरोदास के अखाड़े के शिष्य थे। बन्ची लाल की लिखी एक पुरितका 'सावन का सुहावन डंगा' मिली है। किव ने एक कजली के अन्त के चरणों में अपने अखाड़े के आदि गुरु 'भैरो दास' के सम्बन्ध में लिखा है—

१. प्रकाराक-शिरोजी लाल बुकसेलर, आदमपुरा, बनारस सिटी। २. इल्म करनेवाला। ३. इसे गुल्लू प्रसाद बुकसेलर, कचोड़ी गली, बनारस ने बदुकनाथ प्रेस, कबीर चीरा, बनारस में अपनाया था।

"राही हो गये शायर पुराना, है ये भैरो का घराना। उनको जाने जमाना हिन्दू मुसलमान बलम्॥"

श्रापकी रचना उसी पुस्तिका से उद्धृत की जाती है जो सास-पतोहू की लड़ाई श्रीर पित से फरियाद के रूप में है। पित ने जो जवाब दिया है, वह तो खड़ी बोली में हैं; पर सास-पतोहू का सगड़ा मोजपुरी में है। माँडों की नाट्य-कला का प्रदर्शन इस पद्यात्मक नाटक में कितना कलात्मक है, यह इन पदों से ज्ञात हो जायगा—

#### पति से

कहीं जा तोसे तीरवार १! सुनड पती जी हमार ।

हमसे माई र तोहार सगड़ल करलीन ॥

खुराफात मचावें, चमकावें, चहठावें ३,
रोज रोज जियरा डाहल ४ करलीन ॥ टेक ॥
गउवाँ १ की कुल नारी । घरवां म्रावे पारा-पारी ६ समकाये सब हारी, नहीं माने कहना ॥
धम-धम भारे लात, जो मैं बोलूँ कुछु बात ।
जियरा मोर घबरात, कइसे होई रहना ।
चीत गईल म्रकुलाय तोह से कहीं बिलखाय ।
पछताय पछताय के चलावें बेलना ।
छौक-छौक के ताने लोटा ।
धैने म्रहुठें भोर स्मोंटा १०,
लोटवा से कूँचे ११ लीन जवन मोरा गहनाँ ॥
जब देखे तोर सकल, तब करलीन नकल,
पटिया १२ पर पड़ल कहँरल १३ करलीन ॥

### जगनाथ रामजी

श्रापने गांधीजी के चर्खें पर भी सुन्दर रचनाएँ की हैं। श्राप बनारस के वर्तमान मशहूर किवयों में एक हैं; क्योंकि बुद्धूजी श्रादि श्राधुनिक व्यक्तियों का जिक श्रापकी रचना में श्राया है। रचनाश्रों से ज्ञात होता है कि किवता-रचना में श्राप श्रपने प्रतिद्विन्द्वयों से लोहा लेते हैं। कुछ नयं तर्ज के गीतों के उदाहरण श्रापकी रचनाश्रों से नीचे दिये जाते हैं—

## पूर्वी विहाग

सत्याग्रह में नाम लिखाई, सइयाँ जेहल छौले १४ जाई, रजऊ १५ कहसे हो हुँ ना, ग्रोही जेहल के कोठिरया रजऊ कहसे हो हुँ ना॥ १॥ गोड़वा १६ में बेड़िया, हाथ पड़ली हथकड़िया, रजऊ कहसे चिलाई ना बोमा गोड़वा में जनाई १७, रजऊ कहसे चिलाई ना॥ २॥ घरवा तो सहयाँ कुछ करते नाहीं रहले, ग्राटवा कहसे पिसिईं ना, भारी जेहल के चकरिया १८ उहवाँ कहसे पिसिईं ना॥ ३॥

१. जीवन-नैया पार जगानेवाला = घटवार । २. माता । ३. ऐंठती हैं। १. तपाना । ५. गाँव । ६. वारी-वारी से । ७. घम-घम की आवाज । ८. उद्धल-उद्धलकर । ६. ऐंठती हैं। १०. माथे का केश । ११. हु चलती हैं। १२. खाट की पाटी । १३. कराहती हैं। १८. वास करना । १५. राजा, जियतम । १६. पेर । १०. मालूम प्रहेगा । १८. जाँत, चवकी ।

जेवनवाँ<sup>१</sup> घरके उनका नीकौर नाहीं उहवाँ कहते खड़ हैं ना. जव<sup>3</sup> के रोटिया, घासि के सगना ह उहवाँ कइसे खड़ हैं ना ॥ ४ ॥ निंदिया नाहीं आवे पर सोवे उनकर उहवाँ कइसे सोइ हैं ना. सइयाँ कमरा के सेजरिया, उहवाँ कइसे सोइ हैं ना॥ ५॥ में नाम लिखइ हैं, 'जगरनाथ' बुद्ध सत्याग्रह जेहल उनहूँ जह हैं ना, भारत माता के कारनवाँ, जेहल उनहुँ जहहैं ना।। ६॥ रजक कइसे होइहें ना, श्रोही जेहल के कोठिरिया रजऊ कइसे होइहें ना॥७॥

## बिसेसर दास

त्राप बक्सर (शाहाबाद) के भक्त किव कुंजनदास के शिष्य थे। कुंजनदास का लिखा, श्रवधी श्रोर भोजपुरी-मिश्रित व्रजभाषा में छपा हुश्रा एक काव्य प्रन्थ प्राप्त हुन्त्रा है। बिसेसर दास के भी भोजपुरी गीत 'भूसर-तरंग' नामक भोजपुरी-पुस्तक में प्राप्त हुए हैं, जिन में से एक यहाँ उद्धृत है—

जो मधुवन से लबिट कान्हा श्रइहें हरिख पुजर्बों ना, गिरिजा तोरा हो चरनवाँ, हरिख पुजर्बों ना॥ मेवा पकवान फल फुल ही मिटाई, मुदित होइ ना, मैया तोहिके चढ़इबों हो॥ मुदित होइ०॥ श्र=इत चन्दन गौरा बेलपितया सुमन हार ना, लेइ पुजर्बों तोर चरनियाँ॥ सुमन हार ना०॥ 'कुंजन दास' के एक दास हो 'बिसेसर' विनय करे ना, सीस नाइ हो गुजरिया। विनय करे ना॥

## जगरदेव

जगरदेव जी के तीन गीत यहाँ उद्धत किये जाते हैं । स्रापका परिचय स्रज्ञात है। स्रनुमान है कि स्राप शाहाबाद जिले के हैं; क्योंकि स्रापकी भाषा विशुद्ध भोजपुरी है।

स्वामी मोरा गहले हो पुरुब के देसवा से देह गहले ना ।

एक सुगना खेलौना, से देह गहले ना ॥
खाय के माँगे सुगना दूध-भात खोरिया ७, से सुते के माँगे ना
दूनों जोबना के बिचवा, से सुते के माँगे ना ॥
ग्राधि-ग्राधि रितया सुगा पछिले पहरवा ८, से कुटके ९ लागे ना ॥
मोरी चोलिया के बन्दवा से कुटके लागे ना ॥
एक मन होला सुगा भुइयाँ से पटकित, दूसर मनवा ना॥
'जगरदेव' स्वामी का खेलौना, दूसर मनवा ना॥

८ भोजन । २. अच्छा । ३. जी । ४. साग । ५. कम्बता । ६. श्री गणेश चीबे (चम्पारन) से प्राप्त । ७. खोरा, कटोरा। २. प्रहर । ६. कुतरना, काटना ।

(२)

मुड़वा ै मींजन २ गइलो बाबा का सगरवा 3 से गीरी गइले ना ।

तीनपितया ४ मुजलिया से गीरी गइले ना ॥
कोठवा पर प्छेला लहुरा ५ देवरवा से केहि रे कारन ना ।

भउजी मुँहवा सुखायल से, केहि रे कारन ना ॥

पनवा बिना ना मोरा मुँहवा सुखायल, मुजली बिना ना ॥

तजवे त्रापनऽ परनवा मुजलिया बिना ना ॥

मोरा पिछुत्ररवा ह हाँ मलहवा बेटउन्ना ७, से खोजी देउ ना ॥

मोर नइहर के मुजलिया से खोजी देउ ना ॥

एक जाल लवलीं, दूसर जाल लवलीं से तीसरी जलिया ना ॥

फँसिल त्रावे मोरी मुजनिया से तीसरी जलिया ना ॥

मुजलनी के पाय खुसीत्राली ८ मन भइली से चलत भइली ना ॥

'जगरनेव' स्वामी के भवनवाँ से चलत भइली ना ॥

(३)
जब से छ्यलवा मोरा छुत्रले लिलरवा १, सपनवा भइले ना ।
मोरा नइहर-ग्रॅगनवाँ सपनवा भइले ना ॥
तोहरे करनवाँ छैला माई-बाप तेजलीं, से तेजी देहलीं १० ना ॥
ग्रपने नइहर के रहनवाँ, ११ से तेजी देहलीं ना ॥
हाँ रे मोरे सैयाँ में परूँ तोरी पैयाँ १२, से दिनवाँ चारि ना ॥
हमके जायेदऽ नइहरवा से दिनवाँ चारि ना ॥
ग्रबहीं उमर मोरा वारी १३ लिस्क्याँ १४, से मिटि रे जइहें ना ॥
जगरदेव' दिल के कसकवा से मिटि रे जइहें ना ॥

## जगन्नाथ राम, धुरपत्तर श्रीर बुद्ध

बनारस में 'शहवान' शायर का भी एक कजरी-गान का ऋखाड़ा था। इस किव के कई शिष्य हो गय हैं जो नये-नये तर्जों से कजली की रचना करके कजली के दंगलों में बनारसवालों को प्रसन्न किया करते थे। इस ऋखाड़े के प्रसिद्ध शिष्यों में बुद्ध, धुरपत्तर तथा जगन्नाथ राम के नाम उल्लेखनीय हैं। इनकी ऋपनी-ऋपनी रचनाओं की ऋनेक :पुरितकाएँ हैं। सन् १६२० ई० के लगभग इनका रचना-काल है; क्योंकि जगन्नाथ राम की रचना में १६२१ ई० ऋौर १६३० ई० के सत्याद्रह-ऋगन्दोलनों का वर्णन है। मुफ्ते 'पूर्वा का पीताम्बर' भी नामक पुरितका मिली है, जिसमें इन तीनों कवियों के गांत संगृहीत हैं। एक गीत में दो या तीनों कवियों के नाम आ गये हैं।

## पूर्वी दोहादार

(1)

जबसे बल मुवाँ गइलै एको पितया ना भेजलैं, पिया लोभाई गइलै ना कवनो सौतिन के सेजिरिया, पिया लोभाई गइलै ना ॥ टेक ॥ जबसे सहयाँ छोड़ के गइलै, भेजे नहीं सनेस । कामदेव तन जोर करत हैं. दे गए कठिन कलेस ॥

१. माथा। २. मल-मलकर धोना। १. जलाया। १. तीन पत्तीवाली। ५. कोटा तथा रिसक। ६. मकान के पंछि। ७. वेटा। ८. खुरी। ६. छुअले जिलरवा (भोजपुरी मुहावरा) सिन्दूरदान, (ब्यान्)। १०. छोड़ दिया। ११. रहना। १२. परूँ में तोरी पैयाँ—पेर पर गिरती हूँ। १६. कमसिन। १८. जड़कपन। १५. प्रकाशक—मेवालाल पर्येड कम्पनी, कचीड़ीगली, कनारस।

सइयाँ बेदरदी भइलें ना हमरी लेहलें ना खबरिया सइयाँ बेदरदी भइलै ना ॥ १ ॥ तङ्ग-तङ्ग के रहूँ सेज पर, लगे भयावन रात। जोबन जोर करें बिनु सहयाँ, ई दुख सहल न जात॥ कोई बिलमाई लेहली ना. गइले बँगाले नगरिया कोई बिलमाई लेहली ना॥ २॥ श्राप पिया परदेस सिधारे, छोड़ श्रकेली नार। पिया रमें सौतिन घर जाके, हमके दिया बिसार ॥ पिया बिसारी गइलै ना बइठल जोहीला १ डगरिया पिया बिसारी गइलै ना ॥ ३ ॥ दिल की अरमा दिल में रह गई, कहूँ मैं कवन उपाय। गम की रात कटत ना काटे, सोच सोच जिव जाय॥ पिया खुवारी<sup>२</sup> कइलें ना लिहलें हमसे फेर नजिश्या पिया खुवारी कइलै ना ॥ ४ ॥ 'शहवान' उस्ताद है हमरे, दिया ज्ञान बतलाय। जगरनाथ बुद्ध का मिसरा, सुन मन खुसो हो जाय॥ श्राज सुनाई गइलै ना, गाके सुन्दर तरज कजरिया, श्राज सुनाई गइलै ना ॥ ५ ॥

(२)

श्रॅंखिया लड्बलू हमके छुरिया पर चढ्वलू मोरी भउजी। मउतिया हमार मोरी भउजी॥ कजरवा, मोरी भउजी। करके सिंगरवा जब पहिनलू मजेदार, भउजी ॥१॥ सोहले मोरी चललू डगरिया तिरछी फेरत नजरिया, मोरी भउजी। जालू सगरे<sup>3</sup> बजार, मोरी निकया क द्रनकी र तोहरे गाले पर के बुनकी मोरी भउजी। कई हजार, कतलऽ<sup>६</sup> मोरी भउजी ॥३॥ गुंडन का मेला लागे, करेलू भमेला मोरी दृनों जूनऽ तरवार, मोरी चले भउजी ॥४॥ कहै ले बुद्ध हँसके रहऽ रात बसके, मोरी धुरपत्तर के करार मोरी पूरा कर्ऽ भइली मडतिया<sup>७</sup> हमार, मोरी भडजी॥५॥

## रसिकजन

ग्रापका परिचय ग्रप्राप्त है। ग्राप ग्रपने समय के जनप्रिय भक्त कवि थे। ग्रापके 'राम-विवाह' के गीत मिलते हैं। ग्राप्की एक रचना 'श्री सीताराम-विवाह' से उद्धृत की जाती है—

श्रवध नगरिया से श्रह्ते बरित्रतिया, ए सुनु सजनी, जनक नगरिया भैते सोर, ए सुनु सजनी॥

खोजती हूँ (बाट जोहती हूँ)। २. जिल्ला । ३. सब जगह । ३. नाक की कील या लॉग । ५. बोटी बिन्दी । ६. कत्ल ।
 मीत । ५. प्रकाशक—भार्गव-पुस्तकालय, गायबाट, बनारस ।

बाजवा के शब्द सुनी पुलके मोरा छितिया ए सुनु सजनी, रोसनी के भयल वा फ्रॅंजोर, ए सुनु सजनी॥ सब देवतन मिलि ग्रहलें बिर्म्यितया, ए सुनु सजनी, बाजनी बाजेला घनघोर, ए सुनु सजनी। पिरछन चललों सब सिलया सहेली, ए सुनु सजनी, पिहरली लहेंगा पटोर², ए सुनु सजनी॥ कहत 'रिसक जन' देखहु सुनर बर, ए सुनु सजनी, सुफल मनोरथ भैले मोर, ए सुनु सजनी॥

## लालम गि

लालमिए। का परिचय प्राप्त नहीं हो सका । आपके चार गीत 'बड़ी प्यारी सुन्दरी वियोग' यानी 'बिदेसिया' नामक पुस्तिका में मिते हैं। यह पुस्तिका सन् १६३२ ई० में प्रकाशित हुई थी। आपकी रचना की भाषा से पता चलता है कि आप सार्न अथवा शाहाबाद जिले के निवासी थे।

पूरवी (१)

ग्रइले फगुनवाँ सेंया नाहीं मोरे भवनवाँ से देवरवा मोरा, होरी बरजोरी मोसे खेले रे देवरवा मोरा॥ टेक ॥ भिर पिचुकारी मारे, हिया बीच मोरे रे देवरवा मोरा॥ १॥ हथवा घुँघट बीच डाले रे देवरवा मोरा॥ १॥ ग्रबीरऽ गुलाल लावे हँसि-हँसि गलवा रे देवरवा मोरा, जोबना मरोरे बहियाँ ठेले रे देवरवा मोरा॥ १॥ निहुर लालमणि माने ना कहनवाँ रे देवरवा मोरा, करे मोरे चोलिया में रेलें रे देवरवा मोरा॥ ३॥

जियरा मारे मोरि जिनयाँ सो तोरी बोलिया। कुसुमी श्रोहनिया बीचे जरद किनरिया कसी रे चोलिया। हा रेसमी तोरी छितयाँ, कसी रे चोलिया।। १।। पिहकेलू जिनयाँ कोइलिया की नहयाँ अग्रजब बोलिया। १।। पिहकेलू जिनयाँ कोइलिया की नहयाँ अग्रजब बोलिया। २।। चलु-चलु प्यारी चलु हमरी नगरिया फनाऊँ डोलिया।, २।। चलु-चलु प्यारी चलु हमरी नगरिया फनाऊँ डोलिया।, २।। लागी गइली प्यारी मोरे तोहे पे धियनवाँ हमारी टोलिया ।। १।। (३)

मैना<sup>११</sup> भजु ब्राठो जमवाँ<sup>१२</sup> तुँ हरि-हरि ना ॥टेक०॥ तजि देहु मैना माया-कपट-करनवाँ<sup>१3</sup> से धरि लेहु ना, मैना स्वामी पै धियनवाँ से धरि लेहु ना॥

१. शाजे । २. रेशमी वस्त्र । ३. प्रकाशक—कसीधन-पुस्तकालय, नखास चीक, गोरखपुर; मुद्रक—प्रिंटिंग प्रेस, गोरखपुर । ३. हाथ चुसेड़ना । ५. चानी, प्यारी । ६. छुह्कती हो । ७. नाई, सदृशा । ८. जबरदस्ती ढोली पर चढ़ा लूँगा । ६. प्यान । १०. टोला, महल्ला । ११. पती (मन) । १२. आठो याम (अहर्निश) । १३. कपट करना ।

जेहि दिन ग्रह्हें मैना कडल-कररवा े से धरि-धरि ना, तोरा तोरी रे गरदनवाँ से धरि धरि ना ॥२॥ कहत लालमणि मानि ले कहनवाँ से घरी-घरी हा, बोले मैना हरिनमाँ से घरी-घरी ना ॥३॥

(8)

तोरी बिरही बँसुरिया करेजवा साले ना।।टेक०।।
जेहि दिन श्रायो कान्हा हमरी नगिरया, मोहिनियाँ डाल्यो ना,
कीन्हीँ हँसि-हँसि बतियाँ मोहिनियाँ डाल्यो ना।।।।।
सुनो मोरी सिखया मैं जोहिति डगिरया बँसुरिया वाले ना,
कहवाँ गैले मोरा कान्हा बँसुरिया वाले ना।।२।।
जब सुधि श्रावे कान्हा तोहरी सुरितया, करेजवा घाले ना,
श्रोही बिरहा के बोलिया, करेजवा घाले ना।।३।।
स्याम लालमणि सुधि बिसरेला से परल्यूँ पाले ना,
तोहरे बरबस कान्हा से परल्यूँ पाले ना।।॥।

(4)

हमके राजा बिना सेजिया से नाहीं भावे ना ॥टेकः॥
जाहि दिन सेंयाँ मोरा ले ग्रइलें गवनवाँ से नाहीं ग्रावे ना,
सेंया हमरी सेजरिया से नाहीं प्रावे ना ॥९॥
बिन रे बलम कैसे सूतों मैं सेजरिया से नाहीं ग्रावे ना,
हमरे नैनवा में नींदिया से नाहीं ग्रावे ना ॥२॥
नाहीं नीक लागे हमके कोठवा-ग्रटरिया श्रॅंधेरी छावे ना,
बिनु पिया के भवनवाँ ग्रॅंधेरी छावे ना ॥३॥
सुनहु लालमणि श्रावो मोरो सेजिया, से नाहीं पावे ना,
सुख सेजियाँ गुसहयाँ से नाहीं पावे ना ॥॥॥

( )

४. कील-करार (मृत्यु की निश्चित तिथि)। २. तोड़ देगा। ३. घड़ी-घड़ी। ४. पाला पड़ना-काम पड़ना। ५. कितना भी। ६. पत्र। ७. कहना, उपदेश। ८. वेदना। ६. विशाइ, रात्रुता, अपराध । १०. बहिक। ११. हाथ-वाँह परना≔पाणि-चहण करना।

'लालमिण' लागूँ पैयाँ, १ म्रा जाम्रो मोरी, सेजियाँ से काहे देले ना, हमके कठिन कलेसवा, से काहे देले ना ॥५॥

(0)

सैयाँ नहाये में कासी गइलूँ, गरहनवाँ हेराई गइलूँ ना, बाबा भोला के नगिरयाँ, हेराई गइलूँ ना।। टेक ।। कासी हो सहिरया, धिन है बजिरया लोभाई गइलूँ ना।। शा लाग्यूँ निरखे अटिरया, लोभाई गइलूँ ना ॥१॥ जेतनी जे रहिलन मोरे सँग की सहिलिया, विहाई महलूँ ना ॥२॥ जेतनी जे रहिलन मोरे सँग की सहिलिया, विहाई गहलूँ ना ॥२॥ जाये के 'नकास', भसो में गइलूँ धुन्धराज, दसे भुलाई गइलूँ ना, श्रोही नीची झह्मपुरिया, भुलाई गहलूँ ना ॥३॥ बाबा हो बिसेसर जी के सांकरी वा गिलिया, दबाई गइलूँ ना, मोरी फाटि गइली चोलिया, दबाई गहलूँ ना ॥४॥ 'लालमिए' रहलें मोरा नान्हें के मिलनियाँ द से आई गहलूँ ना ॥४॥ उन्हुँके सँगवाँ नगिरियाँ से आई गहलूँ ना ॥५॥

(6)

होरी खेले मधुबनवाँ, कन्हैया दैया ना ॥ टेक०॥ दिहिया रे बेचन गहलूँ स्रोही मधुबनवाँ कन्हैया देया ना, लाग्यो हमरे गोहनवाँ १० कन्हैया देया ना ॥१॥ स्रिवर-गुलाल लीन्हें जसुदा ललनवाँ कन्हैया देया ना ॥२॥ स्रिवर-गुलाल लीन्हें जसुदा ललनवाँ कन्हैया देया ना ॥२॥ भिर पिचुकारी मोरे सारी बीच मारे, से कन्हैया देया ना, हमरा भेंवे रे ११ जोबनवाँ कन्हैया देया ना ॥३॥ निदुर 'लालमिण' माने ना कहनवाँ कन्हैया देया ना ॥३॥ निदुर 'लालमिण' माने ना कहनवाँ कन्हैया देया ना ॥॥॥

## मदनमोहन सिंह

श्राप डेबिंदिया (नगरा, बिलया) निवासी बाबू महावीर सिंह के पुत्र थे। वि॰ संवत् १६२८ में पेंदा हुए थे। श्रापकी प्रारम्भिक शिक्षा काशी में हुई थी खीर फारसी से ही आपने मिडिल की परांक्षा पास की थी। संवत् १६८६ वि॰ तक आप बिलया की कलक्टरी-कचहरी में काम करते रहे। आप बड़े आध्ययनशील और विद्याप्रेमी थे। आपकी लिखावट अच्छी नहीं होती थी; अतः किनता से पढ़ी जाती है। आपने भोजपुरी के छन्दों में महाराखा प्रताप की जीवनी लिखी है। हिन्दी में भी आपकी कई पुस्तकें हैं। जैसे—श्रीमद्भागवत का पद्यानुवाद, स्वामी द्यानन्द की जीवनी, शक्तिवज्यचलीसा आदि।

पैया लगना = पाँव पड़ना। २. मूल गर्द। ३. धन्य। ८. विछुड़ गर्द। ५. काशी के एक महल्ले का नाम। ६. दुंदिराज-गगीशा। ७. काशी के एक महल्ले का नाम। ८. बचपन का यार। ६. मय और आश्चर्यसूचक शब्द (आह देव)। १०. पोछे या साथ लगना। ११. भिंगोता है।

### (महाराणा प्रताप की जीवनी से ) बिरहा

(9)

गढ़ चितउर कर बीरता सुनहु श्रव कहब सटीक बेवहार।
राउजी रतनसेन पर्दुमिनि रिनयाँ साह श्रवादीन सरदार॥
पदुमिनि रिनया के सुनि सुधरेथा ।
साह चितउर महँ श्रायल पर्दुनइया ॥
सिसवामहल देखि रानी परछहियाँ।
रतवा से मेल किर डालि गलबहियाँ॥
जब साह कहँ राना डेरा पहुँचवले।
जेलखाना भेजि साह हुकुम सुनवले॥
देइके पदुमिनी के जाई करो रजवा ।
ना तो खिप जइहैं तोर तनवा के ठटवा १ ॥

(२)

पदुमिनि रनियाँ सनेसवा १२ भेजाइ देली छ सौ अइहें डोलिया-कहार । सखिया सहेलियन सँगवा ले अइबो १३ होइ जइबो १५ बेगम तोहार ॥

बनले वीर राजपूत डोलिया-कहँरवा। छिपि गइले बारह सइ डोली में सवरवा १५ ॥ गोरवा-बादल चले, चले सरदरवा। जाइ पहुँचे राना जी के डेरा के नियरवा १६ ॥ पहुँचे साह सिविर में डोला पदुमिनियाँ। कटे लागे माथ वीर खरग सेनिवा १० ॥ भागी साह फउदि १८ छोड़ाइ लेले रनवा। लेइ श्रड्लें गढ़ पर बाजत निसनवा १० ॥ बीरता कहत परइ नहिं पार २०॥ बीरता कहत परइ नहिं पार २०॥

## कवि सुरुजलाल

आपका जन्म-स्थान सारन जिले में बिजईपुर श्राम है। श्रापके पद खड़ीबोली, भोजपुरी श्रौर फारसी में पाये जाते हैं रे । आपके भोजपुरी के गीत जनकरण्ठ से बहुत सुनने को मिलते हैं। जनहिंच के वे श्रनुवृत्त भी हैं। श्रपने गाँव के परिचय में श्रापका एक पद है, जिसमें लिखा है कि हमारे गाँव के कायस्थ लोग हिन्दी, फारसी श्रौर श्रूँगरेजी जानते हैं। श्रौर ब्राह्मण लोग बड़े ज्ञानी हैं। श्रानुमान है कि श्राप उन्नीसवीं सदी के श्रन्तिम भाग में हुए होंगे। श्रौर २०वीं के श्रुड तक जीवित थे।

र. चित्तीर गढ़। २. अलाउदीन खिलजी २. सुन्दरता। २. आया। ५. आतिथ्य के िए। ६. शांशे का महल। ७. रागा। ८. राज्य। ६. समाप्त। १०. शरीर। ११. टटरी। १२. संदेशा। १३. ले आकँगी। ५८. हो लाऊ गी। १५. पृङ्क्षवार, योद्धा। १६. नजदीक, निकट। १७. सेना और सेना के सरदार। १८. फीज। १६. नगाड़ा। २०. पार नहीं लगता। २१. सुरुज जी के पद चम्पारन के पं ग्योश चौबे जी को एक कविता-संग्रह से प्राप्त हुए, जी लगभग ५० वर्ष के पुराने हैं।

चैत

(1)

सपना देखीला बलखनवाँ १ हो रामा कि सङ्याँ के श्रवनवाँ।। टेक ॥ पहिल-श्रोहिल ने सङ्याँ श्रङ्ले श्राँगनवाँ हम ले जाई जलपनवाँ ३ हो रामा कि सङ्याँ के श्रवनवाँ ४ ।

बोलत-बतियावत कुछुक घरी बीते, खात-खियावत पनवाँ हो रामा कि सपना देखीला सहयाँ के श्रवनवाँ॥

पुरुबी सादी जरद किनारी, श्रवरू ' ले श्रइले कॅगनवा हो रामा कि सपना देखीला सइयाँ के श्रवनवाँ॥

'सुरुज' चाहेलें गरवा ६ लगावल, कि खुली गइले पलक-पपनवाँ ७ हो रामा कि सपना देखीला सङ्घाँ के श्रवनवाँ॥

(२)

छुँला प्रतावे रे चहत की रितया हो रामा,

श्रारे सुतलों में रहलीं पँलिगिया श्रारे सुन पेजिरिया १० हो रामा।

कि सपना में देखि हो साँवली सुरितया हो रामा।। छै०।।

श्रारे चिहुँकि में व्याकुल हमहूँ सगरी १२ रहिनया १३ हो रामा।

कि कतहुँ १४ ना पावोरी १५ मोहनी सुरितया हो रामा।। छै०।।

श्रॅं गवा में भभूतिया १३ रमइबो १७ श्रव हो इबो जो गिनिया हो रामा।

कि सहयाँ देखावे री मूठि पिरितिया हो रामा।। छै०।।

श्रागे लिलता चन्द्रावली सिख्याँ सब गो पिया सवित्या हो रामा।।

श्रागे लिलता चन्द्रावली सिख्याँ सब गो पिया सवित्या हो रामा।।

श्रागे छो इबो में सिर के सेनुरवा हो फोरबो संख-चूिड्या १८ हो रामा।।

कि सहयाँ बिना रे हो इबो मैं सितया हो रामा।। छै०।।

श्रारे 'सुरुज' कुंजन में गहले सहयाँ परिनया १० हो रामा।।

कि छुटी गईल दिल के कुफुतिया २० हो रामा।। छै०।।

होली (३)

राम लखन सीरी जनक-नंदनी सरजू तीर खेलत होरी।
राम के सोभे कनक पिचकारी लखुमन सोभे अबीर भोरी।।
राम से लखन संग सीता हरखित होत खेलत होरी।
केथिन २१ के उ जे२२ रंग बनावे केथिन बीच अबीर घोरी।।
बालू के उजे रंग बनावे, सरजू माहीं अबीर घोरी।
देखत नर सोभा छवि उनकी चिकत होइ खेलत होरी।।
'सुरुज' येह फगुआ गावत, करत बिनती दोउ२ कर जोरी।
हे रचुनाथ कोसिलानंदन, संकट दूरि करहुँ मोरी॥

१. अटारी। २. पहले-पहला १. नारता, जलखर्द । १. आगमन। ५. और । ६. गले लगाना। ७. पपनी ( आँख को पलक )। ८. सुन्दर प्रियतम। ६. स्नी। १०. राष्या। ११ चौंक कर। १२. सारी। १३. रात। १४. कहीं। १५. पानी हूँ। १६. विस्ति, नस्म। १७. रमाऊँगी, लेपूँगी। १८. रांख की बनी चूड़ियाँ (सथवा स्त्री का आम्वणा) १६. प्राणप्यारा। २०. कुफ्त, कुढ़न। २१. किस चौंच की। २२. ड=वहु; जे=जो (वह जो)। २६. इसका मोंचपुरा रूप 'दूनो' होता है।

### अम्बिकादत्त व्यास

श्राप भारतेन्दुकालीन साहित्यसेवी विद्वानों में श्रेष्ठ माने जाते थे। श्रापका जन्मस्थान जयपुर था, पर श्रापका परिवार काशी में रहा करता था। श्रापके पिता का नाम दुर्गादत्त व्यास था। श्रापका जन्म चैत्र शुक्क श्रष्टमी संवत् १६१५ में हुश्रा था। श्राप भोजपुरी में भी कविता करते थे। श्रे श्राप बिहार प्रदेश के भागलपुर, छपरा श्रादि स्थानों में सरकारी जिला-स्वृलों के हेंड पंडित वर्षों रह चुके थे। श्राप 'सुकवि' नाम से कविताएँ करते थे।

### कजली

(9)

कवन रंग बेंनवाँ, कवन रंग सैनवाँ, कवन रंग तोरा रे नयनवाँ।। छुल रंग बैनवाँ, मदन रंग सैनवाँ, पै अलस रंग तोरा रे नयनवाँ।। मीठे मीठे बैनवाँ, भटक भरे सैनवाँ, पै जियरा मोरा तोरा रे नयनवाँ॥ अमृत नयनवाँ, मद के सैनवाँ, पै जहर के तोरा रे नयनवाँ॥ 'सुकवि' आज कहाँ रहलू जिनयाँ अटपट बैनवाँ सैनवाँ रे नयनवाँ॥

(२)

रानी विक्टोरिया के राज वहा भारी रामा। फइल गइले सब संसरवा रे हरी॥ जहाँ देखो तहाँ चजे धुम्राँकसर रामा। चारो स्रोर लागल-बाटे तरवा दे हरी।। र्शांव-गाँव बनल बाटे भारी श्रसपतलवा रामा। घूमै डाक्टरवा सहर-सहर में बनल इसकुलवा रामा। लरिका पढावें मस्टरवा रे जगह जगह में पुलिस बाटै फैलल रामा। रामा फैसला करेले मजिस्टरवा रे हरी॥ एक ठो पइसवा में, चिठी लगल जाय रामा। द्र-द्र जाला श्रखबरवा रे घरे-घरे श्रव तो लगल बा कुमेटी रामा। बजेला थपोड़ी ५ सब सहरवा रे हरी॥ कितने तो हिन्दू होई गइलें धाँगरेजवा रामा। मेहरारू ६ ले के करेले सफरवा रेहरी॥ 'सुकवि' कहत चिरंजीव महरानी रामा। इहे राज बाटै मजेदरवा रे हरी॥

## शिवनन्दन मिश्र 'नन्द'

ऋाप शाहाबाद जिते के बक्सर सबिडिवीजन के 'सोनबरसा' प्राम के निवासी थे। आप अच्छे विद्वान्, कवि श्रीर लेखक थे। आपके पिता का नाम पं॰ सत्यनारायण मिश्र था। आप हिन्दी, मैथिली, बँगला श्रीर भोजपुरी चारों भाषाश्रों में कविता करते थे। आपकी पुस्तकें खड़विलास प्रेस

<sup>ः</sup> कारी पेपर्स-स्टोर्स बुखानाला (कारी) द्वारा प्रकाश्चित 'कजली-कौमुदी' में इस युग के कवियों की भोजपुरी रचनाएँ कार्फा मिलती हैं। २. रेलगाड़ी। १. तार (टेलं प्राफ)। १. किमटी, समिति। ५. हाथ की ताली, थपड़ी। १. पत्नी।

(पटना) से प्रकाशित हुई हैं। आपने मैथिली भाषा में सुन्दर कारड रामायण और लीलावती की टीका लिखी थी। आपने हिन्दी में 'द्रौपदी-चीर-हरण' 'केसर गुलबहार', 'प्रह्लाद' और 'हरिश्चन्द्र नाटक' लिखे थे। सन् १६१३ ई० में गुमला (राँची) में लिखित आपकी एक मोजपुरी रचना सुमे आपके पुत्र श्रीकमला मिश्र 'विप्र' से प्राप्त हुई। 'विप्र' स्वयं मोजपुरी के उदीयमान कवि हैं। आपकी मृत्यु २ फरवरी, सन् १६२० ई० में ६० वर्ष की आयु में हुई।

## पूर्वी राग

समय कपर रुपइया लेइके, श्रइलीं हम बजरिया हो, कुछु नीमऽनऽ<sup>५</sup> सउदवा<sup>६</sup> हो. देसाहे<sup>४</sup> खातिर ना बेसाहे खातिर ना०॥ दु**बर**इली<sup>८</sup> गाँ ठि७ इहाँ घुमत-घुमत फिकिरिया विज्ञाना भारी भइले माथे के मोटरिया विश्वा बेसाहे खातिर ना०॥ लाहागाँ कचुइयाँ ११ बजरिया बीचे चमके भोरावे १२ खातिर ना० ॥ बेसाहे खातिर ना०॥ नीमन जोहत १३ 'नन्द' बीतली उमिरिया उलटि के देखंडना उर में निरमल सोनवा १४ हो, उलटि के देखऽ खातिर बेसाहे ना०॥

## बिहारी

आप जाति के अहीर थे। आपके समय का अन्दाज १०० वर्ष पूर्व है। आपका निवास वेंने तो बनारस के पास किसी आम में था, पर आपके जन्म के सम्बन्ध में कोई आपको 'बदायूँ' जिले का कहता है और कोई 'मिर्जापुर' जिले का। आपने लोरकी खूब गाई है। आपकी रचनाएँ किवत्त और सबैयों में भी मिलती हैं। आपकी एक रचना मुके महादेवप्रसाद सिंह 'घनश्याम' के 'भाई बरोध नाटक' '' में मिलती हैं—

होत ना दिवाल कहूँ बालू के जहान बीच, पानी के फुहेरा<sup>9६</sup> चाहे सौ दफे कह्ला से ॥ चाहे बरिग्रार<sup>90</sup> केहू कसहूँ<sup>9८</sup> सजाय करी। खल के सुभाव कबो छूटत ना डँटला<sup>9९</sup> से॥ भोथर<sup>२०</sup> दिमाग होत बड़का बुधागर<sup>२९</sup> के। कहल हु ना छोड़ी जिद मार चाहे मरला<sup>२२</sup> से॥ कहत 'बिहारी' मन समुक्ति बिचार करि, कुक़र के पींछ सोक्त<sup>२3</sup> होत नाहीं मंडला<sup>28</sup> से॥

१. जीवनकाल । २. शरीर । १. दुनिया-रूपी बाजार । १. खरीदना । ५. अच्छा । १. सीदा । ७. पूँजी । ८. कम हुई १ ६. फिक्र । १०. गठरी । ११. कंचुकी, चीली १२. भुलवाने । १६. खीजते हुए । ११. सुवर्ग (ब्रह्म) । १५. प्रकाशक — ठाछुरप्रसाद बुकसेलर, कचीड़ीगली, बनारस । १६. पोताई, पोचारा । १०. वलवार । १८. किसी तरह । १६. डॉटन-फटकारने से । २०. छुन्द, चपाट । २१. बुद्धि-आगर—बुद्धिमाद । २२. मारने । २१. सीधा । २१. जोर-जोर से सहलाने से ।

### खुदाबक्स

श्राप बनारसी कजरीबाज भैरो के समकालीन किन थे। 'भैरों' से श्रापकी कजती की प्रतिद्वन्दिता खूब चलती थी। श्राप जाति के मुसलमान थे। इन लोगों की होड़ में पहते तो श्राच्छी-श्रच्छी रचनाएँ सुनाई जाती थीं; पर श्रान्त में ये लोग गाली-गतौज पर उताब हो जाते थे। कभी कभी लाठी भी चल जाती थी। श्रापके गीत प्रकाशित करने योग्य नहीं हैं।

## मारकंडे दास

मारकंडे दास गाजीपुर के रहनेवाले थे। त्र्यापके पिता का नाम गयाप्रसाद था। बनारस में भी एक मारकराडे जी थे, जो जाति के बाद्यारा और सोनारपुरा महल्ला के पास 'शिवाला घाट' के रहने-वाले थे, जिन्होंने भाँड़ों की मराडली भी कायम कर ली थी। पता नहीं, दोनों एक ही व्यक्ति थे या दो।

गाजीपुर के मारकराडे दास द्वारा रिचत 'सावन फडाका' नामक कजली की पुस्तिका सुक्ते प्राप्त हुई है। इसमें ६६ कजलियाँ हैं, जो अधिकांश भोजपुरी में हैं और अन्त में हिरश्चन्द्र का एक सबैया है तथा पृ॰ २६ पर जहाँगीर नामक किव की दो और पृ॰ २० से २६ तक शिवदास किव की ४ कजित्याँ भोजपुरी में हैं और पृ॰ ३०-३१ पर अन्य दो किवयों की खड़ी बोलो की रचनाएँ हैं। अन्त में महेंस और मोती की भोजपुरी में ४ और २ कजित्याँ हैं। जो पुस्तक मुक्ते मिली है, वह उसका पाँचवाँ संस्करणा है। मारकराडे जो का समय १६ वीं सदी का अन्त और २० वीं सदी का प्रारम्भ माना जाता है। आपकी रचनाएँ सुन्दर और प्रौढ़ तथा भाषा बनारसी भोजपुरी है।

( 9 )

गनात चरन सरन में तोहरो हमपर करड दया तूँ आज। आठिसिद्धि नवनिधि के दाता, सकल सुधारेलाऽ काज। गनपत०। विधिन हरन बा नाम तोहरो सरवगुनन के साज। गनपत०। मारकपडे दास खास तव किंकर राख लेहु मम लाज। गनपत चरन सरन मैं तोहरो॥।।।

( २ )

जोबना भइल मतवाल, वारी<sup>२</sup> ननदी ॥देक॥० पिया निरमोहिया सवत सँग रीभे भेजे नहीं तनिक हवाल वारी ननदी । श्राधी श्राधी रतिया पछिले<sup>3</sup> पहरवा, लहरे करेजवा में श्राग वारी ननदी । ऐसी निरमोहिया के पाले हम पड़लीं कव तक देखिब हम चाल<sup>४</sup> वारी ननदी । कहे मारकणडे दूसर कर जेबे<sup>4</sup> छुट जैहें सबदिन के चाल वारी ननदी ॥३॥

(3)

जरा नैके<sup>६</sup> चलू तू जानी<sup>७</sup> जमाना नाजुक बाटे<sup>८</sup> ना। गोरे गाल पर काला गोदनवा चमकत बाटे ना। जरा नैके०॥

१. ईरगरीप्रसाद युक्सेलर, चीक, पटना सिटी द्वारा प्रकाशित और सत्पश्चयाकर प्रेष्ठ में ठाकुरप्रसाद मिश्र-द्वारा मुद्रिन है। २. नई टम्र की। १. पिछले। 8. चाल-चढन. चालढाल। ५. दूसर कर जैवे चदुसरा पति करके चली जाऊँगी। १. नम्र होकर। ७. प्यारी। ५. है।

भौं हैं कमान ग्रस खंजर-सी भजकत बाटे ना। मारकपडे कहें देख के गुण्डा छटकती बाटे ना।। जरा नैके०॥८॥

## शिवदास

शिवदासजी का परिचय अब तक अज्ञात है। परन्तु, आपकी रचनाएँ प्रौढ़ हैं। हिन्दी के अतिरिक्त आपने भोजपुरी में भी रचनाएँ की थीं। आपकी चार कजलियाँ मुक्ते पूर्नोक्त 'सावन-फडाका' नामक संप्रद पुस्तक में मिलीं। आपका समय १६ नीं सदी का उत्तरार्द्ध और बीसवीं सदी का प्रारम्भ कहा जायगा।

(1)

नाहीं लागे जियरा हमार नइहर में ॥ टेक ॥
एक तो विकल बिरहानल जारत दूजे वहे विसम बयार नइहर में ॥
कासे कहूँ दुख-सुख की बितयाँ बैरी भइले आपन पराय नइहर में ॥
विन बालम मोहि नेक न भावत भूखन भवन सिंगार नइहर में ॥
किवि शिवदास मोरे पिया के मिलावो दाबि रहीं चरन तोहार नइहर में ॥

## दिलदार

त्राप शायद बनारस के ही रहनेवाते किव थे श्रौर किसी कजली के श्रखाड़े के शिष्य थे। त्रापकी भाषा बनारसी भोजपुरी ही है। 'सावन-फटाका' में श्रापकी दो कजलियाँ हैं।

### कजरी

कित्रयाँ भलक देखाय चल गइल् रितयाँ कहाँ बितवल् ना॥ बसन गुलाबी धानी पहिने हमें फँसवल् ना॥ कित्हयाँ ०॥ कलबल में बलखाय के जनिया छलबल कहल् ना॥ क०॥ नैन लड़ाके धन सब खाके दुसमन भइल् ना॥ क०॥ कहें 'दिलदार' प्यार ना कहल्, हँसी करवल् ना॥ कित्हयाँ ०॥५८॥

## भैरो

त्राप बनारस के रहनेवाले थे। त्रारवत्ती बाजार में त्रापका घर था। त्राप जाति के राजपूत थ ; किन्तु आपका प्रेम एक हेलिन से हो जाने के कारण आपने उसे घर में रख लिया। इससे आप हेला (हलालखोर, मंगी) कहे जाने लगे। आप अपने समय में बनारस के मशहूर घड़ीसाज थे। अपदिली बाजार में ही आपकी घड़ी की दूकान थी। आप बनारस के मशहूर कियों में एक थे। वनारस के कजली के अखाड़ों में, प्रधान अखाड़ा आपका ही था। आपके प्रधान शिष्य दो थे— लत्तर सिंह और द्वारिकाप्रसाद उर्फ मिंगई। आपके अखाड़े में शिष्यों की दो परम्पराएँ हो चुकी हैं।

१, फिसलना (बेड़खानी करना)। २. कल, गत दिवस । ३. व्यतीत किया। ३. फसाया। ५. प्राणप्यारी। 
\* 'गिलका' नायिका से उसकी वेवफाई का वर्णन नायक कर रहा है।

ललर सिंह की मृत्यु अभी सन् १६४० ई० में हुई है। इससे आपके समय का अन्दाजा १६ वीं शताब्दी का अन्त और २० वीं शताब्दी का आरंभ है। आपके राजनीतिक गीत और निर्णुण भजन हिन्दी तथा भोजपुरी में खूब गाये जाते थे। कज़ली तो मशहूर ही थी। आपने काव्यश्यास्त्र का अध्ययन भी किया था और चिन्न बन्ध काव्य आदि भी करते थे। आप इतने नये-नय तर्जों में रचना करते थे कि उससे आपकी ख्याति और अधिक बढ़ गई। आपने अपनी मृत्यु के पूर्व अपनी सभी रचनाओं को इकट्ठा किया और दशाश्वमेध घाट पर उनकी पूजा की तथा गंगा में उन्हें बहवा दिया। जो कुछ रचनाएँ शिष्यों को कर्यठस्थ थीं, वे ही आज प्रचलित हैं। ललर सिंह आपकी मृत्यु के बाद अखाड़ा के गुरु हुए और उनके शिष्य पलदूदास हुए जो आज जीवित हैं। ललर सिंह, द्वारिकाप्रसाद (भिगई) और पलदूदास आपके प्रधान शिष्य थे। पलदूदास की कई पुस्तकें छुपी हैं।

(9)

गोरकी व भतार कहलसि आके ससुरिया में, दिल्ली सहर बजरिया में ॥१॥ हम सब के जुन्हरी<sup>3</sup> बजरा<sup>8</sup>, उनका माखन श्रंडा चाहीं। बीरन के हाथों में भयवा तिरंगा भंड। चाहीं॥ कइसन मजा उड़त वा भारतवरस नगरिया में, दिल्ली सहर वजरिया में ॥२॥ हम सब के पसरो<sup>६</sup> भर नाहीं, उनका भर-भर दोना चाहीं। हम सब के बा व छान्हे-छप्पर उनका बँगला कोना चाहीं। हम सब के बा कागज ९ तामा १०, उनका चाँदी सोना चाहीं। श्रइसन ११ श्रात्य। चारी राजा के, मुँहवा पर इंटा कोड़ा चाहीं। श्रपने बनित बा गोरकी, हमके करिया १२ बनावित बा। हमरे जुठन खा-खा के, लन्दन तक मालिक कहावति बा। हमरे मारे खातिर भयवा १३ गन मशीन लगावति बा। श्रपने बाल-बच्चन के चाँदी, कवर १४ खिलावति बा। भारत के लूट, महल ले गइल भरल पेटरिया १५ में, दिल्ली सहर बनिरया में ॥३॥ श्राके दू भतार कइलसि १६ गवर्नमेन्ट जिन्ना मिस्टर। दूनो के खूबे लड़वलिस<sup>9७</sup> कइलिस ग्रत्याचार जबर। जब देखलसि १८ बुढ्ड बाबा १९ के भागल २० लन्दन के अन्दर। 'भेरो' बना के गाना गावे नई लहरिया<sup>२९</sup> में, दिल्ली सहर बजरिया में ॥४॥

### द्रमरी

पिया छ्वले<sup>२२</sup> परदेस, भेजले पाती ना सँदेस मोरा जिया<sup>२3</sup> में श्रनेस<sup>२४</sup> सुनु मोरी सजनी॥ पिया श्राइल<sup>२७</sup> हमार, लेके डोलिया कहार, पुजल<sup>२६</sup> कडल-करार<sup>२७</sup> सुनु मोरी सजनी॥

१. गोरी बी, अँगरेजी-सरकार । २. पित । ६. पक । ८. पक प्रकार का मीटा अत्र । ५. केसा । ६. पसर-भर, हाथ में अंटनं भर अन्न । ७. है। ८. पृस का कीप हा। ६. नीट । १०. पैसा । ११. पेसा । १२. काला (आदमी) । १६. भाई । १८. क्वल, कीर । १५. पिटारी । १६. क्या । १७. लड़ाया । १८. देखा । १६. गांधी जी । २०. भाग गया । २१. तर्ज । २२. वास किया । २६. इदय । २८. चिनता, अंदेसा । २५. छाया । २६. पूरा हुआ । २०. वादा ।

करके सोरहो सिंगार, डोली चढ़ली कहार, चललीं समुरा की ग्रोर सुनु मोरी सजनी।। गोरी रोवेली जोर जोर कहली असबी से दीदार है, छुटल नइहर के दुग्रार, सुनु मोरी सजनी ॥ भैरव कहत पुकार नइहर रहना दिन चार, श्राखिर जाना ससुराल सुनु मोरी सजनी॥

कजली निगुन

चेत चेत बारी धनियां प्क दिन सासुर चलना ॥देक।।
जेह दिन पियवां भेजी सनेसवा देसवां होइहें सपना ।
ग्रपना होइहें सब दुसमनवा जब लेह चिलहें सजना ॥१॥ चेत चेतं ॥
परान परोसिन कह दुलहिन बहुउइहें पलना ।
ले के चिलिहें चार कहरवा होइहें बन रहना ॥२॥ चेत चेतं ॥
माल-मता सब छीन मिली फुलवन के गहना ।
गाज भर देइहें लाल चुनिरया तोहरे तन के दकनां ॥३॥ चेत चेतं ॥
नइहर नगरी चल समुिक गोइयाँ मान कहना ।
कहले 'भैरो' वन कुलवन्ती पिया घर होइहें चहना ॥॥ चेत चेतं ॥

जिस दिन प्रियतम सन्देशा भेजेगा, उस दिन यह देइ-रूपी-देश स्वप्न हो जायगा ऋथीत छूट जायगा। उस दिन जब साजन प्रियतम तुमको ले चलेगा, यहाँ के सभी ऋपना कहलानेवाले हित-मित्र, माँ-बाप तुमहारे दुश्मन हो जाँयगें। पड़ोसिन और सिखयाँ सभी दुलहिन बना कर तुमको ऋरथी रूपी-पलना पर बैठा देंगी और चार कहार उस ऋरथी को उठाकर ले चलेंगे। तुमको वन में ऋथीत शमशान में रहना होगा। मालमता सब छीन लिये जायेंगे और केवल धूल(चिता-भस्म) के गहने पहना दिये जायेंगें। एक गज की लाल चुनरी कफन तुम्हारे तन को ढकने के लिए दी जायेगी। हे गोइयाँ (हे सहेली), मेरा कहना मान ले। समम-बूफकर नइहर रूपी नगरी में चल। भैरो किव कहते हैं कि हे वारी धिन, तुम ऋपने को कुलवन्ती (कुल के मान-मर्यादा के श्रमुसार बरतनेवाली साध्वी स्त्री) बना लो, बस प्रियतम के घर तुम्हारी चाहना होने लगेगी।

### कजली

लख चौरासी से बचना हो भजलेंड मनवाँ सीताराम।
बिना भजन उद्धार नहीं माटी के देहियाँ कउने काम।। टेक।।
ते भी नक में पड़ल रहिस १० जब करत रहिस १० इसवर-इसवर
हमें निकालंड जलदी से मैं करिबों सुमिरन श्राठ पहर।
जनम पौते ही १२ लिपट गये ते माया के बस होकर।
श्रोह दिन के तोहे खबर नहीं जे मालिक १३ से श्रइ ले १४ कहकर।
श्रोह बादा के भूल गये जब देखे यहाँ पर गोरा चाम १५।। १।।
बालापन ते खेल गँववले १६ चढ़के गोद मतारी १७ के।
जवानी में खूब मजा उड़ीले सँग में सुन्दर नारी के।

१. ससुराल । २. रोती है। १. किया । ८. आँख, साचात्कार । \* इस गीत का लौकिक अर्थ के अतिरिक्त आध्यात्मिक पन भी है। ५. कमसिन युवती, यहाँ आत्मा से तात्मर्य है। ६. ससुराल (परलोक)। ७. पति (परमात्मा)। ८. देश (देहरूपी देश)। ६. आच्छादन (कफन)। १०. पड़ा रहा। ११. करता रहा। १२. पति ही। १६. परमात्मा। १८. आया। १५. सुन्दरी नारी। १६. गँवाया। १७. माता।

बृह भये क्फ छेंकि लेल थूकत बैठ दुश्रारी के।
राम नाम निहं मुख से निकसत फ़ुलत साँस उभारी के।
कहूँ यार नहीं श्रव का करव घोखा में बीतल उमर तमाम।। २।।
उहाँ के मंजिल बड़ा कड़ा वा कसके बाँघ कमर लेतू।
तोरे वास्ते लगल हाट जे चाहे सौदा कर लेतू।
तोरे वास्ते लगल हाट जे चाहे सौदा कर लेतू।
पाप-पुन्न दूनो बीछल वा समभ के गठरी भर लेतू।
जे में तेरा होय फायदा, श्रोह के गहके धर लेतू।
मगर दलालन से मत मिलिह नहीं तहो जैव वदनाम॥३॥
श्रांत समय जब काल गरासल वाप-बाप चिचिश्राने लगे।
माल मता सब छूटल जात श्रव हम दुनिया से जाने लगे।
भेरो कहे श्रस शानी के हो मिलना मुश्कल सुरधाम॥४॥

## ललर सिंह

ललर जी भैरो जी के शिष्य थे। आप भैरो जी की कजली के अखाई के प्रधान शिष्यों में ने थे। आप जाति के राजपूत थे। आपके शिष्य पलद्भदास जीवित हैं। आज भी इस अखाई का बोलवाला बनारस में है। ललर की कजली बनारस में बहुत प्रसिद्ध है। आपका समय १६वीं सदी का अन्त और २०वीं सदी का पूर्वार्द्ध था। आपकी निम्नलिखित रचना आपके शिष्य पलद्भदास से भैरो के भजनों के साथ प्राप्त हुई है। आप बहुत सुन्दर किवताएँ करते थे। अपनी लयदारी के लिए आप विख्यात थे।

(1)

घेर लेले ले ग्वाल वृन्दाबन छैल ग्रगारी १० से। माँगत वा द्धि के खेराज १० विजराज ग्राज विजनारी से॥ रोज-रोज छिप-छिप के दिहया बेंचि-बेंचि कर जातीं हव। दान-दही के देली ना श्रव तक कइसन १२ सब मदमाती हव॥ मिल गैल १३ ग्राजु मोका १४ से त ऐंठि बतियाती हव। सब दिन के दे दान कान्ह कहते बृखभान-दुलारी से॥

(२)

बोलिल सिखया सुनड कान्ह यदि ज्यादा उधम मचइबड<sup>१५</sup> त्ँ। कह देवि जा कंस राजा से फिर पीछे पछतइबड त्ँ॥ कहल मानिलड ना श्रगर जो दिहया छीन गिरवलड त्ँ। साँच कहीला नन्द जसोदा समेत बाँधि के जइबड<sup>१६</sup> त्ँ॥ फयलवले बाइड जाल-चाल चलते गुजरी<sup>१७</sup> गॅवारी से॥२॥

४. रू थ दिया। २. दरवाजा। ३. उमड़ कर ८. परतोक । ५. विद्या हुआ है । ६. अर्च्या तरह । ७. माया-प्रपंच फंलान-बाते। ८. ग्रस तिया। ६. चिल्लाने तमे। १०. आमे से। ११. मालगुजारी। १२. केसा। १६. नया। १४. मीके से, मंगीगवरा। ६५. मचाओंगे। १६. जाओंगे। १७. नारी।

(३)

कहल कृस्न हम समभ लेल हाँ तुम सब के बा जे-जे चाल । दिछि-माखन के करऽ बहाना बेंचऽ हीरा मोती लाल ॥ रेसम चोली के भीतर दूबाँधि गटरिया होइ निहाल। धोखा दे-दे जालू हटिया बेच के आवऽ करऽ कमाल॥ देखा दऽ दूगोल खोल के चोली पारा-पारी से।

(8)

रिस भिर के खालिन बोलिल बस श्रव ना बात बनावऽ तूँ। मुँह सँभाल के बोल करऽ श्रव मत मठोल मसकावऽ तूँ॥ कब से दानी हिर भइलऽ तूँ साफ-साफ समुभावऽ तूँ। केह-केह से दान लेलऽ हा सब खाता खोल दिखावऽ तूँ॥ बार-बार काहे रार करऽ तूँ ललकार के खारा-खारी हसे।

(4)

कहे गूजरी 'हटो जान है देव' मन मोहन हँस भुजा बढ़ाय। सिर से अथरी द उतार लेल सब, देख ग्वालिनी रही चुपाय॥ मनसा पूरा भइले सभके 'घड़ीसाज' कह गइल सुनाय। मस्त मास पावस में माठू १०-दिध-लीला दे छंद सुनाय॥ 'ललर सिंह' कर जोरि कहे, लागी लगन बिहारी से।

### रूपकला जी

क्पकला जी उच्च कोटि के महात्मा थे। आपके प्रभाव से हजारों पथभ्रष्ट भ्रान्त नास्तिकों ने भगवान् की सत्ता स्वीकार वरके सन्मार्ग का अवलम्बन किया, हजारों दुराचारियों के जीवन सुधर गये। श्रीक्पकलाजी पर आरम्भ से ही भगवरकुपा रही। आप जिस आश्रम में रहें, उसके नियम का तत्परता से पालन किया और उसी में अपनी उच्चति की। तीस वर्षों तक बिहार-प्रान्त में शिचानिभाग में उत्तरदायित्वपूर्ण पद पर रहें। आप सखी-भाव से रामजी की भिक्त करते थे। चौवन वर्ष की उम्र में आपने सरकारी पद का परित्याग किया। आप अयोध्या में रहते थे। आपके गुरु हंसकला जी थे। वि॰ संवत् १८८६ में पौष शुक्ला एकादशी को तीन बजे दिन में, अयोध्या में आपका साकतवास हुआ। आपका जन्म सारन जिले में हुआ था। आपकी 'भक्तमाल' की टीका परम प्रसिद्ध है। आपका पूरा नाम श्री भगवानप्रसाद सीतारामशरण था। आप हिन्दी के भी अच्छे लेखक थे।

### ऋारती

साजि लेली ११ भूषन सँवारी लेली बसन से हाथ लेली री।

कनक थार घारती से हाथ लेली री॥

श्रोदी-पहिरी सुन्दरी, सहेली सखी सहचरी, श्रोही १२ बीचे री।

से विराजे श्रीकिसोरीजी १३ ताही बीचे री॥

१, वारी-वारी से। २, दहेड़ी। ३, फोड़ना, मसकाना। ८, किस-किस से। ५, लिया है। ६, खरापन के साथ। ७, जाने दो (रास्ता छोड़ो)। ८, दहेड़ी। ६, अभिलाषा। १०, महा। ११, लिया। १२, चता। १३, सीताजी।

मिथला जुवित गन गावेली मुदित मन, साथ लेली री।

ए सामग्री गौरी पूजन से साथ लेली री।।
हरियर फुलविरिया लिलता गिरजा-वरिया सिखन बीच री।
ले बिराजे श्रीकिसोरीजी सिखन बीचे री॥
सियाजी के पूजा से प्रसन्न भइलीं गौरी जी श्रसीस देलीं री।
से सुफल मनकामना, श्रसीस देलीं री॥
'रूपकला' गावेली श्री स्वामिनी बुक्तावेली, बिनु जोगे-जापे री।

ए ग्रीतम ग्रेम पावेली, बिनु जोगे-जापे री॥

## द्वारिकानाथ 'भिंगई'

श्री द्वारिकानाथ 'भिंगई' जाति के बरई पनेरी (तमोली) थे। श्रापकी पान की दूकान चुंगी-कचहरी के सामने बनारस में श्राज भी है। ग्रापका लड़का उस दूकान को श्राज भी चला रहा है। श्राप 'भैरोजी' के परम प्रिय शिष्य थे। श्रापकी भोजपुरी रचनाएँ बहुत सुन्दर श्रीर प्रौढ होती थीं। विषय श्रिषकतर धार्मिक होता था। श्राप श्रच्छे योगाभ्यासी भी थे। श्राप कजली श्रीर श्रनेकानेक तर्ज के गीत श्रिषक लिखते थे। श्रापने कजली-छन्द में रामायण का पूरा किष्किधाकार होता था। श्राप विश्ववन्धकाव्य की रचना करने में सिद्धहरूत किष्व थे। श्रापकी रचनाएँ श्रापकी पुत्र के पास श्राज भी वर्त्तमान हैं। श्रापकी मृत्यु १६२०ई० के लगभग में हुई थी। श्रापके पुत्र का नाम शंकरप्रसाद उर्फ छोटक तमोली है। श्रापकी रचनाएँ प्राप्त नहीं हो सकीं।

## दिमाग राम

श्रापके गीत 'सूमर-तरंग' में मिले हैं। जान पड़ता है कि श्राप बनारस के श्रास-पास के मस्ताने किवि थे। श्रापके इस उद्धृत गीत को पचास वर्ष पूर्व में जोगीड़ा के नाच में सुन चुका हूँ। श्राज भी यह गाया जाता है। इसने श्रापका समय २०वीं सदी का श्रारंभ है।

कौना मास बाबा मोरा फूले करइलिया से, कौना मास पसरले डार करइलिया, से कौना मासे ॥ सावन मास बाबा मोर फूले करहलिया से. भादो मास पसरले डार करइलिया। जै ने जैसे बाबा मोरा सूले करइलिया तसे-तैसे ननदी होजङ्बों जुत्रान<sup>६</sup> करङलिया॥ मानेले भैया नाहीं मानेले॥ बाबा नाहीं भौजी मोरा रखली निश्रार

१. हरी-मरी। २. बाड़ी, मन्दिर। ३. \* प्रकाराक—बैजनायप्रसाद बुकतेबर, राजादरवाजा, बनारसः। ३. करेबा। ५. फैंबती हैं। ६. जवान। ७. निमंत्रण, वधू के बिए ससुराव से बुबाहट। (भोजपुरी में 'निआर' शब्द का माव है, वह सामान—पाड़ी, चूड़ी, सिन्दूर, मिठाई आदि—जो वधू को बुबाने के। बिए ससुराब और मायके से भी भेजा जाता है; इसीबिए उसके साथ 'रखना' क्रिया बगी हुई है, जिसका अर्थ है—स्वीकृति)।

पहिले-पहिले हम गवना जे गइलीं, रचलीं<sup>२</sup> सेजिया करइलिया ॥ बनाय हमहूँ सुतलीं रे पलॅगिया. जे लाली स्तेला४ खरिहान करइलिया। कुबजा<sup>3</sup> पकाय हम ले गइलीं खरिहनियाँ, खीचडी से रहरी में बोलेला हुँ इार करइलिया॥ गोड़ तोरा लागीला हुँड्रा रे कुबजा के ले जा विसिम्राइ७ करइलिया। 'दिमाग राम' यही रे कुमरिया, गावत से टूटी जैहें तोहरो गुमान करइलिया ॥ (२)

कवन रंग मुँगवा कवन रंग मोतिया, कवन रंग हे ननदी तोर भैया॥ लाल रंग मुँगवा, सफेद रंग मोतिया, साँवल रंग हे भौजी मोरा भैया॥ कान सोभे मोतिया, गले सोभे मुँगवा, पलंग सोभे हे ननदी तोर भैया॥ दृटि जैहें मोतिया, छितराइ १० जैहें मुँगवा, रूसि जैहें हे भौजी मोरा भैया॥ चुनी लेबों मोतिया, बटोरि १० लेबों मुँगवा, मनाइ लेबों हे ननदी तोर भैया॥

इस गीत में ननद-मौजाई की रस-भरी हास्य से परिपूर्ण वार्ता में कितनी शोखी और चुलबुलाहट है ?

(३) जाही दिन सइयाँ मोरा छुवले लीलरवा १२, से ताही .दिन ना, नैहर भइले रे दुलमवाँ १३। गोड़ लागी पैयाँ परुँ सैयाँ रे गोसइयाँ। से दिनवा चारी हम जैहों ना नइहरवा<sup>98</sup>॥ गंगा बढ़ि श्रइले जसुना बढ़िन्य श्रइले। से कौना विधि ना ॥ धनियाँ उतरबि पारवा, से कवना बिधि ना॥ काटबों में केरा थम १६ बाँधवों में बिरिया १७. से वाही चढ़ी ना सैंया उतरिब पारवा॥ जब तुहुँ जइबू<sup>१८</sup> धनियाँ श्रपनी नइहरव। से हम श्रइबों ना श्रपनी ससुररिया १९॥ जब तुहुँ श्रइबऽ सैयाँ मोरा नइहरवा। उभिल<sup>२०</sup> देवो ना, बोरसी<sup>२१</sup> चारो-ग्रगिया<sup>२२</sup>॥ उभिल देवों ना॥ जब तुहूँ उक्तिलबू धनियाँ 'बोरसी के अगिया, से हँसे लगिहें ना मोर साली-सरहजिया॥

दिरागमन। २. सजाया । ६. निगोड़ा, हृदयहीन। १. सोता है। ५. अरहर का हरा-मरा खेत।
 दे. मेडिया। ७. घसीटकर। ८. घमंड। ६. मूँगा। १० बिखर जायगा। ११. एकत्रित कर लूँगी। १२. बिखार ख्नाः—सिन्दूर-दान करना। १६. दुर्जम। १८. मायका। १५. चाढ़ से टमड़ आई। १६. सेले का स्तम। १७. देड़ा।
 ६८. जाओगी। १६. ससुराख। २०. उक्त दूँगी। २१. गोरसी, अँगीठी। २२. चारो तरफ आग।

### मोती

त्राप मिर्जापुर के किये थे। वहाँ के कजली के किसी एक त्र्यखांडे के शिष्य थे। त्रापका समय १६वीं सदी का त्रान्त त्रौर २०वीं सदी का प्रारंभ है। त्र्यापकी तीन कजिलयाँ पूर्वोक्त 'सावन-फटाका' नामक संप्रह-पुस्तक में प्राप्त हैं। त्र्यापकी रचनाएँ 'कजली-कौमुदी' में भी हैं।

### कजली

पिया स्ते कि लेके सवितया कै में किटिहें ना। बिरह-श्रमिन तन जरत जिया दुख के ने घटिहें ना॥ निस दिन की मोर हाय-हाय बिपतियाँ कै ने हिटेहें ना। कहा मोती मोसे ने तोसे मन कै ने पटिहें ना॥

## मतई

श्रापका नाम बनारस श्रीर मिर्जापुर दोनों शहरों में कजली-गायकों में प्रसिद्ध है। श्रापकी रचनाश्रों का संग्रह 'मिर्जापुरी घटा' नामक संग्रह में मिला है। श्रापके समय का श्रानुमान २० वों सदी का प्रारम्भ है। श्रापकी रचना में मिर्जापुर-श्रंचल की मोजपुरी की पूरी छाप है। 'मिर्जापुरी घटा' नामक उक्त संग्रह-पुस्तिका से श्रापकी रचनाएँ उद्धृत की जाती हैं—

### कजली

(3)

श्रव नाहीं बृज में ठेकान बा, जिया उवियान वा ना। दही बेचने में श्राई कान्हा रार मचाई, मोसे माँगत जोबनवाँ क दान बा जिया उवियान वा ना।। श्रव नाहीं ।। १॥ मुरली मधुर बजाई, चिते चित लीहेनि चोराई, मारत तिरछी नजिरया क सान वा जिया उवियान वा ना।। श्रव नाहीं ।॥ २॥ मोरे नरमी कलाई, धरकर मुरकाई प्यारे मनमोहन सबै देखान बा, जिया उवियान वा ना।। श्रव नाहीं ।॥ ३॥ श्रइसन ढीठ कन्हाई, उसे लाज न श्राई, श्रद्धन 'मतई' के दिल में समान बा, जिया उवियान वा ना।। श्रव नाहीं ।॥ ४॥

(२)

जुत्रा छोड़ मोर राजा, मान ऊ<sup>८</sup> बतिया ना । कौड़ी लेत्राई बुराई माल जैंहें सब बिलाई<sup>९</sup> तब त मारल-मारल फिरब<sup>५०</sup> दिन-रतिया ना ॥जुत्रा०॥

४. सीता है। २. घटेगा। ६. मुक्तसे। ४. खबा हुआ। ६. सैन, इशारा। ७. दर्शनीय। ८. वहु। ६. नष्ट। १०. मारे-मारे फिरोगे।

राजा नल श्रजमाई श्रपना हड्डी की बनाई— कौड़ी, उनकर भी गँवाई जजतिया ना॥ जुआ०॥ घरे माल नाहीं पाउब, बाहर ताला चटकाउब<sup>3</sup>, चोरी करे बदे<sup>४</sup> होई तोर नियतिया ना॥ जुआ०॥ पीआ पकड़ि जब जड़बंद सजा साल भर के पहबंद, तब तो भतई' लंग हुई श्रापन घतिया ना॥ जुआ०॥

(३)

गइल रहिउँ नदी तीर, उँहा रहल बड़ा भीर, कंगन खोय गयल माफ करऽ कस्र बलम्। न जानी ढील रहा पेच, न जानी लिहेसि कोई खेँच, आप जे करीं से है अब मंजूर बलम् ॥ कं०॥ एक त बुधि लड़केयाँ, न जानत रहिउँ सहयाँ, चेंया ऐसन लगलेन मिरजापुर बलम् ॥ कं०॥ हार गइयूँ हेर-हेर न वासे न भयल बड़ा देर, ना मिलल न रहल उहाँ मूर न बलम् ॥ कं०॥

## रसीले

रसीलेजी की रचना मुफे 'सावन-दर्परा' <sup>9</sup> संग्रह-पुस्तिका में मिली है। दूसरी पुस्तिका, जिसमें आपकी रचनाएँ है—'भूलन-प्रमोद संकीर्तन' <sup>9</sup> है। श्रतः आपका समय १६३० ई० के पूर्व है। आपकी रचना की भाषा बनारसी भोजपुरी है। अतः बनारस जिते में अथवा बनारस नगर में ही आपका निवास-स्थान होगा। आप बनारसी कजली के अखाड़े के प्रसिद्ध गायक माने जाते हैं।

### कजली

(1)

ऐसे मौसिम में मुलायम जियरा धड़-धड़-धड़के ना। दमिक दमिक दामिनि दईमारी तड़ तड़ तड़के ना।। सूमि सूमि सुकि काला बदरवा कड़-कड़ कड़के ना। सुनि-सुनि मोर-पपीहन की धुनि जोबना फड़के ना। कहत 'रसीले' नेह लगाके कहवाँ खड़के पे ना॥ १॥

१. ह्र का पासा। २. सम्पत्ति, जायदाद। १. ताला तोड़ना। १. वास्ते। ५. तीयत, ईमान। १. दाँव, घात। ७. कील। द. चाँई, उचक्का। १. पीछे लगना। १०. ह्र इं. इं. कर। ११. उससे। १२. कारन-सूरन। १३. 'उपन्यास-दपया' के मालिक श्री बनारसी वर्मा (काशी) द्वारा प्राधित, सन् १६६७ ई० का, दूसरा संस्करया। १८. प्रकायक—कन्द्रैयालाल-कृष्णदास, श्री रमेश्वर प्रेस, दरमंगा, सन् १६२८ ई० का संस्करया। १५. खिसकना।

### ( ? )

गरजे बरसे रे बदरवा पिया बिनु मोहि ना सोहाय।
श्वरे पिषहरा कोकिला, नीलकंठ श्रलि मोर।
नाचि नाचि कुहुकन लगे, हरिख-हरिख चहुँ श्रोर॥
दम दम दमके रे दामिनियाँ, नैना िमपि िमपि जाय॥॥॥
शीतल पवन सुगंध लें, बहै धरे ना धीर।
मदन सतावे री सखी, करूँ कौन तदवीर॥
ऊँची-उँची रे जोवनवाँ, चोलिया चादर ना सोहाय॥२॥
कहत रसीले का करीं श्रंग-श्रंग फहरात।
रेन श्रंधेरी देखि के, रहि रहि जिया घवरात॥
ऐसे मौसिम में कन्हैया, घरवा श्रजहुँ नाहिं श्राय॥॥॥

## मानिक लाल

मानिक लाल भी बनारस के ही किसी कजली के श्रय्याड़े के शिष्य थे। श्रापका समय भी २० वीं सदी का प्रारम्भ है। श्राप के गीत मुफ्ते 'सावन का गुलदस्ता' नामक संग्रह-पुस्तिका से प्राप्त हुए।

### कजली

## (1)

हरवा गढ़ दंऽ<sup>9</sup> सेठजी<sup>२</sup> हाली<sup>3</sup> गरवा<sup>४</sup> बाटे खाली<sup>4</sup> ना ॥टेक॥ एक चीज पहिले दे देतांऽ सोनवाँवाली ना ॥ पत्ता<sup>७</sup> भुमका श्रौ लटकनवा कान की बाली ना ॥ बहुत दिना टरकउलऽ<sup>८</sup> श्रब तुँ सुनबऽ गाली ना ॥ मानिकलाल सुन इनकर बतिया छुन्द निराली ना ॥

(२)

किहया देवऽ सेठजी चिजिया १० दुलहा मोर कोहायल ११ बाय ॥टेक॥ निकया में के मोर लवें गिया, वाहूँ हेरायल १२ बाय ॥ छुरुला सुँदरी श्रीर करधनी सब बन के श्रायल बाय ॥ देख-देख सौतिन के घरवा जाके लोभायल बाय ॥ मानिकलाल कहें धीरज धरहु सब नगिचायल १३ बाय ॥

(**§**)

गोरिया तोरे बदन पर गोदना श्राला चमकत बाटे ना।। ज्ही चमेली फुलेल लगेलू १४ गमकत बाटे ना।। हार हुमेल १५ नाक में निथया लटकत बाटे ना।। कहै 'मानिक' राह में छैला तरसत बाटे ना।।

१. बना दो । २. सोनार । ६. जलदी । ६. गला । ५. स्ना । ६. सोने की । ७. पक गहना । ८. टरकाया । ६. दोगे । १०. चील (गहना) । १२. ऋदू है । १२. भूल गया है । १६. नजदीक है (बनकर तैयार हो चला है) । १६. लगाया । १५. गले का पक गहना ।

#### रूपन

हपन जीवनारस के ही कजली-गायकों में से एक थे। श्रापका समय भी २०वां सदी का प्रारम्भ था। श्रापकी एक कजली 'सावन का गुलद्स्ता' संप्रह-पुस्तिका से मुफे मिली है। उसी पुस्तिका से नीचे की कजली उद्धृत है। श्राप्य रचनाएँ विभिन्न संप्रह-पुस्तिका श्रों में से उद्धृत हैं।

### कजली

(1)

सुगना<sup>9</sup> बहुत रहे हुसियार बिलइया<sup>२</sup> बोलत बाटे<sup>3</sup> ना<sup>४</sup>॥ इधर-उधर से ग्रापन घतिया<sup>५</sup> खोजत बाटे ना ॥ कबौं पड़े गफलत की निंदिया, जोहत<sup>६</sup> बाटे ना ॥ ऐ मन मुरुख चेत जल्द तूँ सोवत बाटे ना ॥ कहे 'रूपन' धर ध्यान देख ग्रगोरत<sup>७</sup> बाटे ना ॥

(२)

जुम्रा खेलेलन वलसुम्रा सारी रितया ना।।
बलमा मिलल बा जुमारी, कैसे कहूँ मैं पुकारी।।
गोइयाँ १० फूटी गइली मोरी किसमितिया ना।।जुम्रा०।।
गहना गइलन ११ सब हार, हमसे कहे दे उतार।
म्रापने निकया से सुलनियाँ तीनपितया १२ ना।।जुम्रा०।।
केतनो उनके समुमाने, बितया एको नाहीं भाने।
गोइयाँ कऽइसे के बची हुरमितया १३ ना।।जुम्रा०।।
कहे 'रूपन' से गोरी, कहना मान पिया मोरी।
नाहीं एक दिन हो हुँ तोहरो सँसितया १४ ना।।

(३)

पिया तजके १५ हमें गइले परदेसवा ना।
गये हमसे करके घात १६, सुनऽ सौतिन के साथ,
नाहीं भेजलऽ जबसे गइले सन्देसवा ना।।पिया।।।
नाहीं कल १९ दिन रात, जबसे चढ़ल बरसात,
कब अहहैं मोहिं ऐही १८ वा अन्देसवा १९ ना।
भींगुर बोले भनकार, सुनके पिष्टा पुकार,
गोइयाँ बढ़ गइले जिगर में कलेसवा ना।।पिया।।।
गोरिया कहै समभाय, बलमा से दुऽ हमें मिलाय,
'रूपन' नाहीं तो हम धरबें १० जोगिन भेसवा २ १ ना।।पिया।।।

१. जीव । २. बिल्जी (मृत्यु)। १. है। ८. गीत का टेक; पाद-पूर्ति के लिए दिया जाता है। ५. घात, दाँव । ६. खोजना, प्रतीचा करना । ७. रखवारी करना (मृत्यु बेरा डांबे हुई है)। ८. खेलते हैं। ६. पति (बल्जम)। १०. सखी। ११. गये। १२. तीन पत्तींवाली (कुलनी)। १२. हुरमत, इन्जत। १८. खाँसत, यन्त्रणा। १५. रयाग करके। १६. थोखा। १७. चेन। १८. यही है। १६. अदेशा, चिन्ता। २०. घारण कर्लोगी। २१. संन्यासिनी का वेशा।

## फग्गीन्द्र मुनि

आपके दो सोहर-गीत मुभे 'बड़ी गोपालगारी' नामक संप्रह-पुस्तिका में मिते हैं। गीत की भाषा और उसके तर्ज से अनुमान होता है कि आप बनारस कमिश्नरी के किसी जिते के रहनेवाले थे। समय भी १६वीं सदी का अन्त है।

## सोहर राम अवतार चैत नौमी

जाँचत श्रज महादेव श्रनादि, जन्म लेले हो ललना। दशरथ गृह भगवान कौसिल्या गर्भ श्रइले हो लखना ।। मुदित नुपति सुनि कान बसिष्ट के भवन गइले हो ललना। ललना करह गर्भ-विधान यथा श्रुति रचि-रचि हो ललना ।। करत परस्पर मंगल गर्भ दिन पूजल हो ललना। बढ़त गर्भ श्रस चन्द तबै रानि पियर महली हो ललना ॥ ग्रह भइले अनुकृत नक्षत्र पुनर्वसु हो ललना। चैत सदी भइले नौमी प्रगट हरि तन धरे हो ललना ॥ मुदित भये नरनाह बोलावत भूसुर हो ललना। हँसि हँसि बोले डगरिनियाँ ४ चिते मुखरानी हो ललना ॥ देह न तुम उर-हार तबै नार " काटब हो ललना। श्रलख निरंजन रूप हँसत सुख बावत हो ललना।। कौसिला जी गोद खेलावत छीर पात्रवत हो ललना।। संकर ध्यान लगावत वेद श्रुति गावत हो ललना। निग्रीन ब्रह्म स्वरूप श्राँगन महँ धावत हो लखना।। मगन मुदित मन देव गावत फूल बरसावत हो ललना। ललना भक्त बछल भगवान 'फणीन्द्र मुनि' गावत हो ललना ॥

### सोहर कृष्ण अवतार जन्माष्ट्रमी

भादों रैन भयानक चहूँ दिसि घन घेरे हो ललना।
सुभ रोहिनी तिथि श्रष्टमी श्रद्भुत लाल भइले हो ललना।।
कीट मुकुट घनश्याम कुण्डल सोहे कानन हो ललना।।
संख चक गदा पद्म चतुर्भुं ज रूप किये हो ललना।।
गदा पानि महँ राजे भृगु पद उर सोहे हो ललना।
बिहाँसि बोले भगवान पूर्व बरदान तोह के हो ललना।।
जो तुम कंस से डरहु जसोदा पहँ घरि श्राश्रो हो ललना।।
छुटि गइले बन्धन जंजीर तो खुलि गईले फाटक हो ललना।
बसुदेव हरि लिये गोद पहरु सब सोई गईले हो ललना।
बिहाँसि बोलत महाराज तात जिन डरपहु हो ललना।
विहाँसि बोलत महाराज तात जिन डरपहु हो ललना।
ले चलो जसुना तूँ पार कमर निहं भींजिहिं हो ललना।।
यह सुनि के बसुदेव जी सूप लेई श्रावत हो ललना।
जसोदा के घर बजत बधाई 'फणीन्द्र मुनि' गावत हो ललना।

१. पुरा हो गया। २. पीली। १. हुई। १. चमारिन। ५. नाल। ६. पहरेदार। ७. भींगना।

### भागवत आचारी

आपकी रचनाएँ लोक-कंठों में आँर संग्रह-पुस्तिकाओं में खूब मिलती हैं। आपका नाम सारन और चम्पारन जिले. में अधिक है। इससे अनुमान किया जाता है कि आप इन्हीं दोनों जिलों में से किसी एक जिले के रहनेवाले थे। आपकी दो रचनाएँ मुफ्ते 'सीताराम-विवाह' नामक पुस्तिका में मिली हैं। आपका समय लगभग १६ वीं सदी का अन्त है। आप आचारी सन्त किव थे। गीत से जान पड़ता है कि आप राम के भक्त और विवाह भाँकों के उपासक थे।

मंगल-पद: धुरछक

सोरहो सिंगार करी सिख्या चिल गैली, उसुनु हे सजनी०॥
धुरछक के विधि करे छाज ॥ टेक ॥
पाँच सिख्या पाँच कलसा धरि लिहली, सुनु हे सजनी०॥
जपर से पल्लव बिराज ॥ १॥
गावत-बजावत जनवासा में गैली, सुनु हे सजनी०॥
जहाँ रहे श्री रघुराज ॥ २॥
राजा दसरथ जी श्रसफीं काढ़ी दिहले, सुनु हे सजनी०॥
जुग-जुग बाढ़े महराज ॥ ३॥
भागवत श्राचारी धुरछक गावे, सुनु हे सजनी०॥
खुशी भैले सिखन-समाज ॥ ४॥

### शायर महादेव

शायर महादेव बनारस के कजली के एक ऋखाड़े के उस्ताद थे। आपका रचना काल २० वीं स्दी का प्रारंभ अनुमित है। आपकी एक कजली पूर्वोक्त 'कजली-कौमुदी' से उद्धृत की जाती है—

कजली

मूला भूले नन्द्रलाल, संग राधा गुजरी। कहें राधा जी पुकार, पेगें मारठ सरकार॥ उड़ें पिगया तोहार, मोरी उड़े चूनरी। सुनके कृष्ण मुरार, मानेऽ बतिया हमार॥ बाजे मुरली तोहार, हम गाईं कजरी। भींगुर बोले चारों श्रोर नाचे बनवा में मोर॥ रास श्रजब रचावेऽ, 'महादेव' के तरसावेऽ। ऐसन बाँसुरी बजावेऽ श्रोढ़ि काली कमरी॥

## नरोत्तमदास

त्राप बनारस के किव थे श्रीर श्रापके भक्ति रस के भजन तथा कजली श्रीर गीत गायक-मएडली में बहुत गाये जाते थे। श्रापकी एक कजली 'कजली-कौमुदी' से नीचे उद्धृत है—

कजली हमको सावनऽ में मेंहदी मँगादऽ बलमू। हाली<sup>६</sup> बगिया में जाय लावऽ टटका तोराय७।

१. चम्पारन-निवासी पं० गर्योश चीचे से केवल आपके नाम का पता चला था। २. संग्रहकर्ता—भूपनारायण शर्मा कथावाचक और प्रकाशक—भार्गव पुस्तकालय, गायचाट, वनारस; विक्रम-संबद २००७ में प्रकाशित। २. चली। ८. विवाद में द्वारप्ज़ा के बाद बरातियों के लिए रसद मेजने के साथ निमंत्रण देने की प्रथा। ५. रख लिया। ६. शीव्र। ७ तोड़कर।

होटी ननदी के हाथ पिता दं बलम् ॥ तोहसे कहली तकरार, लागल जियरा हमार। देवरानी से कहके रचा दं बलम् ॥ होई जियरा मगन, तोह से कहबे सजन। श्राके गोड़वा के मेंहदी छोड़ा दं बलम् ॥ तोहे फुरसत हो जो कम, कहं जाई जाके हम। खाली होवं तं विकली लगा दं बलम् ॥

## कैंद

कैद काशों के किव थे। श्राप 'शेखा शायर' के कजली के श्रखाड़े के शिष्य थे। श्राप के समय में काशों में 'कन्डई' और 'छोटे विश्वनाथ' थे। श्राप से और इन दोनों से कजतों का दंगल होता था। निम्नोक्त गीत की रचना श्रापने इसी दंगल में की थी, जिसका पुरुष की ठठोलीवाला श्रंश श्रापके समसामिक 'गूदर' किव का रचा हुआ है। विपत्ती दल में कन्हई श्रीर छोटे विश्वनाथ तथा बड़ी पियरी के किव थे।

केंद्र जी बड़े मनचले किन मालूम होते हैं। श्रानुमान है कि श्राप सन् १६२५ ई० तक रहे होंगे। श्रापकी रचना, 'सावन का भूकम्प'' नामक संप्रह-पुस्तिका से, नीचे दी जाती है। पुरुष-स्त्री के प्रश्नोत्तर के रूप में श्रापने बहुत सुंदर तरह से श्रुंगार-सम्बन्धी नोक-मोंक की बातें लिखी हैं—

## श्रीरत का जवाब: भूमर

माटी मिलऊ तोहार, लेबे जुलफी उखार हमसे करबंड छेड़खानी कजिरवा में।। टेक ।। तोहरे श्रइसन हजार, करें नोकरी हमार। काहे श्राग लगल के तोहरी नजिरिया में।। चौक—गारी श्रइसन सुनाइव के कवीं लगवाँ के नश्राइब, माहामाई अप तोहरे चुनिरया में। हैकल हसुली हुमेल देवें ठउना के लें, लात मारब चार पनवाँ-सिकरिया में। चोली पटने के दूर मोर तलवा के धूर के, तोरे चाकी मारे जुलें के कटोरिया में। दूध हलुश्रा मलाई, खोवा बरफी मिठाई, भरसाई प परे तोहरे श्रोसिया के। उड़ान—तोसक तिकया तोहार हमरे लेखें के कतवार के। उड़ान—तोसक तिकया तोहार हमरे लेखें के कतवार में।

१. पिसी हुई में हुदी से हाथ और पैर में विन्दु-चित्र बनवा दो। २. पैर। ३. फुरसत हो तो। १. माथे की चमकी की विन्दी। ४. भकाशक—गुरुल्पसाद केदारनाथ, बुकसेलर (बनारस)। ६. माटी मिखना = मरना। ७. लूँगी। ८. कन्न की का मेला। १. ऐसा। १०. आग लगना = जन्न (तिरस्तार- ५ चक मुहावरा)। ११. सुनाक गी। १२. पास, समीप। १३. महामारी। १४. पेर। १५. पक गहना। १६. तलवे की भूल (मुहावरा) = तुच्छातितुच्छ। १०. चाकी मारना (मुहावरा) = विजली गिरे। १८. मरसाई परे = माँड़ में भोंकना (मुहावरा) ११. ओसारा। २०. लिए। २१. कूड़ा। २२. वैठक खाना।

चौक-कोर शोज हम देखाइब तौसे टेड बतिश्राइब, नाहीं केहसे डेराइब<sup>२</sup> हम सहरिया में। बारड सुघर जवान ठीक मुसहर समान. तोड्ल कइली<sup>3</sup> नित सिंघाड़ा तू पोखरिया में । तोरे ग्रइसन भँगेड़ी चाटे तरवा श्रो एँड़ी. हमरे रोज रोज श्राय के श्रोसरिया में। हमसे सेखी न देखावड कोई श्रीर के बुलावड . बजर पड़े व घी के टिकरिया में। उड़ान-मोहर रुपया श्रो लोट बीन्नी बड़ा श्रीर छोट. भरल बाटे श्रपने पेटरिया चौक-खेला केतनो तु खेलड करब तोहसे न मेल. हम श्राप घुमें श्राइब फ़ुलवरिया जूही चम्पा श्रो नेवारी हमरे लागल बा दुश्रारी १०, फूलेला बीचे कियरिया मन चली जो हमार लेब भुलुत्रा डलाय ११, भूलब देवरा के गोहने <sup>१२</sup> लहरिया काहे हमरी जवानी तोहे जहर बा बुकानी १3. जिन<sup>१४</sup> नजर लगाये तू उमीरिया श्रव्से जोबना हमार रही टेकुश्रा<sup>५७</sup> के धार, रोजे बजरिया ललचइवे चौक-तोहे एतना छुकाइब गली-गली में घुमाइब, पर न रखबै नोकरिया में। धेला कबों रुख ना १६ मिलाइब तोहें ठेउनी १७ चटाइब. मारब जब ग्रह्बंड, गोड्तरिया १८ में। जाय हमरी बलाय तोरे गोहने भुलाय १९, के मोटरिया<sup>२०</sup> ' बजर सार 'सेखा शायर' के घराना जाने सकल जमाना. गावेलन<sup>२१</sup> कजरिया हनरिया<sup>२२</sup> में।

## भगेलू

श्चापको प्राप्त रचना के श्वाधार पर श्रानुमान होता है कि श्वाप कोई निर्पु गा पंथी सन्त किन थे। श्रानुमान होता है कि श्वाप बनारस के ही किन थे। श्वापकी एक रचना मुक्ते 'सावन का भूकम्प' नामक संग्रह-पुस्तिका में मिली है, जो नीचे उद्दश्त की जाती है—

१. कोर दिखाना = चत्ता वताना। २. डर्स् गी १ ६. तोड़ा करो। १. पैर का तखवा। ६. ओसारा। ६. वज पड़ना (सुहावरा) = नष्ट होना। ७. पक मिठाई। ८. नोट। ६. गिन्नी। १०. द्वार पर। ११. क्ष्णा ढखवा लूँगी। १२. गोद। १३. माल्म पड़ता है। ११. नहीं। १४. स्था। १६. रख मिलाना = नजर वरावर करना (मुहावरा)। १७. पर। १८. खाट का पयताना। १६. मूलकर मेरी बला भी तुम्हारी गोद में नहीं जायगी। २०. गठरी। २१. गाते हैं। २२. कला के साथ (कलापूर्ण ढंग से)

## कजली (मिर्जापुरी)

नइहरे में रहत् १ खेलत् गुड़ही २ मडनिया ॥ १॥ भड जिया ४ मारे तानारे साँवलिया ॥ १॥ सीखत् न सहूर केसे जहवू ६ समुरिया । करवू ६ का बहाना रे साँवलिया ॥ २॥ कुसुमी ८ जुनिया ६ धूमिल कड्लवत् १० । लगी कह्से ठेकाना १ रे साँवलिया ॥ ३॥ पाँचों १२ पिया से मुख मोड़ के गुनिया । १॥ तू भइल् बेगाना रे साँवलिया ॥ ४॥ कहले भगेल् १ गुन न इहरे में सीखा १३ होई । पिया १४ घर जाना रे साँवलिया ॥ ५॥

[इस गीत में वंसार को नैहर, परलोक को समुराल, शरीर को चूनरी और परमात्मा को पिया कहा गया है।]

### **अजमुल्ला**

अजमुल्ता बनारस के शायर थे। आप शायद 'भगेजू' के अखाड़े के शिष्य थे।

## ं कजली (गगरी भूमर)

करके सोरहों सिंगार बार १५ ककड़ी १६ से स्तार १७ पानी घटवा भरन गोरी जालू गगरी। खूब सीना उठल लाल चोली मखमल कमाल. बल<sup>१८</sup> रहिया<sup>१९</sup> में खाला<sup>२०</sup> कमर पतरा ॥टेक॥ गाल कुनरू<sup>२९</sup> मीसाल चलै फूमत के चाल, करे जियरा बेहाल फेर-फेर<sup>२२</sup> पुतरी<sup>२3</sup>। घायल करती हजार मारे नैनों का मार. लीनो २४ नैना बनाये चत्रे चमकरे के गोरी अवहीं उमर के थोरी. डालि कँघवा पर लीहले रेशम के रसरी<sup>२६</sup>। छालटी २७ के नमस्तीन २८ लाख रंग के रंगीन. तीनदीन्हा<sup>२९</sup> पहिन के गोरी चली चूनरी। जल्दी कुश्रना<sup>3</sup> पर जाय डोरी घड़ा में फँसाय, मुसकाय यारन से लडावे

१. रही। २. गुड़िया। ३. बड़कपन में खेबने के बिए बाँस या सींक की छोटी-गहरी डिबिया। ३. मामी। ५. राजर। ६. बाओगी। ७. करोयी। ८. छुसुन रंग की (गोरी)। ६. चुनरी (देह)। १०. कराया। ११. ठेकाना खगना, काम बनना (मुहानरा)। १२ पंचतत्त्व। १३. सीखना संभव है। १३. परमारमा। १५. केशपाश। १६. कंबी। १७. सँवारकर। १८. बचक। १६. राह। २०. वब खाता है। २१. विम्वफल। २२. नचा-नचाकर। २६. आँख की पुतली। २३. बिपा। २५. बोच के साथ। २६. रस्झी। २०. एक प्रकार का रंगीन चिकना वस्त्र। २८. नोमास्तीन। २६. धराऊँ (कपड़ा)। २०. कुँआ।

माके-मुिक १ यार नार सीना उघार, जैसे बरछी के धार ले करेला मस्करी १ । इपुर-दुपुर बितिश्रावे ४ यार बातन में रीमावे, जिधर हँस मुसकावे, यार जावे पसरी १ ॥ इसे श्रासिक के जीगर मारे कसके नजर, भर-भर के जदुइया चलावे गुजरी ॥ तार श्राप्ति लगाय नकीया में बेसरी १० ॥ धन करती हलाल १ जीयरा १२ के भह काल, भाल बेंदी लगाय पोर-पोर १३ मुनरी १४ ॥ नखड़ा करके नीत नार करें केतनन बीमार, यार केतनन के गयल परान नीसरी १५ ॥

#### रामलाल

रामलाल जी के जन्म-स्थान का पता तो नहीं लग सका, किन्तु आपका एक पूर्वा गीत जो 'पूर्वां तरंग' से प्राप्त हुआ है, उसकी भाषा से ज्ञात होता है कि आप बनारस के ही किव थे। बनारस शहर के नहीं, तो जिले के अवश्य थे।

### पूर्वी

श्रोद के सिलिक १६ की चद्रिया जालू १७ बाबू की बजरिया श्राल बेली बन के ना मारेलू १८ नयन वाँ के बान हो श्राल बेली बन के ना ॥टेक॥ श्रां कि प्रतिशा वाटे १९ राजा श्राम वाँ के प्रतिशा श्राल बेली बन के ना ॥टे॥ श्राल बेली बन के ना लेहलू २१ छ्यल न के जान हो श्राल बेली बन के ना ॥२॥ गोरे गाल पर काला गोदन वाँ मुलिन याँ भो केदार २२ हो श्राल बेली बन के ना ॥३॥ श्राल बेली बन के ना काहे करेलू २३ परेशान हो श्राल बेली बन के ना, ॥३॥ तारक सी के श्रांगिया में जो बन वाँ नो केदार हो श्राल बेली बन के ना, ॥४॥ राम लाल छेला से श्राब कहेलिन गुजरिया हो श्राल बेली बन के ना, ॥४॥ राम छोला से श्राव कहेलिन गुजरिया हो श्राल बेली बन के ना, ॥॥॥ गावा २५ श्राव पुरुष विया के तान हो श्राल बेली बन के ना, ॥५॥

### पन्नू

अनुमान है कि आपका जन्म स्थान बनारस अथवा मिर्जापुर है। आप वहीं के किसी कजली के अखाड़े के शिष्य थे। आपकी रचनाएँ, दूधनाथ प्रेस (सलकिया, हवड़ा) से छुपी, 'मिर्जापुरी कजरी' नामक पुस्तिका में हैं। उसीसे नीचे के गीत उद्धत हैं—

२. ताक-साँककर। २. मसखरी। ६. मनोहारी वचन। ३. वातचीत करती है। ५. गिर जाना, देर ही जाना। ६. जाबू। ७. तार। द. जड़ाना = सलमा-सितारा लगाना। ६. माँग की पाटियाँ सँवारकर। १० नाक में मोती का वेसर। ११. नाश (जिबह)। १२. जीवन। १३. अंग-अंग। १३. एक आम्षण। १५. निकल गया। १६. सिक्क (रेशम)। १७. जाती हो। रद. मारती हो। १६. है। २०. फाँक, फारी (आधा टुकड़ा)। २१. लेती हो। २२. फूलनेवाली। २३. करती हो। २२. एल लेती। २५. गाओ।

### कजली

(1)

गोरिया ना माने कहनवाँ भोरे भवनवाँ जाला ना ॥ बाज्बन्द हुमेल हसुली पहिरे भाला ना ॥ छाड़ा छाग रे श्री कड़ा भे पेंजनी बिछुवा के माला ना । पीताम्बर की सारी पहिरे चादर श्राला ना ॥ कहें 'पन्नू' देख सुरतिया भये बेहाला ना ॥

(9)

श्रगवाँ १ बोलत रहली १० जनियाँ, श्रब काहे छटकत ११ बाटू १२ ना। **ग्रन्दर** छाड़ा खूब छुमकावृत ना। चढी जवानी जोर तोर है चमकत बाटू ना। नैनन से नैन लड़ाके जुलुमी<sup>93</sup> दमकन बाट्स ना । 'पन्नू' कहे चढ़त पलँगिया भटकत<sup>9४</sup> बाट्ट ना ॥

## देवीदास

श्राप प्रौढ किव ज्ञात होते हैं। जनता में श्रापके गीतों का श्रादर है। गीत की भाषा से ज्ञात होता है कि श्राप बनारस के ही रहनेवाले थे। श्रापके गीत भोजपुरी की संप्रह-पुस्तिकाश्रों में पाये जाते हैं। 'बाँका छुबीला गवैया' नामक पुस्तिका में श्रापकी निम्नलिखित 'चैती' मिली है—

### चैती

नाजुक बलमा<sup>९५</sup> रे रितया निहं श्रावे हो रामा॥ एक तो मोरी चढ़ली जवानी दूजे बिरहा सतावे हो रामा॥ चैतवा की गरमी नींदिया ना श्रावे हो रामा॥ 'देवीदास' जिया<sup>९६</sup> ना माने केतनों समुक्ताये हो रामा॥ नाजुक बलमा हो रामा०॥

# भग्गूलाल और बुभावन

ज्ञात होता है भग्गूलाल श्रौर बुक्तावन दो किव थे। सम्भवतः भग्गूलाल गुरु हों श्रौर बुक्तावन उनके शिष्य। भग्गूलाल का नाम हमें बनारस के श्रच्छे किवयों में बताया गया था। पर उनका, पता श्रिधिक नहीं चला। यह ज्ञात हुश्रा कि वे बनारस के एक कजली के श्रखाड़े के मशहूर शायर थे। बुक्तावन का भग्गूलाल का शिष्य होना बहुत निश्चित है। पुरातन प्रथा चली श्राती है कि श्रपनी गुरु-परम्परा का नाम श्रपने नाम के पहले किव रखते थे। 'पूर्वा तरंग' में इनके निम्नांकित दो गीत हैं—

१. कहना। २. भना, अच्छा। ६. पैर का गहना। १. पायजेव। ५. पैर का गहना। ६. पैर की अँगुनियों का गहना। ७. श्रेष्ठा ८. वेचैन। ६. पहने। १०. रही। ११. इधर-उधर करना। १२. हो। १६. इतम करनेवाना। ११. संकोच में पड़ना। १५. वस्त्वम, पति। १६. हृदय।

# पूर्वी विहाग

गोलिया लागल। बोलियो के सगनवाँ १ मोर जाके फॅसि भागल हो गइलें काह टोनहिन के टोनवाँ अमें जाके फाँसि हो गइलें श्रवहीं तो रहलें बोलत डोलत<sup>४</sup> श्रॅगनवाँ कहवाँ निकसि हो गइलें ना॥ श्रॅंखिया दॅंकल नकल जन कड़लें कहाँ निकसि हो गड़लें ना॥ जनली नाहीं मरिमया इडिहें दूसरे के भवनवाँ केहुके बिस हो गइलें ना ॥ सून नगरिया भइलीं केह बसि हो लेईके हिरामन श्रापन खेललीं सहेलिया हमरे धिस हो गडलें ना ॥ दिल पर ठोरवा के निशनियाँ हमरे बसि हो गइलें ना॥ 'भग्रुलाल' बुक्तावन कतहँ लाये ना सोहावन श्रइसन धिस हो गइलें ना। मरल् १० अइसन धिस हो गइलें ना॥ करेजवा बिरहा बान

काली तोर प्रतरिया बाँकी तिरछी रे नजरिया हो श्रलबेली बनके ना। मारलू करेजवा में बान हो अलबेली बनके ना ॥ टेक ॥ चढ़ल बा जवानी धानी ओढ़ल चदरिया हो श्रलबेली बनके ना ॥ १ ॥ छोटी छोटी छतिया ११ ता पै पतली रे कमरिया हो अलबेली बनके ना। खाल नित मगहिया १२ बीड़ा पान हो श्रलबेली बनके ना॥ २॥ दाँने के बतिसिया चमके पडवाँ १३ के मेंहदिया हो ऋलबेली बनके ना। काहे लेलु १४ छैलन के परान हो ग्रलबेली बनके ना॥३॥ 'भग्गूलाल' कहें जानी १ भानऽ तू कहनवाँ हो श्रलबेली बनके ना। मिलि के मिटावड तूँ श्ररमान हो श्रलबेली बनके ना॥ ४॥

## विहारी

श्राप श्राजमगढ़ जिले के किव हैं। श्रापकी किवता में पश्चिमी भोजपुरी का रूप देखने को मिलता है। जो पाराइलिपि श्री परमेश्वरी लाल गुप्त से कवि मिट्ठू जी के प्रबन्ध-काव्य की मिली थी, उसीमें ्रश्रापके भी १२ बिरहे हैं, जिनमें से एक उदाहरण नीचे दिया जा रहा है—

फिर तुम सुमिरला<sup>१ ह</sup> मन वोही १७ मालिक १८ के पिंजहा १९ गढ़ि देय। जेत गजब मलिकवा के काहे ना भजेल्<sup>२०</sup>, वोही जेकर<sup>२२</sup> जोति हउवे<sup>२२</sup> श्रगम-श्रपार ॥ ऐ भाव भजन गुन गाय लह<sup>२3</sup> हो बन्दे तुम भजनगुन गाय ल तुम। भाव

१. तोता ( प्रियतम )। २. टोना करनेवाली, जादुगरनी। ६. जादु-टोना। १. चलता-फिरता। ६. जाना, सममा। ६. मम, भेद। ७. तोते का नाम (मन का हीरा)। ८. ठीर, चोंच (अधर)। ६. चिह्न। १०. मारा। ११. स्तन। १२. मगही पान । १६. पाँच । १८. लेती हो । १५. प्राण-प्यारी । १६. सुमिरन कर लो । १७. उसी । १८. परमाता । १६, शरीर । २०, भजते हो। २१, जिसकी । २२, है। २३, गान कर लो।

धर धियनवाँ बोह<sup>4</sup> मालिक पर जेकर भेजलका<sup>२</sup> श्रहला<sup>3</sup> जो जो कइला तवने<sup>४</sup> फलवा नाहीं फजेला<sup>५</sup> साफ दिलवा के राखा चाहै पार जब करे जिन जइहा 'बिहारी' के कहे गुरु साम जगदम्बा हे दया करा

## श्रीकृष्ण त्रिपाठी

श्राप रसरा ( बिलया ) के रहनेवाले हैं। श्रापकी कई पुस्तिकाएँ छपी हैं। 'पूर्वा दिलवहार' नामक पुस्तिका चार भागों में प्रकाशित है। इसमें श्रापकी रचनाएँ संगृहीत है। कुछ रचनाएँ उक्त पुस्तिका से नीचे उद्भृत हैं—

पूर्वी (१)

राधेजी की सँगवाँ रामा सिखया हो सिलेहरी १० से हिलि हो मिलि ना। जमुना जाली असननवाँ से हिलि हो मिलि ना। जबहीं सिखिया रामा कइली हो असननवाँ से चीर हो लेके ना। काँधा १० चढ़ले कदमवाँ से चीर हो लेके ना। गोड़ तोर लागी रामा काँधा हो बटवरवा १२ से देह हो देवऽ ना। हमरी देह के बसतरवा से देह हो देवऽ ना। जबहीं चीर हम देवों हो सहेलिया से चिल हो आवे ना। सखी, हमरो हो डगिरया १३ से चिल हो आवे ना। कइसे आवों काँधा! तोहरी हो डगिरया से हम हो धिनया ना। जमुना में उघारी १४ से हम हो धिनया ना। कहें 'श्रीकृष्ण मिपाठी' सुनि हो लेबू सिखया से निगिचा १५ जाके ना। सिखया लेई आवऽ चीरवा हो निगिचा जाके ना।

गगरी लेके ना राधे जाली १६ जमुना के तिरवाँ॥ टेक॥ सात पाँच सिखया रामा राधे जी के सँगवा से हिलि हो मिलि ना। जमुना जाली जलवा भरने से हिलि हो मिलि ना॥ छोनिया १७ से आये रामा कृष्ण हो कन्हैया से धइ १८ हो ले ले १९ ना। रामा नरमी कलइया से धइ हो ले ले ना॥ छोड़ू-छोड़ू काँधा रामा हमरी हो कलइया से टूटि हो जइहें ना। अबहीं आहहर २० बा कलइया से टूटि हो जइहें ना॥

१. उस। २. मेजा हुआ। २, आया। ८. वही। ५. फलता है। ६. पार उतर जाना। ७. मोग-विलास। ८. जाना। ६. प्रकाराक—गुल्ल्प्रसाद केदारनाथ चुक्सेबर, कचीड़ीगली, बनारस सिटी। १०. सहेली (जिससे गुप्त सताह की जाय, दिल की बात कहीं जाय)। ११. कन्हैया, कृष्ण। १२. बटमार, रास्ते में त्ट लेनेवाला। १३. डगर, रास्ता। १८. नंगी। १५. नजदीक। १६. जाती है। १७. उधर। १८. पकड़। १६. लिया। २०. नाजुक (अल्हड़)।

कहे 'श्रीकृष्ण त्रिपाठी' मानि हो जइवू सिखया से पुजाइ हो जिहे ना। कांधा मन के श्रहिकया से पुजाइ हो जिहे ना॥ (३)

दिध बेचे चलली रामा बन्दाबन की खोरिया से काँधा रोके ना। डगरिया से काँघा रोके धइके कलइया काँधा धइले हो मट्किया है से लोइ हो ले ले ना। ऊ दिधया से लोड हो ले ले ना॥ कुछु उजे<sup>19</sup> खड्ले रामा कुछु हो गिरवले से गेडुली ह जमुना में दहऽग्रवले थे गेडुली हमरे ना॥ देखली कांधा राम तोहरी हो ढिठइया से जाइके कहबो ना। दरबरवा से जाइके कहबो होत ही फजीर काँघा चिहिहे हों हथकिड्या से खियाल १० हो अइहें ना। तोहरी ढिठइया से खियाल हो कहे 'श्रीकृष्ण त्रिपाठ।' सुनि हो लेबू सखिया से काहो करिहें ना। निरमोहिया से काहो उही ११ त ह वं सिखिया राम त्रावतरवा से कंस का होइहें ना। इनहीं नासवा रामा सं से कंस का होइहें ना॥

#### शायर शाहवान

शाहवान मुसलमान शायर तो जहर थे, पर बनारस के कजरी के अखाड़ों के कवियों में कई के गुरु भी थे। आपकी शिक्ता-दीक्ता में कई किवियों ने अच्छी उन्नति की । जगरनाथ राम आपके प्रसिद्ध शिष्य थे। आप बनारस के ही रहनेवाले ज्ञात होते हैं। 'बाँका छबीला गवैया' रे से निम्निलिखित गीत उद्धत है—

पूर्वी

पुरुव मत जाश्रो मोरे सइयाँ। बोहीं रे पुरववा की वाँकी वँगलिनियाँ। जहुश्रा डारि रखिहें मोरे रामा रे ॥पुरुव ।।। लामी-लामी १ उकेसिया १४ वड़ी-बड़ी श्रॅंखियाँ रे पनिया भरइहें १५ मोरे रामा रे ।। 'शाह' कहें बंगाले की नारी श्रावे नाहीं देहहें मोरे रामा रे ।।पुरुव ।।।

### गृद्र

गूदर किव काशों के महल्ला 'छोटी पियरी' के रहनेवाले थे। ख्राप 'शेखा शायर' के अखाड़ के किव थे। ख्रापका समय १६२५ ई० के पूर्व का है। ख्रापकी रचनाओं की एक संग्रह पुस्तिका मुक्ते

१. पूरा करना। २. लालसा। १. गली। ८. दही की मटकी। ५. वह जो। १. विवर्ष (पात्र रखने के लिए कपड़े या तिनके की धनी गोल वस्तु।) ७. बहवा दिया। ८. दिठाई। ६. सुबह। १०. याद, स्मृति। ११. वह! १२. प्रकाशक—शिजोरीलाल बुकसेलर, आदमपुरा, बनारस सिटी। ११. लम्बी-लम्बी। ११. केशपारा। १५. पानं। मर्विगी, गुलाम बनावेंगी।

मिली है, जिसका नाम है 'सावन का स्वाल', और जो राजनारायण गिरि (बाबू बाजार, खिदिरपुर ) द्वारा प्रकाशित है। कैंद, कन्हई ख्रादि कवियों की रचनाएँ भी उसी में ख्राई हैं। उसी पुस्तक से कुछ रचनाएँ यहाँ दो गई हैं—

### सुमिरनी

दोउ कर जोरके सौ सौ बार, सावन में अवकी साल हमार ।

श्ररिजया लगल भवानी से, श्राज सुन साँवर गोरिया ॥

चौक कोई सुमिरेला सेस महेस, कोई पूजेला गौरी गनेस ।

करे कोई भजन बढ़ाके केस, फिरे कोई बदल के भेस ।

हमें श्रासा महरानी से श्राज सुन साँवर गोरिया ॥

भरोसा कोईके नाहीं बाय , जगत जननी होहू सहाय ।

पुकारत हुँ बनके श्रसहाय, खबरिया ले तू माता श्राय ।

पिघलत वा श्रारत बानी से श्राज सुन साँवर गोरिया ॥

प्रगट भई बन काली, श्ररिनन पर काढ़के मुजवाली ।

शुद्ध श्रसुरन सानी ते श्राज सुन साँवर गोरिया ॥

श्राइ सहीं श्राज मोरि मह्या, लगा दे पार श्राके नह्या ।

भेजेलन 'गृदर' हरदह्याँ द्या कर दे तू एहि ठह्याँ ।

छुटै होरी-हलकानी के से श्राज सुन साँवर गोरिया ॥

### होरी लाल

होरी लाल, गूदर श्रीर केंद्र किव के गुरु-भाई तथा 'शेखा शायर' के श्रखाड़े के शिष्य थे। श्रापकी रचना का समय १६१५ ई० से पहले का है, जब बनारस श्रादि शहरों में मादक वस्तुश्रों का प्रयोग बहुतायत से होता था। श्रापका गीत गूदर-कृत पूर्वोक्त 'सावन का सवाल' नामक संग्रह-पुस्तिका में श्राया है, जो नीचे दिया जाता है—

#### कजली

पिया मदक सवादे<sup>99</sup> सुनऽ सिखया ना ॥देक॥ ले श्रफीम तोला भर चुरवे<sup>92</sup> कोठा के ऊपर । तेमे ऊपर से मिलावे बबूर<sup>93</sup>-पितया ना ॥ मेरु<sup>98</sup> गवरइया<sup>99</sup> मँगाय, लेनन गोनरी<sup>98</sup> बिछाय । सहयाँ छिटवा<sup>99</sup> लगावे सारी रितया ना ॥ जिस दम सेज पर हमरे त्रावे पिनिक<sup>92</sup> ले ग्रौर जमुहावे<sup>99</sup> । बोले नाहीं बोलाये, सूते मूँद ग्रॅंखिया ना ॥

१. इस बार । २. अर्ज, प्रार्थना । २. हैं। १. द्रवीमृत होती हैं। ५. राजुओं। ६. मुजाबी, कटारी । ७. बराबरी करनेवाले। ८. प्रतिबार, हर दफा। ६. जगह। १०. परेशानी। ११. स्वाद बेने का चस्का बग गया है। १२. पकाता है। १३. बबूत। १८. बढ़ा। १५. मिट्टी का हुक्का। १६. गोनर की चटाई। १७. जब का बींटा देना। १८. अफीम के नये में मीज से बोलना। १६. जमाई बेता है।

हमके मदन सतावे बेसी १, चाहीं होय मोकदमा पेसी २। 'होरी' यह नशा से भइलें पिया रखिया जा।।

#### चन्द्रभान

चन्द्रभान शाहाबाद जिले के रहनेवाले किव हैं। आपका समय १६ १५ ई० के पूर्व का है। आपका रचना की भाषा भोजपुर के इलाके की ठेठ भोजपुरी है। कहीं-कहीं खड़ी बोली का भी पुट है। आपकी रचनाएँ किव तेजू राम द्वारा संगृहीत और प्रकाशित 'रँगीली दुनिया' नामक पुस्तिका में, मुक्ते मिली हैं—

दुनियाँ के बिगइल रहिनया है हो दीनबन्धु! दुनियाँ के बिगइल रहिनयाँ ॥टेक॥ तारी प्यारी श्रधमीं बनावे, माई कहावे बैरिनियाँ व बाप बेचारे को लाखों नतीजा है, दिन भर भरावेले पिनयाँ ।।।॥ सास-ससुर को सतावेले बहुश्रर , श्रपने बनेले बिसनियाँ १०। बुइवा के दे लात-श्रुस्सा घसटेले, बुदिया के मारे चुहिनियाँ १०॥ बाबाजी बनियाँ के चीलम चढ़ावे, रोटी बनावे बभनियाँ १२ उनका भला राम कैसे करेंगे, बाह्मण दबावे चरिनयाँ १४। देखो ए लोगों जमाना के खूबी, घरवा में रोवेले जननियाँ १४। लौंडा पर मरता है सारा जमाना, बाह्मण थ्रो १५ छत्री थ्रो बनियाँ ॥।। सुहबत-सराफत हजारों को देखा, गोदी सुलावे डोमिनियाँ १६॥

### शायर निराले

श्राप बनारस के किव थे श्रोर कजली के किसी श्रखाड़े के उस्ताद थे। श्रापका समय भी १६१० ई० ़ेके श्रास-पास है। श्रापकी रचनाएँ 'कज़ली-कौमुदी' में प्राप्त हैं, जिनमें एक नीचे उद्धृत है—

#### कजली

हरि-हरि कवने करनवाँ १७ कान्हा जल में समाना रे हरी।
गेंदवा के बहनवाँ १८ सब सखा के समनवाँ १९ रामा
श्रारे रामा कालीदह में कूद पड़े भगवाना रे हरी॥
नाग नाथ श्राये सुर सुमन भर लाये २० रामा।
श्रारे रामा सुनके खबर कंस बहुत घबड़ाना रे हरी॥
बाँसुरी बजावे मोहिनी रूप द्रसावे रामा।
श्रारे रामा लीला श्रापरम्पार कोई नहीं जाना रे हरी॥

१. अधिक । २. मुकद्दमे की पेशी (पक अश्लील मुहावरा)। १. मस्म, राख (तुच्छ)। १. बिगड़ा हुआ। ५. रहन-सहन । ६. वैरी, दुश्मन । ७. दुर्दशा । ८. पानी भरवानाः सेवा-टहल कराना (मुहावरा) । ६. वधू, पतीहू । १०. शौकीन (विलासिनी)। ११. रसोर्द-घर के चूल्हे के पास की जगह । १२. ब्राह्मणी। १६. चरण। ११. पत्नी। १५. और । १६. चायडाजिन । १७. कारण । १८. बहाना । १६. सामने। २०. कड़ी लगा दी।

नाग-नागनी बिदा कीन्ह सिर चरण रख दीन्हा रामा । श्चरे रामा पिवे जमुन-जल करे बखनवाँ १ रे हरी ॥ कहे 'निराले' समभावे जो हरि-गुन गावे रामा । श्चरे रामा राधेश्याम जप, काहे के श्चलसाना २ रे हरी ॥

# रसिक किशोरी

त्रापकी रचनाएँ हिन्दी त्रौर भोजपुरी दोनों भाषात्रों में प्राप्त हैं। 'आएन दर्पण' नंप्रह-पुस्तिका में त्रापकी रचनाएँ प्राप्य हैं। त्रातः त्रापका समय १६२५ ई० वे पूर्व का माना जायगा। निवास स्थान भी बनारस के त्रास-पास कहा जा सकता है। त्रापकी रचनाएँ प्रौढ़ और भावपूर्ण होती थीं। एक उदाहरण—

#### कजली

नाहीं मानो बितयाँ तोहार मिठबोलवा<sup>3</sup> ॥टेका। तोरी मुँह देखे की पिरितिया<sup>४</sup> सँविलया। कसकें<sup>3</sup> करेजवा<sup>६</sup> हमार मिठबोलवा ॥ 'रसिक किशोरी' रस-बस इत<sup>७</sup> श्रावत। नित-नित करत करार<sup>८</sup> मिठबोलवा॥

### जगेसर

आप अपने समय के अच्छे किव थे। आपकी रचना 'मिर्जापुरी कजरी' नामक संग्रह-पुस्तिका में मिली है। आपकी भाषा में मिर्जापुरी का पुट है। आपका एक गीत 'सावन-दर्पसा' \* में भी है।

#### कजली

श्रइले प्रस्तनवाँ घर नाहीं रे सजनवाँ १० रामा। हरी-हरी देखे बिन तरसे १० मोर नयनवाँ रे हरी।। हमके भुलले १२ ऐसे भइले १३ निरमोहिया रामा। हरी-हरी जाय बसे कूबरी १४ के भवनवाँ रे हरी।। रितया श्रंधेरी घेरी बिजुली चमके रामा। हरी-हरी गरज सुनावेला १५ गगनवाँ रे हरी।। सूनी रे सेजरिया पर तड़फेलू १६ श्रकेली रामा। हरी-हरी नाहीं माने जुलमी १७ मोर जोबनवाँ १८ रे हरी।।

र. यशोगान करना। २. आवस्य करना। अप्रकाशक—बनारसीप्रसाद वनी, 'उपन्यासदर्पण'-कार्यावय, कार्यी; द्वितीय संस्करण, सन् १६६७ ई०। ६. मीठी बोली बोलनेवाला (चिकती-चुपड़ी बार्ते करनेवाला)। १. तुम्हारी प्रीति केवल मुँह देखे की (सामने होने पर की) है। ५. कसकता है, टीसता है। ६. वत्लेजा। ७. इधर। ८. वादा। \* लेखक—कृष्णलाल; प्रकाशक—'उपन्यास-दर्पण'-कार्यावय, कार्यो। १. आया। १०. प्रियतम, स्वजनं। ११. तरसता है। १२. मूल गये। १६. हो गये। १८. कुरूप सीत। १५. सुनाता है १६. तड़ पती हो। १०. इस्म करनेवाला। १८. यीवन।

कहेलो 'जगेसर' पियवा नाहीं घरे श्रइले रामा। खाई बिख तजब परनवाँ रे हरी॥

# देवीदास

अनुमान है कि आप गाजीपुर अथवा बिलया जिले के थे। आपकी रचना को देखकर ही ऐसा अनुमान किया जाता है। आपका समय १६२५ ई० के पूर्व का होगा। आपकी रचनाएँ हमें 'मिर्जीपुरी कजरी' तथा 'सावन-दर्पण' में मिली है—

#### कजली

जिन <sup>3</sup> जइहो <sup>8</sup> मोरे राजा <sup>9</sup> तूबजरिया <sup>६</sup> में। सवत<sup>3</sup> तोहें लेहहें बोलाय चिंह जहहो मोरे राजा तून जरिया <sup>८</sup> में। सावन की बहार मारे बिरहा-कटार तरसहहो <sup>९</sup> मोरे राजा तूबजरिया में। लागी तोरी आस कहे मानो 'देवीदास' रहि जाओ मोरे राजा तू ग्रॅंटरिया <sup>9</sup> में।

# भगवानदास 'खबीले'

श्राप 'द्विजवेनी' किव के शिष्य थे तथा बनारस के रहनेवाले थे। श्रापकी श्रुपद, धमार श्रादि रागों में बैंधी रचनाश्रों की पुस्तिका वि० सं० १६६६ में प्रथम बार भारत-जीवन प्रेस (काशी) में सुदित हुई थी। यह पुस्तिका हिन्दी में है। एक-दो भोजपुरी गीत भी हैं। इसी पुस्तक से श्रापका परिचय मिला। भोजपुरी रचनाएँ श्रन्य संब्रहों में भी प्राप्त हुई हैं। उपयुक्त 'मिर्जापुरी कजली', में भी श्रापकी रचना के उदाहरण मिले हैं। 'सावन दर्पण' में भी श्रापकी रचनाएँ संगृहीत हैं।

#### कजली

(1)

सावन घन गरजे रे बालमुत्राँ<sup>९२</sup> ॥टेक॥ हमरे पिया जाले परदेसवा कोई नहीं बरजे<sup>९२</sup> रे बालमुत्राँ । कहत 'छबीले' छैल, पति<sup>९3</sup>राखो तनिक मोरी ऋरजे<sup>९४</sup>रे बालमुत्राँ ॥

> जोबना भे पे तोहरे १६ बहार साँवर गोरिया १७ । मोतियन हार गले बिच मलके । श्राँगिया सलोनी बृट्दार साँवर गोरिया ॥ कहत 'छुबीले' गोरी चढ़ली १८-जवनिया १९ । जिया तरसावलू २० हमार साँवर गोरिया ॥

### श्री केवल

श्रापके दो छन्द मुमे चम्पारन-निवासी श्री गरोश चौबे से प्राप्त हुए हैं। श्रापके छपरा या मोतिहारी के निवासी होने का श्रानुमान किया जाता है।

१. स्याग द्गी। २. प्राणा। २. नहीं। १. जाना। ५. प्रियतम। ६. हाट-बाजार । ७. सौत। ५. नजर पर चढ़ना (मुहाबरा)। १. तरसींगे। १०. अटारी, अट्टालिका। ११. वल्लम, पति। १२. मना करना। ११. पत रखना— लाज रखना। १८. अर्ज, बिनती। १५. यीवन। १६. तुम्हारे। १७. स्यामा सुन्दरी। १८-१६. उमरी हुई जवानी। २०. खलचाती हो।

#### चैत

भोला त्रिपुरारी भइले मतबलवा हो राम।
श्रारे ने ही दे के सीस पर गंगा बिराजे
सोहेला उ चन्द्र भालवा हो राम॥
कि सोइ भोला हो पहिरे मुंडमलवा हो राम।
श्रारे श्रांगवा में भभूति रमवले
श्रांगवा में भभूति रमवले
श्रांगवा व बड़ बेश्रालवा हो राम॥
करवा जगवले हो डँवरु विरसुलवा १ हो राम।
ग्रांजवा-धतुरवा १२ चबावे निगले भंगगोलवा १३ हो राम।
श्रारे गजवा तुरँगवा छाड़ि के
बा रथवा-बिमनवा हो राम
सँगवा लगवले हो बुढ़वा बयलवा १५ हो राम॥
श्रारे जोगी बीन बजावे गावे श्रारे भूतवा हो राम।
कि 'केवल' डरपि १६ गये भोला सरनवा १७ हो राम॥

# केशवदास

आप क्बीरपंथी साधु थे। आप चम्पारन जिले के मोतिहारी थाने के पंडितपुर प्राम के निवासी थे। बीसवीं सदी के आरम्भ में आपका स्वर्णवास हुआ। आपके पद सुन्दर और गम्भीर होते थे। यह किब अभी आगे खोज की अपेक्षा करता है।

### चैतार

(9)

भावे<sup>9</sup>८ नाहिं मोहि भवनवाँ <sup>9</sup>९ । हो रामा, बिदेस गवनवाँ <sup>२०</sup> ॥१॥ जो एह मास निरास मिलन भए सुन्दर प्रान गवनवाँ <sup>२९</sup> ॥२॥ 'केसोदास' गावे निरगुनवाँ ठाढ़ि गोरी करे गुनवनवाँ <sup>२२</sup> ॥३॥

(२)

सुधि कर मन बालेपनवा<sup>२३</sup> के बतिया<sup>२४</sup>। दसो दिसा के गम<sup>२५</sup> जब नाहीं, संकट रहे दिन-रतिया।।

१. गीत का टेक। २. किसके १२. शोमता है। १०. बलाट। ५. विभ्ति, मस्म। ६. आगे, सामने । ७. व्याल, सर्प। ८. करमें ; हाथ में । ६. वलाते हैं। १०. डमरू । ११. त्रिश्ल । १२. गाँजा और धत्र । १२. मंग का गोला । १८. सर्वत्र । १५. वेल । १६. वरकर । १७. शरण में । १८. अच्छा लगना । १६. वर, मवन । २०. विदेश-गमन । २१. प्राण-विसर्जन । २२. गुनावन, चिंता । २३. वचपन । २३. वात । २५. ज्ञान, चिन्ता ।

बार बार हिर से मिल कहलऽ बसुधा में करिब भगितया ।। बालापन बाल ही में बीतल, तरुनी कहके छितया । काम कोध दसो इन्द्री जागल ना सूक्षे जितया वा पितया ॥ अन्त काल में समुक्षि पिहेंटा जब जमु धेरिहें दुअरिया ।। देवा-देई सभे केउ हरिहें, क्रूठ हो इहें जड़ी-बुटिया ।। 'केसोदास' समुक्षि के गावेले १२ हरिजी से करेले मिनितिया ।। साम बिहारी सबेरे चेतिहऽ, अन्तस में १४ के हूना १५ संघतिया ।।

### रामाजी

श्राप सारन जिले के श्राम सरेयाँ, (डाकघर हुसेनगंज, थाना सिवान) के रहनेवाले सन्त गृहस्थ किव थे। श्राप राम के बड़े भक्त थे। तमाम घूम-घूम कर रामजी का कीर्त्तन किया करते थे। श्रापके पुत्र श्रव भी हैं। श्रापकी रचना भोजपुरी श्रीर खड़ीबोली दोनों में हुश्रा करती थी। सन् १६२६-३० ई० में श्रापके संकीर्त्तन की बड़ी घूम थी। श्राप की मृत्यु १६३० श्रीर १६४० ई० के बीच हुई।

'कल्यागा' के 'सन्त-श्रंक' में श्रापका जिक्र किया गया है। श्रापके गीत भोजपुरी गीतों के संबहों में पाये जाते हैं। भूपनारायग्र शर्मा की रचनाश्रों के संबह में भी श्राप की भोजपुरी रचनाएँ हैं। श्रापकों कोई रचना उदाहरग्रा के लिए नहीं मिली।

# राजकुमारी सखी

त्राप शाहाबाद जिले की कवित्री थीं। श्रापके गीत श्रिधक नहीं मिल सके। फिर भी, श्रापकी कवि-प्रतिभा का नमूना इस एक गीत से ही मिल जाता है। श्रापका समय बीसवीं सदी का पूर्वाई श्रनुमित है। निम्नलिखित गीत चम्पारन निवासी श्री गरीश चौबेजी से प्राप्त हुश्रा—

गोड़ १७ तो ही १८ ला गले बाबा १९ हो बढ़ इता २० से श्राहो रामा २१ धनवाँ - मुलुक २२ जिन बयाह ८ हो रामा । सासु मोरा मिरहें गोतिनि २३ गरिश्र इहें २४ से श्राहो रामा । लहुरि २५ ननिद्या २६ ताना मिरहें हो रामा । राति फुल इबो २७ रामा दिन उसिन इहे २८ से श्राहो रामा धनवा चलावत २९ धामे ३० तलफ बि ३१ हो रामा । चार महीना बाबा एहि तरे ३२ बिति हें से श्राहो रामा

१. कहा। २. भक्ति । १. जवानी। ?. बाती कड़कना (मुहावरा) कामोत्तेजन होना। ५. उत्तेजित होती है। ६-७. जात-पाँत। द. पढ़ेगा। ६. यम। १०. द्वार। १० जड़ी-जूटी द्वा-दारू। १२. गाता है। १६. विनती। १८. अम् समय में। १५. कोई भी नहीं। १६. साथी। १७. गोढ़ जागिके प्रणाम करती हूँ। १८. तुमको। १६. पिता। २०. वढ़न्ती-वाजा, पेश्वर्य-सम्पन्न। २१. गीत का टेक। २२. धान उपजनेवाजा मुक्क। २१. जेठानी-देवरानी। २८. गाजी देंगी। २५. बोटी-प्यारी। २६. ननद, पित की बहुन। २७. (धान को पानी में) फुलाऊँगी। २८. (पानी में का भिगोपा धान आग की आँच पर) उबाजूँगी। २६. उबाजने के बाद धान धूप में पसार दिया जाता है और थोड़ी-थोड़ी देर पर उसे स्खने के जिल हाथ से नीचे-उपर फेरना पड़ता है। ६०. धूप में। ६१. तजफूँगी, जलूँगी। ६२. इसी तरह।

खाये के माङ्गिल भतवा<sup>9</sup> हो रामा। 'राजकुमारी सखी' कहि समक्तावे श्राहो रामा बिना सहुरे<sup>२</sup> सब दुखवा हो रामा॥ \*

# बाबू रघुवीर नारायण

त्राप सारन जिते के 'नयागाँव' नामक ग्राम के निवासी हैं। उसी जिते के छपरा-नगर में **त्रापका** जन्म सन् १८८४ ई० में, ३० अक्ट्रबर को हुआ था। जिस समय आप छपरा-जिला स्कूल में पढ़ते थे, उस समय वहाँ साहित्य-महारथी प॰ अभ्बिकादत्त न्यास अध्यापक थे। उनसे आपकी कवि-प्रतिभा को बड़ा प्रोत्साहन मिला। बिहार के भारत-प्रसिद्ध विद्वान् पिराडत रामावतार शर्मा से भी त्रापने उसी स्कूल में शिचा पाई थी। स्तृल में ही आप हिन्दी, श्रॅगरेजी तथा भोजपुरी में कविता करने लगे थे। पटना कालेज में पढ़ते समय त्राप ऋँगरेजी में बहुत ऋच्छी कविता करने लगे। ऋँगरेज प्रोफेसरों ने त्रापकी ग्रॅंगरेजी-कविता को बहुत सराहा था। बी० ए० पास करने के बाद त्राप पूर्णियाँ जिले के 'बनैली'-नरेश राजा कीर्त्यानन्द सिंह के प्राइवेट सेकेटरी हुए। बिहार के प्रसिद्ध महात्मा श्री सीतारामरारण भगवानप्रसाद जी 'इपकला' की प्ररेणा से आप हिन्दी में भी कविता करने लगे। त्रारा-निवासी बाबू शिवनन्दन सहाय से श्रापने वजभाषा में कविता करना सीखा था; किन्तु श्रॅंगरेजी श्रीर हिन्दी की कविताश्रों से श्रधिक श्रापकी भोजपुरी कविताएँ प्रसिद्ध हुई । श्रापका सबसे प्रसिद्ध भोजपुरी गीत 'बटोहिया' है, जो २० वीं सदी के आरंभ में दिस्तिए। अभिका, मॉरिशस और ट्रिनीडाड तक के प्रवासी भारतवासियों में लोकप्रिय हो गया था। सन् १६५२-५३ ई॰ में बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद् से त्रापको डेढ़ हजार रुपये का वयोवृद्ध साहित्यसेवी सम्मान पुरस्कार मिला था। त्रापके सुपुत्र श्री हरेन्द्रदेव नारायगा, बी० ए० ने, जो हिन्दी के भी प्रतिभाशाली कवि हैं, 'क्रॅं अर सिंह' नामक काव्य भोजपुरी में लिखा है। त्र्यापकी मृत्यु सन् १६५५ ई॰ में हुई थी।

### बटोहिया

सुन्दर सुभूभि भैया भारत के देसवा<sup>3</sup> से मोरे प्रान बने हिम-लोह र बटोहिया ।। एक द्वार घेरे राम हिम-कोतवालवा से, तीन द्वार सिंधु घहरावे रे बटोहिया ।। जाहु-जाहु भैया रे बटोही हिन्द देखि आउ, जहवाँ कुहँ कि कोइलि बोले रे बटोहिया ॥ पवन सुगन्ध मन्द श्रगर १० गगनवाँ १५ से, कामिनी बिरह-राग गावे रे बटोहिया ॥

१. माँड मिला हुआ गीला भात। २. राजर, राील-स्वभाव।। १ राहाबाद िल में दिलाय और उत्तर दो खंड हैं। बीच में ईस्टर्न रेलवे की लाइन हैं। लाइन के दिव्यत धानवाला नेत्र हैं और लाइन से उत्तर गंगा-तट पर गेहूँ-चना का नेत्र हैं। यह गीत रचनेवाली कवियत्री उत्तर-खंड की जान पड़ती हैं। वह अपने पिता से कहती हैं कि दिक्यत-नेत्र में हमारा विवाह मत करो, नहीं तो धान कूटना पड़ेगा। किसी-किसी गीत में दिच्या नेत्र की लड़की भी उत्तर-खंगड में विवाह न करने के लिए पिता से कहती हैं; क्यों कि वहाँ, इसको चक्की चलानी पड़ेगी। ३. देश। १. हिमाचल की कन्दरा। ५. भारतीय अथवा प्रवासी यात्री। ६. वेरे हुए हैं। ७. हिमालय-स्पी पहरेदार। ५. गरजता है। ह. की किल। १०. अगुरु नामक सुगन्यित धूप। ११. आकाश।

बिपिन अगम घन सबन बगन बीच, चम्पक कुसुम रंग देवे रे बटोहिया॥ द्रम बट पीपल कदम्ब निम्ब म्हाम बृत्त, केलकी गुलाब फूल फूले रे बटोहिया॥ वोता तूती बोले रामा बोले भेंगरजवार से, पपिहा के पी-पी जिया साले रे बटोहिया॥ सन्दर समूमि भैया भारत के देसवा से, मोरे प्रान बसे गंगा धार रे बटोहिया॥ गंगा रे जमुनवाँ के भगमग<sup>3</sup> पनियाँ से. सरज भमिकि<sup>४</sup> लहरावे रे बटोहिया॥ ब्रह्मपुत्र पंचनद घहरत' निसि-दिन, सोनभद्र मीठे स्वर गावे रे बटोहिया॥ म्रपर म्रनेक नदी उमिंड्-घमिंड् नाचे, जुगन ६ के जदुमा जगावेट रे बटोहिया॥ श्रागरा प्रयाग काशी दिल्ली कलकतवा से, मोरे प्रान बसे सरज तीर रे बटोहिया॥ जाउ-जाउ भैया रे बटोही ! हिन्द देखि आऊ, जहाँ ऋषि चारो बेद गावे रे बटोहिया॥ सीता के बिमल जस राम-जस कृष्ण-जस मोरे बाप-दादा के कहानी रे बटोहिया॥ ब्यास बालमीक ऋषि गौतम कपिल देव, सूतल अमर के जगावे रे बटोहिया॥ रामानुज रामानन्द न्यारि प्यारी रूपकला, ब्रह्म-सुख-बन के भँवर रे बटोहिया॥ नानक कबीर गौर<sup>९</sup> संकर श्री राम कृष्ण, श्रलख के गतिया बतावे रे बटोहिया॥ बिद्यापित कालीदास सूर जयदेव कवि, हुलसी के सरल कहानी रे बटोहिया॥ जाउ-जाउ भैया रे बटोही हिन्द देखि आऊ, जहाँ सुख मूले धान खेत रे बटोहिया॥ बुद्धदेव पृथु बिकमार्जन सिवाजी के फिरि-फिरि हिय सुध ग्रावे रे बटोहिया॥ ऋपर प्रदेस देस सुभग सुघर बेस, मोरे हिन्द जग के निचोड़ रे बटोहिया॥ सुन्दर सुभूमि भैया भारत के भूमि जेहि, जन 'रघबीर' सिर नावे रे बटोहिया १०॥

# महेन्द्र मिश्र

श्राप सारन जिले के 'मिश्रविलया' श्राम (नैनी, छपरा) के रहनेवाले थे। श्राप मामूली पढ़ेलिखे व्यक्ति थे। श्राप रिसक मनोवृत्ति के प्रेमी जीव थे। श्रापक गीतों का प्रचार छपरा श्रीर
श्रारा की वेश्याश्रों ने भोजपुरी जिलों में खूब किया है। वास्तव में श्रापके गीत बहुत सरस, सुन्दर
श्रीर प्रेममय होते थे। जाली नोट बनाने के श्रपराथ में श्रापको एक बार सजा भी हो गई थी।
सन् १६२० ई० के लगभग श्रापकी किवताएँ शाहाबाद, छपरा, पटना, मोतिहारी श्रादि जिलों में खूब
प्रेम से गाई जाती थीं। श्रापने श्रानेक तर्जों के गीतों की रचना की है। श्रापकी किवताश्रों के दो एक
संप्रह भी छप चुके हैं। श्रापकी तीन प्रकाशित रचनाश्रों ('मेघनाथ-वध', 'महेन्द्र-मंजरी' श्रीर
कजरी-संप्रह') का पता मिला है। श्रापने रामायण का भोजपुरी में श्रनुवाद भी किया था, जो श्रबतक
श्रापके वंशाजों के पास है।

(3)

नेहवा<sup>99</sup> लगाके दुखवा दे गइले<sup>92</sup> रे परदेसी सइयाँ<sup>93</sup> ॥टेक॥ श्रपने त गइले पापी, लिखियो ना भेजे पाती<sup>98</sup>, श्रइसे<sup>99</sup> निदुर स्याम हो गइले रे परदेसी सइयाँ। बिरहा जलावे छाती, निंदियो ना श्रावे राती, कठिन कठोर जियरा हो गइले रे परदेसी सइयाँ।

१. बाग। २. भृङ्गराज पत्ती। ६. जगमग (निर्मल)। १. भकोरे के साथ। ५. गरजता है। ६. गुगों का। ५ ज. णादू-जगाना-मोहिनी डालना (विशेषताओं को याद दिलाता है)। ६. गीरांग चैतन्य महाप्रभु। १०. यह कविता 'रचवीर पत्र पुष्प' नामक प्रकाशित पुस्तक से उद्धृत है। ८१. स्तेह। १२. दे गये। १३. स्त्रामी, प्रियतम। १३. चिट्ठी। १५. पेसे।

कहत 'महेन्दर' प्यारे सुनऽहो परदेसी सइयाँ, उद्धि-उद्धि भँवरा १ रसवा ले गइले हो परदेसी सइयाँ॥ (२)

भूमर

श्रवध नगरिया से श्रइली बरिश्रितिया र सुनु एरे अजनी ४, जनक नगरिया भइले सोर सुनु एरे सजनी ॥ चलु-चलु सखिया देखि श्राई बरिश्रितिया, सुनु एरे सजनी, पिहरऽ न लहरा-पटोर सुनु एरे सजनी ॥ राजा दसरथ जी के प्रान के श्रधरवा सुनु एरे सजनी, कोसिला के श्रधिक पिश्रार, सुनु एरे सजनी ॥ कहत 'महेन्दर' भि दंखिले नयनवा, सुनु एरे सजनी, फेर नहीं जुटी संजोग, सुनु एरे सजनी॥

# देवी सहाय

श्चाप शिवभक्त कवि थे श्रोर श्चापकी रचनाएँ बहुत मधुर हुश्चा करती थीं। श्चापकी कजली का उदाहरण प्रो॰ बलदेव उपाध्याय (काशी-विश्वविद्यालय) ने 'कजली-कौमुदी' की भूमिका में दिया है। श्चापकी भोजपुरी रचनाएँ प्राप्त नहीं हो सकीं। एक ही उदाहरण मिला—

सोहे न तोके १० पतलून साँवर-गोरवा १० । कोट, बूट जाकेट, कमीज क्यों, पहिनि १२ बने बैलून साँवर-गोरवा ॥

# रामवचन द्विवेदी 'ऋरविन्द'

श्राप देवघर-विद्यापीठ के साहित्यालंकार हैं। श्राप के पिता का नाम पं॰ रामश्रनन्त द्विवेदी है। श्रापका जन्म-स्थान दुबीली (नीयाजीपुर, शाहाबाद) है। श्राप हिन्दी की भी कविताएँ लिखते हैं। श्राप श्रपने कई हिन्दी-गद्य-लेखों के लिए पुरस्कृत हो चुके हैं। श्रपनी भोजपुरी कविता के लिए भी श्रापको स्वर्ण-पदक मिला है। हिन्दी में श्रापकी कई पुस्तकें निकल चुकी हैं। श्रापका 'गाँव के श्रोर' नामक भोजपुरी कविता-संग्रह प्रकारिश्त है।

लड़ाई के छोर
दुसमन देस के दबावे खाती १3 श्रावत बाटे १४,
दुर मह्या उठऽ श्रव देर ना लगाई जा १५॥
लड़े-भीड़े में तो हम सगरे १६ प्रसिद्ध बानी १५,
श्रावऽ ई १८ बहादुरी लड़ाई में देखाई जा १९॥
लाठी लीहीं २०, सोटा लीहीं, काता २१ श्रो छुदारी लीहीं,
हाथ में गँड़ासा लीहीं श्रागे-श्रागे धाई जा २२।
हमनी २३ के टोली देखि थर-थर जग काँ पे,
पानी में भी श्रावऽ श्राज श्राग धधकाई जा २४॥

१. प्रमर । २. वरात । १. अरे । १. सखी। ५. धूम-धाम, शोर । ६. खो। ७. कामदार साड़ी। ८. आधार। ६. संगोग चटना (मुहावरा) — सुअवसर। १०. तुम्हें। ११. अँगरेजी ठाट-बाट के हिन्दुस्तानी। १२. पहन कर। १३. खातिर, वास्ते। १३. है। १५. खगावें, करें। १६. सर्वत्र। १७. हैं। १८. यह। १६. दिखलावें।२०. खें, धारण करें। २१. खोटी कटारी। २२. दौड़ें। २६. हम खोग। २३, ध्यका दें, प्रव्वित करें।

भीम श्ररजुन द्रोन हमरे इहाँ के हमनी भी ग्राज महाभारत महाबीर बनी, हनूमान धीर मँचाईंजा ॥ बनी, परले. बन्द्क तलवार बान किरिच लोइ ४. ऋोर धम-धम-धम-धम जाडँजा ॥ रन सामने जे ग्रावे उत्तर सरग सिधावेद काटि के रुगड-मुगड गिराइँजा ॥ परताप वीर सिवाजी वो सेरसाह. भाँसीवाली रानी के तो ध्यान जरा लाईजा ॥ लवकुस लइकन से सीखीं जा बहादुरी वो, बिहु<sup>७</sup> तोरि जुबक से घोडा हहनात बाटे. लोहा भभनात बाटे. भंडा बाटे, फहरात कदम बढ़ाई जा ॥ डंटा मिले, खंता<sup>ट</sup> मिले, तलवार भाला मिले, जेहि हथियार मिले से हि लेके से पबीतर<sup>९</sup> वो जमुना से निरमल. गंगा सुभूमि सुन्दर दाग ना लगाइँजा ॥ (२)

# गाँव के ओर

जाहाँ-जाहाँ देखऽ ताहाँ-ताहाँ गाँवबासी लोग. के खिंचड़ी डेढ-डेढ चउरा<sup>५०</sup> मेल-जोल के न बात कतहीं <sup>११</sup> देखात बाटे <sup>१२</sup>. सब कोई अपने बेसुरा राग गावता १३॥ एक दूसरा के न भलाई सोचतारे १४ कोई, कोई श्रलगे ही डफली बजावता। मेल वो मिलाप देख पाईले १५ जाहाँ भी कहीं. करीले १६ चुगुलखोरी भाई के लढ़ाईले १७॥ दुसरा भाई के जब सुनीले बिन्नाह-सादी, बिघिन<sup>१८</sup> पहुँचाईले। बनेला श्रवना कपारे<sup>१९</sup> जब परेला<sup>२०</sup> बिश्राह कभी, घर-घर जाके सिर नवाईले<sup>२१</sup>॥ सबके दसरा में श्रस-तस<sup>२२</sup> श्रपना में रथ-श्रस<sup>२3</sup>. चलीले मगर नाहीं केह से चिन्हाईले २४॥ भूठ के करीले साँच, साँच के करीले भूठ. दुखिया के मुखिया कहाईले॥ तबो हस

१. हमारे यहाँ । २. थे। ६. प्रलय । ८. लेकर । ५. स्वर्ग ! ६. सिवारे, गये, स्वर्ग-सिवारना (मुहावरा) = मर जाना ।

•. न्यूह । ८. खनित्र (जमीन खोदने का औजार) । ६. पवित्र । १०. चावल (डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना) । ११. कहाँ ।
१२. है। १३. गाते हैं । १८. सोचता है। १५. पाता हूँ । १६. करता हूँ । १७. लड़ाता हूँ । १८. विकन । १६. सिर पर ।
२०. पड़ता है । २१. नवाता हूँ । २२. पेसा-वैसा । (सुस्त) । २६. रथ की तरह तेज । २८. पहचान में आता हूँ ।

.

एक-दूसरा के खान-पान के छोड़ावे खाती<sup>9</sup>, ऐड़ी से पसीना हम चोटी ले चढ़ाई ले। छोट-मोट गाँव बा हमार पर श्रोकरो में<sup>2</sup>, गोल बर्धवाके<sup>5</sup> हम सब के जुक्साई ले॥

# भिखारी ठाकुर

भोजपुरी के वयोवृद्ध कवि 'भिखारी ठाकुर' पहले शाहाबाद जिले के निवासी थे; पर श्रब उनका गाँव गंगा के कटाव में पड़ कर सारन जिले में चला आया है । उनके गाँव का नाम कुतुपर है। वे बहुत कम पढ़े लिखे हैं। लड़कपन में वे गायें चराया करते थे। जब सयाने हुए, तब अपना जातीय पेशा करने लगे-हजामत बनाने लगे। वे खड़गपुर (कलकत्ता) जाकर अपने पेशे से जीविका उपार्जन करने लगे। वहीं पर रामलीला देखने से उनके मन में नाटक लिखने और श्रभिनय करने का उत्साह हुन्ना। उन्होंने भोजपुरी में 'बिदेसिया' नामक नाटक लिखा। उसका श्रभिनय इतना लोकप्रिय हुत्रा कि उसे देखने के लिए हजारों दर्शकों की भीड़ होने लगी। खड़गपुर से जगन्नाथपुरी भी गये थे। वहाँ उनके मन में तुलसीकृत रामायण पढ़ने का अनुराग उत्पन्न हुआ। 'रामचरितमानस' को वे नित्य पढ़ा करते थे। उसी प्रन्थ के बराबर पढ़ते रहने से कविता लिखने को प्रेरणा हुई। उनकी भोजपुरी कविता में अनुप्रास के साथ श्रंगार, करुण आदि रसों का अच्छा परिपाक हुआ है। उन्होंने कई नाटक समाज-सुधार-सम्बन्धी भी लिखे हैं। उन्होंने एक नाटक-मराडली भी संगठित की है, जिसके आकर्षक अभिनय की धूम भोजपुरी-भाषी जिलों में बहुत श्रधिक है। भोजपुरी के सुविस्तृत चेत्र की जनता पर उनके नाटकों का श्रद्भुत प्रभाव देखकर श्रेंगरेजी सरकार ने उन्हें रायसाहब की उपाधि दी थी श्रीर प्रचार-कार्य में भी उनसे सहायता ली थी। राष्ट्रीय सरकार से भी उनको पदक और पुरस्कार मिल चुके हैं। आकाशवाणी में भी उनके श्रभिनय श्रीर गीत बड़े चाव से सुने जाते हैं। भोजपुरी में प्रकाशित उनकी रचनाएँ निम्नांकित हैं—(१) बिदेसिया, (२) भिखारी-रांका-समाधान, (३) भिखारी चउजुगी, (४) भिखारी जयहिन्द खबर, (५) नाई पुकार, (६) किलियुग बहार, (७) बिरहा-बहार, (६) यशोदा-सखी-संवाद, (६) बेटी-वियोग, (१०) विधवा-विलाप, (११) हरि-कीत्त न, (१२) भिखारी-भजनमाला, (१३) कलयुग बहार-नाटक, (१४) बहरा-बहार, (१५) राधेश्याम-बहार, (१६) घीचोर-बहार, (१७) पुत्रवध नाटक, (१८) श्रीगंगास्नान, (१९) भाई-विरोध, (२०) ननद-भौजाई, (२१) नवीन बिरहा, (२२) चौवर्ण पदवी, (२३) बुढ़ साला का बयान त्रादि।\*

(१)
छुछनवलऽ ४ जिञ्चरा बावू भारे,
रस के बस मतवाल भइल मन, चढ़ल जवानी जोर ॥
दिनो रात कबो कल ना परत बा७, गुनत-गुनत होत भारे ॥
छुछनवलऽ जिञ्चरा ।।।।।
बाल-बिरिध एक संग कई दीहल ०, पथल ११ के छाती बा तोर ।
कहत 'भिखारी' जवानी काल बा, मदन देत भकभोर ।।
छुछनवलऽ जिञ्चरा ।।।।।
—('बेटी-वियोग' से)

रं. खातिर, वास्ते। २० उसमें भी। २० गोल बाँधकर = दल बनाकर। श्इन सब पुस्तकों के प्रकाशक हैं —श्री दूधनाथ। पुस्तकालय पंगड प्रोस, ६३ स्तापट्टी, कलकत्ता। ८० तरसाया, तङ्गा-तङ्गाकर ललचाया। ४० बाप, पिता। ६० हुआ। ७० पड़ता है। द. सीचते-सोचते । ६० वृद्ध। १०० कर दिया। ११० परथर।

(२)

चलनी के चालल दुलहा सूप के भटकारल है। दिश्रॅका के लागल बर दुश्रारे बाजा बाजल है।। श्रॉवा के पाकल द दुलहा भॉवा के भारल हैं। कलछुल के पाकल बकलोलपुर के भागल के श्रॉवियाँ में श्रन्हवट वा छावल के है। सासु के श्रॅवियाँ में श्रन्हवट वा छावल के है। श्राह के के देखा बर के पान चमुलावल के है। श्राम लेखा विपाकल के दुलहा गाँव के निकालल के है। श्राम लेखा विपाकल के दुलहा गाँव के निकालल के है। श्राम के लागवल के बर चटक के देवा के भावल के है। भाउरी विवास है। कहत 'भिखारी' हउवन के राम पहिरावल है। कहत 'भिखारी' हउवन के राम के बनावल के है। —('बेटी-वियोग' से)

(३)

सैंया घर बइठवले<sup>२७</sup> से. श्रपने लोभइले<sup>२८</sup> परदेस रे बिदेसिया ॥ चढ़ली जवनियाँ बैरन<sup>२९</sup> भइली<sup>30</sup> हमरी से. के मोरा हरिहें<sup>39</sup> कलेस रे बिदेसिया।। दिनवाँ बितेला सङ्गाँ बटिया<sup>3२</sup> जोहत तोर. रतिया बितेला जागि-जागि रे बिदेसिया॥ भरी राति गइले<sup>33</sup> पहर राति गइले करेजवा में र्याग रे बिदेसिया ॥ श्रमवाँ मोजरि गइले<sup>3४</sup> लगले टिकोरवा<sup>3५</sup> से. दिन-पर-दिन पियराय<sup>3६</sup> रे एक दिन बहि जइहें जुलमी बयरिया<sup>30</sup> से।। डाढ़ पात जइहें भहराय<sup>3८</sup> रे बिदेसिया॥ भभकि<sup>ड९</sup> के चढ़लीं में श्रपनी चारों श्रोर चितवों चिहाइ४० रे बिदेसिया ॥

र. खलनी। २. चाला हुआ (खलनी में आटा चालने पर चोकर बाहर निकल जाता है। दुलहे का मुँह भी चोकर की तरह रुखली। २. पटका हुआ (स्प से फटकने पर अल में से कूड़ा-कचरा निकल जाता है, दुलहे की स्रत वैसी ही है।) इ. दीमक (दुलहे के चेहरे में दीमक लगने का भाव है, शीतला के गहरे और घने दाग पड़ जाना)। पर द्वारा ६. पका हुआ (कुम्हार के आँवा में पक्षने पर मिट्टी के बर्तनों में जैसे लहसन का दाग पड़ जाता है, वैसे ही दुलहे के बदन में थड़वे हैं।) ७. पककर काली हुई ईंट। ज्ञ माड़ा हुआ आँवा से मज़ने पर देह में जैसा रुखड़ापन आ जाता है, वैसा ही दुलहे का रुखड़ा शरीर है। ज्ञ काली। १०. बकलीलपुर चवीड़ मों और गैवारों का गाँव। ११. मागा हुआ—अर्थात, इस दुलहे का रुखन वेवकूफों में भी न हो सका। १२. अवशा है। १३. आकर के। १५. चवा-चवाकर मुह में चुलाना। १६. सहरा। १७. पका हुआ (पका आम=महावृद्ध मरणासल)। १८. निकाला हुआ, खदेड़ा हुआ। १६. वे-शबर। २०. घट शीला। २१. बड़ली का वाप। २२. अच्छा लगा। २३. मीर। २२. है। २५. बनाया हुआ (राम का बनाया, व्यंग्यपूर्ण मुहावरा)। २६. कराकर। २७. बैटाया। ज्ञ जुमा गया। २६. हुश्मन। ३० हुई। ३१. हरण करेंगे। ३२. बाट, राह (बाट जोहना =प्रतीचा करना)। ३३. बीत गई। ३६. मुंजराना, मंजरी प्रस्तुटित होना। ३५. आम का कीटा टिकोला। ३६ पियराना, रंग चढ़ना। ३०. वयार (इल्मी ह्वा=अाँधी)। ३८. प्रष्ट हो जायगा, गिर जायगा। ३६. चिनता ववाला से व्यपहोकर। ४०. चौंककर। (अन्तिम पंक्तियों में रसाल-वृत्त से कामिनी के तन की तुलना है। मंजरी से यौवन के प्रस्तुटन का, टिकोला से खाती उठने का, पियराने से जवानी की लाली चढ़ने का, आँधी से कामोत्तेजना के मकोरे का और डाल-पात गिरने से प्रथार हो जाने का संकेत हैं।)

कतह न देखों रामा सहयाँ के सुरतिया से, जियरा गइले मुरभाइ रे बिदेसिया।। -('बिदेसिया' नाटक से)

(8)

मकइया हो ! तोर गुन गुँथवर माला ॥ भात से तरत भव, लावत गरीब लव,<sup>3</sup> पूरा-पूरा पानी दित्राला । । टेका। भँजा<sup>५</sup> भरि भोरी-मारी<sup>६</sup> जहँतहँ खोरी-खारी<sup>७</sup> खात बाइन<sup>८</sup> बाल गोपाला ॥ धने हऽ धनहरा १० ढाठा ११ खाले लगहर १२ नाठा, १३ लेंढ़ा १४ घोनसारी १७ में भोंकाला १६ ॥ सातु-मरचाई-नून खइला १७ से सुखेला १८ खून, साधू लेखा १९ रूप बनी जाला।। दारा २० गूर्र २१ दही मन, कृष्ण कृष्ण कही-कही, मुँहवाँ में माजा २२ बुक्ताला २३॥ भुट्टा-भगवान से बिमान खास त्राई जात, मन बैकुएठे चिल जाला<sup>२४</sup>।। करत 'मिलारी' खेला सूरदास<sup>२५</sup> जइहन मेला, गंगा तीरे बहुत बोश्राला।। मकइया हो ! तोर गुन गुँथव माला ॥ —('भिखारी-भजन-माला' से)

#### द्धनाथ उपाध्याय

त्रापका जन्म हरिछपरा ( बलिया ) में हुत्रा था। त्राप 'रामचरितमानस' श्रौर **बँ**गला 'कृतबास-रामायए' के बड़े अनुरांगी थे। आपके पिता पं॰ शिवरतन उपाध्याय थे। आपने एक बार गोरचा क त्रान्दोलन उठाया था, जिसका प्रवल प्रभाव केवल बलिया जिले में ही नहीं, त्रान्य भोजपुरी जिलों में भी पड़ा था। उन्हीं दिनों श्रापने त्रपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'गो-विलाप छन्दावली' की रचना चार-भागों में की थी। उसकी भाषा ठेठ भोजपुरी है। देहात की जनता में आपकी रचनाएँ बड़ी प्रभाव-शालिनी सिद्ध हुई हैं । आप बड़े अच्छे वक्ता भी थे । आपने 'हरे राम पचीसी', 'हरिहर शतक', 'भरती का गीत', 'गो-चिटुकी-प्रकाशिका' आदि पुस्तकों की भी रचना की है। आप सरल, बोल-चाल के शब्दों में दुरूह श्रीर गहन विषयों को सुन्दरतापूर्वक व्यक्त कर देने में बड़े प्रवीगा थे। \*

> त्राजि कालिह<sup>२६</sup> गइया के दसवा<sup>२७</sup> के देखि-देखि हाइ हाइ रे फाटति बाटे छतिया। डकरि-डकरि डकरति बाटे जीभिया निकालि के बोलति बाटे बतिया २८। ताहू पर हाइ निरदइया<sup>२९</sup> हतत<sup>30</sup> बाटे. गइया का लोह<sup>39</sup> से रॅगत वा धरतिया। श्रगवाँ <sup>3२</sup> के दुख-दुरदसवा <sup>33</sup> के सोचि-सोचि, ज़ग नियर<sup>38</sup>बीतित बाटे

१. मकई, भुट्टा । २. गूँथूँगा ( गुणगान करूँगा) । ३. तव लगाना निह लगाना । १. दिया जाता है (मकई का मात सींभते समय बहुत पानी सोखता है)। ५. चबेना। ६. कोखी की कोखी। ७. गली-गली में। ८. हैं। ६. धन्य। १०. मकई के पीये में से निकली हुई मंजरी, जो धान की बाल की तरह होती है। ११. मकई के पीये का डंठल । १२. दधार गाय-मेंस । १६. विसुखी हुई गाय-मेंस । १८. मकई के दाने निकाल लेने के बाद, जी लुखड़ी बचती है । १५. भाड़, जिसमें स्खे पत्ते फोंककर अन्न स्नने के लिए बाल् गरम की जाती है। १६, भोंका जाता है। १७, खाने से। १८. सूखता है १६. सहरा। २०. मकई की दिलिया। २१. गुड़। २२. मजा। २३. मालूम पड़ता है। २८. चला जाता है। २५. जन्मांच। \* 'विषया के कवि और लेखक' पुस्तक के आधार पर—लेखक। २६. आज-कल। २०. दशा। २८. वात। २६. निर्देय । ३०. वध करता है । ३१. लहू । ३२. अगले युग । ३३. दुर्दशा । ३८. सहरा ।

हमनी का सब केंहू गह्या का दुखवा के, तिनको तिरिनवो नियर ना गनत बानी । रात-दिन कठिन-कठिन दुख देखि-देखि स्रागा-पाछा बतिया के कुछुना सोचत बानी।। स्राजि-काल्हि हम खह्ला-खह्ला बिनु मूस्रतानी , स्रागाँ त एहु से कठिन दुख देखतानी। सिरी रघुनाथ जी हरहु दुख गह्या के, हमनी का दुख के समुन्दर हुबत बानी।।२।।

#### माधव शुक्ल

पं० माधव शुक्ल हिन्दी के प्रतिष्ठित किव थे। आप प्रयाग के निवासी थे। आपका पूरा परिचय 'किविता-कौमुदी' के दूसरे भाग में छपा है। आपके पिता का नाम पं० रामचन्द्र शुक्ल था। आप वीर रत के अच्छे अभिनेता थे। आपकी भोजपुरी में इलाहाबाद की बोली की मतलक है। आपके 'महाभारत' नाटक (पूर्वार्क्ष) में एक भोजपुरी सोहर मिला है। वह नीचे दिया जाता है—

#### सोहर

जुग जुग जीवें तोरे ललना है, मुलावें रानी पलना है, जगत सुख पावहंट हो। बजै नित श्रनन्द बधैया है, जियैं पाँचौ है भैया, हमन कहँ मानहं हो। धन धन कुन्ती तोरी कोख है, सराहै सब लोक, सुमन बरसावहं हो॥ दिन दिन फूलरानी है फूलें, दुश्रारे हाथी मूलें, सगुन है जग गावहं हो॥

# राय देवीप्रसाद 'पूर्ण'

श्रापका पूर्ण परिचय 'कविता कौ मुदी' (भाग द्वितीय) में प्रकाशित है। आप कानपुर के निवासी बड़े प्रसिद्ध वकील और हिन्दी के यशस्वी सुकवि थे। आप स्वनामधन्य श्राचार्य महावीर-प्रसाद द्विवेदी के परम मित्र थे। आपकी एक भोजपुरी रचना 'कविता कौ मुदी' के दूसरे भाग से यहाँ दी जाती है। इसमें उत्तर-प्रदेश की भोजपुरी का पुट है—

#### बिरहा

श्च च छुं- श्च च छुं कु खवा बीन रे मिलिनियाँ १ गूँ घि लाव नीको निको १ हार । कुलन को हरवा गोरी गरे १ बहार ॥ हिर भजना—करु गौने के साज ॥ चैत १ मास की सीतल चाँदनी रसे-रसे २० डोलत बयार । गोरिया डोलावे बीजना २१ रे पिय के गरे बाहीं डार ॥ हिर भजना—पिय के गरे बाहीं डार ॥

१. त्या। २. गिनते या सममते हैं। १. मरते हैं। १. इससे भी। ५. हरण करो। ६. बचा। ७. पतना, भूता ८. पाता है। ६. आनन्द-बधावा! १०. पंच पायडव। ११. गर्भ (कुचि)। १२. वरसाते हैं। १६. पूत के समान सुकुमार रानी। ११. मंगल-गीत। १५. मालिन। १६. अच्छे-अच्छे। १७. गते में। १८. डाल्ँगा। १६. चैत्र मास। २०. मन्द-मन्द। २१. व्यजन, पंखा।

बागन माँ कचनरवा फूले बन टेसुग्रा रहे छाय। सेजिया पे फूल भरत रे जबही हाँस-हाँस गोरी बतरायर। हरिभजना--हँसि-हँसि गोरी बतराय। हर बर साइति 3 सोधि ४ दे बह्मनवा 4 भरनी व दिहिस बरकाय । पाछे रे जोगिनियाँ द सामने चेंदरमा गोरिया का लावहूँ लेवाय॥ हरिभजना-गोरिया का लावहँ लेवाय ॥ कोउ रे पहिने मोतियन माला, कोउ रे नौनगा हार॥ गोरिया सलोनी मैं करों रे अपने गरे का हरिभजना-- ग्रपने गरे श्रामन कके कोइलिया<sup>५०</sup> रे मोरवा करत बन सेजिया बोलै गोरिया रे सुनि हुलसै ११ जिय हरिभजना-सुनि हुलसै जिय मोर ॥ काहे का बिसाही १२ रंग पिचकरिया काहे धरी अबिरा १३ में गाय॥ होरी १४ के दिनन माँ गोरी १५ के तन माँ रंग रस दुगुन दिखाय॥ हरिभजना--रँग रस दुगुन दिखाय॥ बुलावी नीवा<sup>१६</sup> बरिया<sup>१७</sup> श्रवहीं बुलावह कहार। गोरी के गवन की साइति आई करि लाउ डोलिया तयार॥ हरिभजना--करि लाउ डोलिया तयार ॥

# शायर मारकगडे \*

मारकरहेजी ब्राह्मए। थे। बनारस के सोनारपुरा मुहल्ले में शिवालाघाट के रहनेवाले थे। आपने नृत्य कला में काफी ख्याति प्राप्त की थी। आपकी कजलियाँ मशहूर थीं। आपने विद्षक मरहली भी कायम कर ली थी। आपके अखाड़े की शिष्य-परंपरा अब भी है। आपकी मृत्यु सन् १६४० ई० में हुई थी। आपकी कविता की भाषा बनारसी भोजपुरी है।

(1)

### कजली

चरला मँगइबै<sup>9</sup> हम, सइयाँ से रिश्चियके<sup>9</sup>, श्रलईपुरा<sup>2</sup> पठायके ना। काते राँड पड़ोसिन घर में, संभा-सुबह और दोपहर में, हमको लजवावे गान्धी की बात सुनायके, ऊँच नीच समुभायके ना।। हमहू कातब कल से चरला एक मँगाय के, रुई घर धुनवाय के ना रख़बे<sup>29</sup> सूत स्वदेशी कात, मानव गान्धी जी की बात।। गोइयाँ <sup>22</sup> वहीं सूत पहिनब,<sup>23</sup> श्चापन बिनवाय<sup>28</sup> के, चरला रोज चलाय के ना।।

१. टेस् (पलारा) का फ्ला २. थातें करती है। २. ग्रुम वड़ी। १. शोध दो। ५. ब्राह्मण, पंडित। ६. मद्रा ७. बचा कर। ८. योगिनी सुखदा वामे = यात्रा के समय जोगिनी का पीछे या वामभाग में रहना ग्रुम है और चन्द्रमा का सामने या दाहिने रहना सुखद हैं। ६. कोई। १०. कोयल। ११. हुलसता है, प्रसन्न होता है। १२. खरीद्ँ। १६. अधीर। १४. होली। १४. सुन्दरी। १६. नाई, हजाम। १७. यारी (पक जाति)। ३ 'मारकंडेदास' नामक पक कि का परिचय रचनाओं के उदाहरण-सहित, इसी पुस्तक के १८६ पृष्ठ पर दिया गया है। दोनों भिन्न जान पड़ते हैं; क्योंकि शायर मारकंडे ने राष्ट्रीय माव की किता लिखी है। चलेखक। १८. मँगाऊँगी। १६. हठ करके। २०. बनारस के पक मुहुबले का नाम, जिसमें अधिकतर जुलाहे रहते हैं। २१. रखूँगी। २२. साथी। २३. पहनूँगी। २४. जुनवाकर।

कुरता लड़कन के सीग्रइवे, वाकी सहयाँ के पहिरह्वे। श्रपनी घोती पहनब घानी रंग रॅगाय के, चलब फिर श्रठलायके ना।। केहू तरह बिताइब श्राज, कल से हमहू लेब सुराज। कजरी 'मारकण्डे' की गाय, पीउनी घरे बनाय के ना।।

(२)

का सुनाई हम भूडोल के बयनवार ना।

हो बयनवा ना, हो बयनवाँ ना।। टेक।।

जबकी अग्रयल तो भूडोल, गैल पृथ्वी जो डोल।

हीले लागल सारे सहर के मकनवाँ ना।।

जेहिया अमावस के मान, रहलें कुम्म के असनान।
वोही रोज पापी आयल तूफनवा ना।।

करके आयल हर-हर-हर, गिरल केतनन के घर।

जबकी डोल गइलें घर औ अगनवाँ ना।।

सहर दरभंगा अउर मुंगेर, भइलें मुजफ्फरपुर में देर।
चौपट कइलस के मिजाज कहत भारक पढ़ें महराज।

मिली काहे के मिजाज कहत भारक पढ़ें महराज।

अब तो आय गइले हे सखी! सवनवाँ १९ ना।।

### रामाजी

श्राप सारन जिले के श्राम सरेयाँ (डा॰ हुसेनगंज, थाना सिवान) के रहनेवाले सन्त गृहस्थ किव थे। श्राप राम के बढ़े भक्त थे। तमाम घूम घूम कर रामजी का की त्तन किया करते थे। श्रापकी रचना भोजपुरी श्रीर खड़ीबोली दोनों में हुश्रा करती थी। सन् १६२६-३० ई० में श्रापके संकी त्तन की बड़ी घूम थी। श्रापकी मृत्यु ३० श्रीर ४० ई० के बीच कभी हुई। 'कल्याए।' के 'सन्त-श्रंक' में श्रापका जिक किया गया है। श्रापकी कुछ रचनाओं में श्रवधी भोजपुरी का मिश्रण है। 'श्री रामजन्म-बधैया', श्रीर 'सीताराम-विवाइ-संकी त्तन' † नामक पुस्तिका से निम्नलिखित गीत उद्धृत किये जाते हैं—

#### (१) सोहर

मिचया १२ बैठल रानी कोसिला बालक मुँह निरखेली १३ है। ललना मेरा बेटा पान के श्राधार; नयन बीच राखि १४ है।। कोसिला का भैले श्री रामचन्द्र, केकई का भरत १५ नु है। ललना लञ्जमन-सन्नुहन सुमित्रा का, घर-घर सोहर है॥ गाई १६ के गोबर मँगाइ के, श्रँगना लिपाइल १७ है।

१. सिवाऊँगी। २. वर्षमा १ ६. जिस समय। ३. खगमगाने लगा। ५. नगर। ६. जिस दिन। ७. आया। ८. कितनों का। ६. किया। १०. मिजाज मिलना (मुहावरा) = चंचल चित्त की स्थिति का पता लगमा। ११. आवर्ष मास (सावन की बहार आने पर भी भूकम्पध्वस्त स्थानों के लोगों के मन में उल्लास नहीं है।) \* सन् १६६३ ई० की १३ जनवरी को, माच-संक्रान्ति के दिन, बिहार में भीषया भूकम्प हुआ था, उसी का वर्षान है। † दोनों पुस्तिकाओं का प्रकाशक — भागव पुस्तकालय, गायदाट, बनारस। वि० स० २००० प्रकाशन-काल। १२. एक आदमी के बैठने-भर की छोटी-सी खाट। १६. देखती हैं। १३. रख्रुँगी। १५. पादप्रयेषेक शब्द। १६. गाय। १०. लीपा गया।

त्वलना गज मोती चौका पुर इल रे, कलसा घराइल है। पनवा पेसन बबुद्या पातर सुपरिया पेसन दुरहुर है। त्वलना फुलवा ऐसन सुकुमार, चन्दनवा पेसन गमकेला है। 'र मा' जन मके सोहर गावेले गाई के सुनावेले है। जलना जुगजुग बाढ़े पहवात १० परम फल पावेले है।

(२)

### तिलक-मङ्गल-गान

श्राजु श्रवधपुर तिलक श्रइले १ ॥ टेक ॥
पाँच बीरा १२ पान, पर्चाम सुपारी, देत दुलहकर हाथ ॥
पीतरंग घोती जनक पुरोहित, पांहरावत १ हरणात १४ ।
चौका-चन्दन पुरि १५ वैठे सुन्दर दुलहा, सबमें सुन्दर रघुनाथ ॥
साल दोसाली जिह्त कनकमिन, बसन बरनी नाहिं जात ।
कान में कनक कं कुणडल सोभे, क्रीटमुकुट सोभे माथ ॥
नर्रियल चन्दन मंगल के मूल, देत श्रसिर्फ सुहाथ ।
दही पान लेई जनक पुरोहित, तिलक देत मुसकात ॥
देवगन देखि सुमन बरसावत ६ हर्ष न हृदय समाय १७ ।
'रामा' जन यह तिलक १८ गावे, विधि १९ बरनी नहीं जाय ॥

# **चंचरीक**

'चंचरीकजी' भैंसाबाजार (गोरखपुर) के रहतेवाले हैं। श्रापका पूरा नाम जात नहीं हो सका। श्रापको रवी हुई 'ग्राम गोत जिल' नामक पुस्तक का द्वितीय संस्करण मिला है। यह हितेषी प्रिंटिंग नर्क्स (बनारस) द्वारा सन् १६३५ ई० में छपी थी। या पुस्तक २०० पृष्ठों की है। इसमें राजनीतिक जागृति के विभिन्न निषयों के प्राम गीत हैं। सोहर, भूमर, जँतसार, विवाह, गाली श्रादि सभी तरह के गीत इस हैं। श्रापने इन गीतों की रचना सन् १६२५ से १६३२ ई० तक की श्रवधि में की थी। इस पुस्तक का परिचय लिखते हुए पं० रामनरेश त्रिपाठी ने श्रापकी बड़ी प्रशंसा की है। इस पुस्तक के सम्बन्ध में देश के महान् नेता श्रों ने भी प्रशंसात्मक सम्मति प्रकट की है।

चचरीक जी ने श्रापने गीतों के विषय में स्वयं लिखा है—'मैंने प्रथम संस्करण के प्रकाशित होने के पहते इस 'गीत ज ले' के दो चार गीत नमृते के तौर पर महामना पं मदनमोहन मालवीय श्रीर अद्धेय डा॰ भगवानदास जी को सुनाय थे, जिन्हें सुनकर मालागियजी का गता करुणा के मारे भर श्राया। पर, श्रीभगवान दास जी तो इने सम्हाल नहीं सके। श्रावेक व्यक्तियों के सामने उनकी श्राखों से सावन भादों की माड़ी लग गई। मेरी भी श्राखों डवडवा श्राई । श्रद्धेय भगवानदासजी ने खुले तौर पर कहा कि जो रस सु हे इन गीतों में मिला, यह बड़े काव्यों में भी नहीं मिला।'

१-२. चीका पुरना=मंगव-कर्म में अमान को गोवर से पोतकर तयबुलचूर्ध से चित्रित करना। १. ताम्बूलपत्र। १. सुपारी, प्रीफिल। ५. चंचल। ६. प्रत्न। ०. सुगन्ध दता है। ८. गाते हैं। ६. सुनाते हैं। १०. नारी का सुहाग। ११. आया। १२. वंदे। १६. पहनाते हुए। १८. प्रस्तात हैं। १५. एच करके। १६. क्रसाते हैं। २५. समाता है। १५. विवाह के पहले वर्ष्णन-विधि। १६. तैयारी, आयोजन।

(५) सोहर

जेहि घर जनमे ललनवाँ त श्रोहि घर धनि-धनि हो।
रामा, धनि-धनि कुल-परिवार, त धनि-धनि लोग सब हो।।
बँसवा के जरिया जनमई बाँस तठ रेड्वा के रेड् जनमई हो।
रामा, देवी कोखिया जनमें देव खा, त देसा के कम अवह हो।।
होनहर विरवा के पतवा चीकन भल लागई हो।
रामा, पुतवा के श्रोइस लल्लनवा निरिष्ण मन बिहसत हो।।
रेड्ड-देडु सिख्या श्रसीस, ललन हुँवि चृमह हो।
रामा, गोदिया में लेह लपट वहु, हियरा जुड़ावहु हो।
भारत जननी के बिनिहें संवक्ता,त मोर पूत हो इहहूँ हो।
रामा, श्रस पूत जुग जुग जीयं तहरे रे हम श्रसीसत हो।।

(२) साहर

कोसिला के गोदिया में राम, कन्हेंया जसोदा के हो ॥ रामा, साँवर बरन भगान, त पिरथां १९ के भार हरले हो ॥ जननी के कोखिया में मोता १२, तिलक १३, लाला १४, देसवन्धु १५ हो ॥ रामा, गाँधी बाता, बरलस १६, जवाहिर तठ देसवा के भाग जगले हो ॥ कमला १७, सरोजनि १८, अस देवा, तठ घर-घर जनमइ हो ॥ रामा, राखि लिहली देसवा के लाज, तठ धनि धनि जग भइले १९ हो ॥ बहुआ र २० के कोखिया में सर्तति, श्रोइसहिं २९ जनमहि हो ॥ रामा, कुल होखे अब उजियार २२, बधइया २३ भल बाजइ हो ॥ धनि-धनि बहुआर भिगया २४, तठ अस जनमब सन्ति हो ॥ रामा, देखि देखि पुतवा के मुँहवा, तठ हियर। २५ उमिड श्राइ हो ॥

# मनन द्विवेदी 'गजपुरी'

श्रीमन्न द्विवेदी का जन्म स्थान गजपुर (पो॰ बाँसगाँत, गोरखपुर) था। श्रापके पिता हिन्दी के किव पं॰ मातादीन द्विवेदी थे। गजपुरीजी हिन्दी के श्र छे किव थे। श्राप भोजपुरी के मी बहे सुन्दर किव थे। श्राप भोजपुरी रचनाएँ भोछंदर नाथ' के उपनाम से लिखा करते थे। श्रापके जोगीझा गीत भी बहुत प्रसिद्ध थे। श्रापकी 'सरविरिया' नामक भोजपुरी के वता पुस्तक श्राई॰ सी॰ एस्॰ परीचा के पाट्य कम में थी। श्रापका परिचय किवता-कौमुदी के द्वितीय भाग में प्रकाशित है।

(3)

खुडबे<sup>२६</sup> फुलाइल बा<sup>२७</sup> सरसो श्रोदन्ने बाटे सेमर लाल दुलाई<sup>२८</sup>। बारी<sup>२९</sup> में को इलि<sup>30</sup> बोलिन्शा<sup>39</sup>, महुश्रा<sup>32</sup> के टराटप देन सुनाई।।

१. बन्ना। २. धन्य-६न्य। २. जड़, नृता। १. जनमता है। ५. गर्भ, वृत्ति। ६. होनहार विरवान के होत चीकने पात (कहावत)। ७. वैसे। ८. सच्चा। ६. पैदा हुआ। १० तुम्हारे। ११. पृथ्वी। १२. मोतीवाल नेह्स । १६. लोकमान्य तिलकः। १८. लाका जाजपतराय १५. देशवन्धु चितरं कनदासः। १६. सरदार वक्तमनाई पटेलः। १०. श्रीमती कमला नेह्स। १८. श्रीमती सरीजिनी ना हूं। १६. हुआ। २०. वधू । २१. वैहे ही। २२. उक्ववतः। २३ वधावा। २८. माप्य। २५. हृद्य। २६. सुल, अच्की तरहः। २७. पूर्वी हुई है। २८. हृद्यी-नप्तिस रजाई। २६. पुलवारी, उपवनः। १०. कोकिलः। ११. क्ष्मती है। १२. मधूक वृत्ता।

के मोरा भाँभ मृदंग बजाई श्रा<sup>9</sup> के संग भूमिके भूमिर<sup>2</sup> गाई। के पिचकारी चला-चला मारी श्रा के श्रॅगना<sup>3</sup> में श्रबीर उड़ाई॥ (२)

चाचर ई तर घर द्यापन बा का दुंबारे खड़ा हो सँकोचत बाटर। का घर के सुध श्रावितिद्या वा खिन्ह्या दे खड़ा होके सोचत बाटर।। मान जा बात हमार कन्हेया चलर हमरे घर भीतर श्रावर नींद श्रकेले न श्रावितिश्रा कहनी किहिहर कुछ गीत सुनावर।।

काटि कसइली मिलाइ के चूना तहाँ हम बैठि के पान लगाइब ।। फागुन में जो लगी गरमी तोहके १० ग्रेंचरा ११ से बयार दुलाइब ।। बादर जो १२ बरसे लगिहें तोहसे बछक १३ घरवा में बन्हाइब १४ । भीजि १५ के फागुन के बरखा १६ तोहँके हम गाके मलार सुनाइब ॥ (४)

जाये के कइसे १७ कहीं परदेसी रहड भर-फागुन १८ चहत १९ में जइहड२०॥ चीटी लिखा के तुरन्त पटइहड तिलाक २१ हड२२ जो हमके भुलवइहड२३॥ चार महीना घरे रहिहड२४ बरसाइत २५ का पहिले चिल श्रइहड॥ धानी दुपट्टा श्रोदा हमके तुहुँ २६ सावन में भुलुशा भुलवइहड॥॥

# सरदार हरिहर सिंह

श्राप चौंगाई (शाहाबाद) के निवासी हैं। श्रापने सन् १६२१ ई० के श्रान्दोलन में श्रसहयोग किया था। तब से श्राज तक काँगरेस के सेवक रहे। दो बार विधान सभा के सदस्य रह चुके हैं। श्रापकी भोजपुरी-रचनाएँ सुन्दर होती हैं। राष्ट्रीय कविता सुन्दर लिखते हैं। श्रापके कई राष्ट्रीय गीत जन-श्रान्दोलन के समय भोजपुरी जिलों में खूब प्रचलित थे।

#### (१) महात्मा गांधी के प्रति

धीरे बहु धीरे बहु पछुक्रारेश्वेत्रशियारे धमवारेश से बदरीं के करहु रखवरियां की । जुग-जुग जोहे जेहि जगत पुरातन धरती पर उत्तरेला पुरुप सनातन नाहीं बड़्रप् वर्सेख-चक्र, नाहीं गदाधारी नाहीं हउवे के दसरथ-सुत धनुधारी, कामहे अध्यय पीत नाहीं, सुरली श्रधर नाहीं

र और । र पक प्रकार का लोक गीत । इ. आँगन, प्रांगण । इ. यह तो । प. आती है। इ. संभा, स्तम्भ ( संभे से खगकर खड़ा होने का मतलब—िठिठक कर संकोच में पड़ जाना।) ७. कहानी। द. सुपारी। इ. लगाउँगी, बनाउँगी। १०. तुमको। ११. अंचल। २२. यदि। १३. गाय का बलड़ा, गोवस्स। १३. वँधवाउँगी। १५. भींगकर। १६. वर्षा। १०. केंसे। १२. फालगुन नास-भर। १६. चैत्र नास। २०. जाओगे। २ . रापय। २२. है। २३. बिसार देना। २८. रह जाना। २५. वर्ष ऋतु। २६. तुम्हीं। २७. परिचमी। २८. वायु। २६. धूप, धाम। ३०. बादला। ३१. रखक। ६२. है। १३. केंसे। १३. कन्षे पर। भवह कविता आरा नगर ( बिहार) से प्रकाशित मासिक 'प्रनोरंजन' के प्रथम पर्व के पक अंक में खपी थी।

साक्य-रजपुती नाहीं, बनल भिलारी। श्रवकी<sup>२</sup> श्रजब रूप धहले गिरधारी॥ (२)

राष्ट्रीय गीत

चलु भैया चलु श्राजु सभे जन हिलिमिलि स्तल<sup>3</sup> जे भारत के भाई के जगाईजा<sup>र</sup> ॥१॥ श्रमर के कीरति, बढ़ाई दादा कुँ श्ररसिंह के, चलु स्तल जाति के जगाइँजा ॥२॥ देसवा के बासिन<sup>७</sup> में नया जोस भरि-भरि. ग्राजु, में मुलुक नया लहर चलाईंजा ॥३॥ मियाँ, सिख, हिन्दू, जैन, पारसी, हस्तान मिलि, लाजपत के खूनवा के बदला चुकाईँजा<sup>९</sup> ॥४॥ सात हो समुन्दर पार टापू में फिरंगी १० उन्हका<sup>९९</sup> के चलु उनका घरे पहुँचाईँजा<sup>९२</sup> ॥५॥ गाँघी श्रहसन जोगी भैया जेहल 13 में परल 48 बाटे. मिलि-जुलि चलु श्राजु गाँधी के दुनिया में केकर "जोर गाँधी के जेहल राखे, तीस कोटि<sup>9६</sup> बीच चलु श्रगिया लगाईंजा<sup>9७</sup>॥७॥ श्रोही श्रगिया जरे भैया जुलुमी फिरंगिया से उन्हुका के जारि फिर रामराज लाईंजा<sup>१८</sup>॥८॥ गांधी के चरनवा के मनवा में धियान धरि. ग्रसहयोग-व्रत चलु सफल बनाईंजा ॥ ।॥ श्राजु बववा का पंजवा में माई १९ हो परल बाड़ी, २० चलु बाघ मारि श्राजु माई के छोड़ाईंजा ॥१०॥ बिपति के मारल भाई पड़ल जा बेहोस होके. दुखत्रे-खातिर<sup>२९</sup> चलु 🖁 गरदन कटाईंजा ॥१९॥ राज लिहले<sup>२२</sup> पाट लिहले धरम के नास कड़ले, श्रव किरंगिया से इजति बचाईंजा ॥१२॥ चलु सीस कोटि आदमी के देवता<sup>२3</sup> जेहल राखे. उन्ह्का के चलु श्रोकर<sup>२४</sup> मजवा<sup>२५</sup> चलाईंजा॥१३॥

# परमहंस राय

त्राप 'हरप्रसाददास जैन-कॉ लेज' (त्रारा) के वाणिज्य-विभाग के श्रन्यत्त हैं। श्राप शाहाबाद जिले के बालबाँध श्राम (सेमराँव, पीरों) के निवासी हैं। श्रापकी रचनाएँ बड़ी सुन्दर होती हैं।

१. बुद्धदेव। २. इस बार । १. सोया हुआ। १. हमलोग जगावें। ५. अगर सिंह (कुँवर सिंह के माई।) ६. सत् १८५७ के सिपाही-विद्रोह के नेता। ७. धसनेवाले। ८. मुक्क, देश। ६ हमलोग चुकावें। १०. अँगरेल ('फॉरेन्' अँगरेली राज्द से बना जान पहला है, जिसका अर्थ विदेशी है।) ११. उनको। १२. हमलोग पहुंचा दें (खदेड़ दें।)। १३. जेलखाना। १८. पढ़े हुए हैं। १५. किसका। १६. भारत के तीस करोड़ निवासी। १७. आग लगावें—विद्रोह मड़कावें। १८. हमलोग लावें। १६. भारतमाता। २०. पड़ी हुई है। २१. दुःख के वास्ते। २२. ले लिया। २६. गांधीजी को। २१. उसका। २५. मजा चलाना—अच्छी तरह बदला चुकाना।

श्चाप संस्कृत श्रीर हिन्दी के छन्दों में भोजपुरी कविता लिखने के श्रभ्यस्त हैं। श्चापके किविता पाठ का ढंग इतना सुन्दर, मधुर श्रीर सरस है कि सुनकर श्रीता मुग्ध हो जाते हैं। श्राप शाहाबाद जिला-भोजपुरी साहित्य सम्मेलन के श्रन्यच्च हो चुके हैं। श्राप विदेश यात्रा भी कर चुके हैं।

### गाँव के छोर

चलीं जा श्राज गाँव के किनार में किछार अमें। खेरारी बँट मतरह से भरत-पूरति बधार में॥ पहिनले बाटे तोरिया १० वसर्ता रंग चुनरिया। गुलाबी रंग सटर फूल सोभेला किनरिया १९॥ उचिक-उचिक ५२ के तीसी रंग चोलिया १३ लजात था। सटल १४ खेसारी नील रंग लहुँगवा १५ सोहात बा॥ ई गोर-गोर गहमवा<sup>९६</sup> संवरका<sup>९७</sup> बँट संग में। उतान १८ हो के हिलान देखि नयनवा जुड़ात बा॥ भुमाठ<sup>१९</sup> श्राम पेड् के उपरकी<sup>२०</sup> डाल पर बहुठ। ई लीलकंठ<sup>२९</sup> द्र से न तनिक<sup>२२</sup> ह चिन्हात<sup>२3</sup> व।॥ इहाँ-उहाँ बबूल ग्रादि पेंड के श्रलोत<sup>२४</sup> में। ऊ लील गाइ<sup>२५</sup> चौंकि भागि खेत श्रीर जाति बा॥ जहाँ-तहाँ सियार घूमि कनसी से निहारि के। न जाने कहाँ पलक मारते में ही परात<sup>२६</sup> बा॥ ई कान्ह<sup>२.9</sup> पर टिकास<sup>२८</sup> भर के गोल-गोल बाँस राखि। फाग में बसत छाड़ि चैत राग छेड़ले बा॥ ऊ काम-धाम छोड़ि बीनि-बीनि श्राम के टिकोर<sup>२९</sup>। एक सुर से कू कू कि को इलिया के चिदवले बा॥ बहार फगुनहट30 के बा लुटाति बा जबानिया। ड धन्य वा देहात रे अगाध प्रेम नैहरा<sup>3 १</sup>॥

# महेन्द्र शास्त्री

श्राप छपरा जिते के रहनेवाले संस्कृत के निद्वान् हैं। सारन जिला-हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के श्राप प्रमुख कार्म्य कत्ती हैं। श्राप भोजपुरी के वड़े प्रेमी श्रीर किव हैं। श्रापकी एक काव्य पुस्तिका 'श्राज की श्रावाज' नाम से प्रकाशित हुई है। इस में श्रापकी भोजपुरी श्रीर हिन्दी रचनाश्रों का संप्रद है। 'श्राज की श्रानाज' से कुछ भोजपुरी रचनाएँ उद्धृत की जाती हैं—

१. हमलीग चर्ले। २. बस्ती के पास। २. बस्ती की सीमा पर। ८. पक प्रकार का मोटा अला। ५. चना। १. पक प्रकार का मोटा अला। ५. चना। १. पक प्रकार का अन्ता। ७. भरा-पूरा, सम्पन्न। ८. खेतों का मैदान। ६. पहने हुए हैं १०. सरसों। ११. पाइ। १२. आरवर्षमय होकर। १३. ॲगिया, चीली। १८. सटी हुई। १५. कंट्गा। १६. गेहूँ। १०. स्यामल। १८. पीठ के बल तनकर। १६. डाल-पात से खूब चना। २०. सबसे ऊपरवाली। २१. पक पत्नो, जित्रका दर्शन द्रशहरे के दिन शुम माना खाता है। २२. जरा भी। २३. पहचान में आना। २८. आड़ में। २५. नीलगाय—एक जंगली जानवर। २६. भागता है। २७. कन्दी पर। २८. लालाट के ऊपरी हिस्से के प्रमाण तक। २६. आम का टिकीला। २०. वासन्ती वयार। ३१. मायके का।

# इहे बाबू भैया

कमैया हमार चाट जाता, इहे बाबू भैया ।।
जेकरा श्रागा जोंको प्रिक्षा, ऐसन ई कसैया प्रदूरत जाता प्रकृति जेकर ऐसन हमनी गैया ।।
ग्रांडा-बच्चा, मरद-मेहर दिन-दिन भर खटैया १०,
तेहू ११ पर ना पेट भरे चूस लेला चैंया १२॥
एकरा बाटे गद्दा-गद्दी हमनी का चटैया,
एकरा बाटे कोठा कोठी, हमनी का महैया।।
जाहो १३ ऊनी, एकरा खाहूँ के १४ मलैया,
हमनी का रात भर खेलाइले १५ जहेया १६॥।

### रामविचार पाण्डेय

श्राप बिलया के भोजपुरी कितरित्न हैं। श्रापकी भोजपुरी जिलों में बड़ी ख्याति है। बिलया में श्राप डॉक्टर हैं। श्रापने कुँश्ररिंह' नामक नाटक भोजपुरी में लिखा है। या नाटक बहुत सुन्दर श्रीर रंगमंच के लायक है। श्रापकी भाषा ठेठ भोजपुरी श्रीर मुग़बरेदार है। श्राप्तिक भोजपुरी किवयों में श्रापका स्थान बहुत ऊँचा है। किवता पाठ से श्राप श्रेताश्रों को मंत्र-मुग्य कर देते हैं।

#### श्रॅंजोरिया

टिसुना १७ जागिल सिरं किसुना १८ के देखे के तड श्राधी रितये राधा उठि श्रइली गुजरिया १९॥ निश्रर २० मँह चमकेला राधका जी के चुनरिया ॥ चमकेले जरी उठावे श्रोमें२१ चकमक चकमक लहरि मधरे मधर डोले कान के मुनरिया २२॥ गोख़ला२३ के लोग एहि२४ देखि के चिहइले२५ कि राति में श्रमावसा के उगली श्रँजीरिया रह ॥१॥ फूल के सेजरिया पर सूतल २७ कन्हेंया जी सपना देखेले कि जरत<sup>२८</sup> दुपहरिया। श्रोकरे<sup>रे९</sup> में हमरा के राधिका खोजत बाड़ी<sup>30</sup> पेड् नइखे रुख<sup>ड</sup>े नइखे जरत वा कगरिया<sup>3२</sup>॥ कहताड़ी<sup>33(</sup>धाव.८ कुःण ! धावाऽ कृष्ण ! ग्राजा-ग्राजा हमके देखा दऽ तनी अर गोख़ला नगरिया॥

१. कमाई, आमदनो । २. पड़े-लिखे सकेदपोरा लोग । ६. सामने । १. जोंक मी । ५. कसाई । ६. यूड्रा जाता है। ७. रक्त मी । ५. कसाई । ६. यूड्रा जाता है। ७. रक्त मी । ५. कसाई । ६. यूड्रा जाता है। १० रक्त मी । १२. चार , उचक्का । १२. जा में । १२. जाने के लिए मा । ५८. मेलते हैं। १६. जूड़ी बुजार । १०. रुष्णा । १८. भ्रोकृष्ण । १६. सुन्दरी । १०. सहसा । १२. सिंग है। ११. उसमें । १२. मिण-बुरुक्त । २१. गोंहुल । २५. यह । २५. जींक टठें। २६. चाँदनी । २०. सीया हुआ। १८. जाती हूं। १६. उसमें । १०. खोंकती हैं। ११. वृष्ण । १२. कारा, नदी-तट । ११. कहती हैं। ११. वृष्ण । १२. कारा, नदी-तट । ११. कहती हैं।

'श्रह्लीं राधे! श्रह्लीं राधे!' किह ले उठले तड एने फूलल कमल, श्रोने चढ़ल श्रॅंजोरिया।।२॥ हमके बोलालांत्र त्रॅं श्रह्लू हा४ कहसे हो बड़ी राधा! साविन चढ़िल था श्रन्हरिया॥ कंसवा के राकस धूमत बड़वार या बाढ़े गोखुला में कबे-कबे होति बाड़े चोरिया॥ सभ के ठगे लड़ कृष्ण् ! हमके भोराव विनिष् हाथ हम जोरीले करीले श गोड़धरिया ।। हदया में जेकरा १३ तड त्रॅं ही बसल बाइड १४ श्रोकरा १५ खातिर ई १६ श्रन्हरिया १७ बा श्रॅंजोरिया॥३॥

# प्रसिद्धनारायण सिंह

श्राप चितवड़ा गाँव (बिलया) के निवासी हैं। श्रापका जन्म वि० सं० १६६० में हुआ था। श्रापके पिता का नाम बाबू जगमोहन सिंह था। श्राप इस समय बिलया के एक प्रतिष्ठित सुख्तार श्रीर विनन्न जन-सेवक हैं। विद्यार्थि जीवन से ही श्रापको किवता से श्रनुराग है। देश के स्वतन्त्रता संप्राम में श्रापको दो बार कठोर कारावास का दंड मिला। सन् '४२ की कान्ति के महान् विलदानों का वर्षान करते हुए श्राप ने 'बिलया बिलहार' नामक कान्य प्रन्थ की रचना की है। यह भोजपुरी कान्य का श्रन्य की स्थापको भोजपुरी कवित एँ बड़ी श्रोजस्विनी श्रीर भिक्तपूर्ण हैं। इस प्रन्थ की भूमिका किव की श्रद्धांजिल के छप में इस प्रकार है—

### श्रद्धांजलि

लुटा दिहल १८ परान १९ जे, २० मिटा दिहल निसान २१ जे।
चढ़ा के सीस देस के, बना दिहल महान जे।।१॥
जने-जने जगा गहल २२, नया नसा पिला गहल।
जला-जला सरीर कें, स्वदेस जगमगा गहल।।२॥
पहाढ़ तो दि-तो दि कें, नदी के धारि मो दि के।
सुघर डहिर २३ बना गहल, जे काँट-कूँस २४ को दि २५ के।।३॥
कराल का नित ला गहल, ३६ बिटेन के हिला गहल।
बिहँसि के देस के धजा गगन में जे खिला २७ गहल।।॥॥
अगर समर में सो गहल, कलक-पंक धो गहल।
लहू के बूँद-बूँद में, विजय के बीज बो २८ गहला।॥॥
ऊ२९ बीज सुस्करा उठल, पनि के गहगहा उठल।।॥॥
विनास का बिकास में, वसंत लहलहा उठल।।॥॥

१. इयर। २. उथर। ६. बोला लेतीं। १. आई हो। ५. भयानक। ६. कभी-कभी। ७. ठगते हो। ५. भुलवाओं, वहलाओं। ६. नहीं। १०. जोड़ती हूँ। ११. करना हूँ ११२. पाँव पकड़ना। १६. जिसके। १८. बसे हो। १५. उसके। १६. यहा १७. अँदेरी रात हो। १६. जुटा दिया। १६. पाण। २०. जिसके। २१. चिह्न, अस्तिय। २२. जागृत कर गया। २३. मार्ग । २३. कुरा-कंटक। २५. खोदकर। २६. लाया। २७. अस्तिम अँचार्य तक फहरा दिया। २६. वश्न फर गया। २६. वह।

कली-कली फुला गहिल, गली-गली सुहा गहिल। सहीद का समाधि पर, स्वतंत्रता लुभा गहिल।।७॥ चुनल सुमन सँवारि के, सनेह-दीप बारि के। चर्ली, उतारे श्रारती, सहीद का मजारि के।।८॥ (२)

(२) विद्रोह

जब सन्तावनि के रारि भइलि, बीरन के बीर पुकार भइलि। बलिया का 'मंगल पांड़े'' के, बलिबेदी से ललकार भइलि॥१॥ 'मंगल' मस्ती में चूर चलल, पिहला बागी मतहूर चलल। गोरन का पल अनि का आगे, बलिया के बाँका शूर चलल ॥२॥ गोली के तुरत निसान भइल, जननं। १० के भेंट परान भइल। श्राजादी का बलिवेदी पर, 'मंगल पांड़े' बलिदान भइल ॥३॥ जब चिता-राख चिनगारी से, धुधुकत<sup>१९</sup> तनिर्का<sup>१२</sup> श्रंगारी से। सोला<sup>93</sup> नकलल, धधकल, फहलल,<sup>9४</sup>बलिया का क्रान्ति-पुजारी से ॥४॥ घर-घर में ऐसन म्रागि लगिन, भारत के सूतल भागि १५ जगिल। श्रगरेजन के पलटिन सगरी. १६ बैरक बैरक<sup>99</sup> से भागि चलिल ॥५॥ बिगड्लि बागी पलटिन काली, १८ जब चलिल ठोंकि आगे ताली १९। मचि गइल रारि, पड़ि गइलि २० स्याह, गोरन के गालन के लाली ॥६॥ भोजपुर के तप्पा<sup>२९</sup> जाग चलल, मस्ती में गावत राग चलल। षाँका सेनानी कुँवर सिंह, आगे फहरावत पागरे चलला।।।।। टोली चढ़ि चलल जवानन के, मद में मातल मरदानन<sup>23</sup> के। भरि गइल बहादुर बागिन से, कोना-कोना मयदानन रह के ॥८॥ ऐसन सेना सेवानी ले, दीवानी मस्त तुफानी ले। श्राइल रन<sup>२५</sup> में रिपु का श्रागे, जब कुँवर सिंह सेनानी ले<sup>२६</sup>॥॥॥ खच-खच खंजर तस्वारि<sup>२७</sup> चललि, संगीन, कृतान, कटारि चललि। बर्छी, बर्छा का बरखा से, बहि हरत लहू के धारि चललि॥१०॥ बन्दूक दगिल दन्दनन्दनन्, गोली द उर्राले दे सन्त-सनन् सनन्। भाला, बल्लम, २९ तेगा, तब्बर, ३०बिन उठल उहाँ ३१ खन् खनन् खनन् ॥११॥ खडलल <sup>3२</sup> तब खुन किसानन के जागल जब जोश जवानन के। छुटल श्रंगरंजनि के, गोरे-गोरे कपतानन बागी सेना ललकार चललि, पटना-दिवली ले<sup>33</sup> मारि<sup>38</sup> चललि। श्रागे जे श्राइल राह रो क, रन में उनके सहारि चललि॥१३॥ वैरी के घोरज छटि गइल, जबु<sup>31</sup> घड़ा पाप के फूटि गइल। रन से सब सेना भागि चललि, हर श्रोर मोरचा टूटि गइल १४॥॥

२. सुहावनी हो गई। २. ६ ने हुप। ३. प्रवीप्त करके। ३. समाथि। ५. सन् १८५७ ई०। ६. सहाई। ७. इतिहास में मंगल पायखेप ही सर्वत्रथम सिपादी- त्रद्रोह का मंडा ऊँचा करनेवाले माने जाते हैं। ८. गोरों की, जँगरेजों की। ६. तस्य. बार। १०. भारतमाता। १८ धीरे-धीरे सुलगती हुई। १२. खोटी-सी, जरा-सी। १६. धंगर, शोला। १८. फैल गया। ५ माग्य। १६. समस्त। १७. फीजी खावनी। १८. हिन्दुस्तानी पलटन। १६. ताल ठें ककर। २०. पढ़ गई। २१. टप्पा, इलाका, प्रदेश। २२ पगड़ी, साफा। २६. मर्दानों की, बीरों की। २८. मैदानें का। २५. रण। २६. लेकर। २७. तलवार। २८. दोड़ी। २६. वर्षा। ३० पक प्रकार का परशु। ३१. वर्षा। ३२. डक्ख पड़ा। ३६. तक। ३६. समूह। ३५. मानों।

तनिकी-सा<sup>9</sup> दूर किनार रहत, भारत के बेड़ा पार रहता। लउकत<sup>2</sup> खूनी द्रिश्राव<sup>3</sup> पार, मंजित के छोर हमार रहता।।५५॥

(३) बापू के अन्तिम दर्शन

हुखियन के तन-मन-प्रान चलल। जब तीस जनवरी जाति रहिल, सुक के संभा है मुसुकाति रहिल। दिल्ली में भंगी बस्ती के, धरती मन में ग्रगराति हिल्ल॥ जन-जन पूजा-मयदान चलल॥श।

तिनकी वापू के देरि १० भइलि, पूजा में अधिक ११ अवेरि १२ भइलि । अकुलाइलि आँ खि हजारिन गो १३ विछि राह वीच बहुवेरि १४ गइलि ॥ तब भक्तन के भगवान चलल ॥२॥

बिज पाँच सुई कुछ घूमि चललि, १५ बदरी जब लाली चूमि चललि। तब छितिज-छोर से बिपति नटी, जग-रंगमंच पर सूमि चललि।। बिन साधु तहाँ सहतान १६ चलला। ३॥

चुप चरन मंच का श्रोर चलल, नंगा फकीर चितचोर चलल। प्जा का सान्ति-सरोवर में, छन में श्रानन्द-हिलोर चलल॥ श्रनमोल मधुर मुसुकान चलल॥।।।।

नितिनिन १७ पर दूनों १८ हाथ रहल, चप्पल में दूनों लात रहल। धपधप धोती, चमचम चसमा, चहर में लिपटल गात रहल। हरिपद में लागल ध्यान चलल॥॥॥

पग पहिला सीड़ी पार चलल, तबले<sup>१९</sup> नाथू<sup>२०</sup> हित ग्रार<sup>२१</sup> चलल । पापी का नीच नमस्ते पर, बापू के प्यार-दुलार चलल ॥ बनि लाल नील ग्रसमान चलल ॥६॥

जुटि हाथ गइल ग्रमिवादन में, उठि माथ गइल ग्रहलादन में। ग्रपना छाती के बजर बना जमदूत बढ़ल श्रागे छन में॥ पिस्टल के साधि निसान चलल॥॥॥

मन राम नाम में लीन रहल, तन सीढ़ी पर श्रासीन रहल। मनु-मंदिर में बलिवेदी पर, बलि-बकरा बिधक-श्रधीन रहल॥ कहि राम, सरग<sup>२२</sup> में प्रान चलल॥=॥

जननी के जीवन लाल चलल, दुखियन के दीन-दयाल चलल। थर-थर-थर धरती कॉंपि उठलि, भारत-भीतर भुंद्रचाल<sup>२३</sup> चलल॥ जन-जन पर बिस के बान चलल॥॥।।

जग जेकर प्रेम-समाज रहल, विन ताज सदा सिरताज रहल। सुद्धी-भर हड्डी में जेकर<sup>२४</sup>, कोटिन के लिपटल<sup>२५</sup> लाज रहल॥ सब के मन के श्ररमान चलल॥१०॥

१. जरा-सा। २. दीख पड़ता हुआ। २. रक्तमयी गंगा (हाथी पर गंगा पार करते समय बाबू कुँवर सिंह की बाँह में गोरों को गोंकी लग गई थी, इसलिए उन्होंने अपनी तलवार से उसे काटकर गंगा को मेंट कर दिया, जिससे वे सकुशल पार हो गये और गंगा लाख हो गई।) ४. बोत रही थी। ५. गुक्रवार। ६. संध्या। ७. प्रसन्न होती थी। ५. प्रार्थना का मैदान। ६. जरा-सी। १०. विजन्न। ११. कुक व्यादा। १२. वेबा बीत जाने पर। १३. हजारों की संख्या में। १८. बहुत वार। १५. ( घड़ी की सुई) आगे बढ़ चली। १६. हर्यारा ( गोंडसे)। १०. पीतियाँ। १५. दोनों। १६. तब तक। २०. नाथुराम गोंडसे। २१. हत्यारा। २२. स्वर्ग। २३. मुक्स्प। २३. जिसके। २५. लिपटा हुआ।

ज<sup>9</sup> एक अकेल अनन्त रहल, ज आदि रहल, उ अन्त रहल। सिख, हिन्दू, मुसलिम, ईसःई, अल्ला, ईसा, भगवन्त रहल।। सब के संगम असथान चलल।।११॥

# शिवप्रसाद मिश्र 'रुद्र' या 'गुरु बनारसी'

त्राप काशों के रहनेवाले हैं। त्राप एम्॰ ए॰ पास हैं और दैनिक 'सन्मार्ग' के सम्पादक रह चुके हैं। इसके पूर्व त्राप कई पत्रों का सम्पादन कर चुके हैं। त्राजकत हरिश्चन्द्र कालेज (काशों) में हिन्दी के प्रोफेसर हैं। त्राप हिन्दी त्रीर भोजपुरी में किवता बहुत सुन्दर करते हैं। त्रापकी भोजपुरी रचनाएँ 'तरंग' त्रादि पित्रकाओं में काफी प्रकाशित हैं। त्राप उद्दू के छन्दों में भी भोजपुरी रचना करते हैं। त्राप हास्य-रस की रचना भी बहुत सुन्दर करते हैं। त्रापकी भोजपुरी किवता की सबसे बड़ी खूबी यह है कि उसकी भाषा या शैली पर हिन्दा का प्रभाव नहीं दिखाई पड़ता। वह त्रापना प्रकृत हप त्राधोपान्त बनाये रहती है—

#### (४) तांडव नृत्य

सुरुज करोर गुन तेज पाय फूल<sup>२</sup> गैल चमक त्रिसूल गैल<sup>3</sup> सैल पर चम-चम। उड्ल जटाक जाल, गजखालक धुत्राँ श्रस कृत्राँ श्रस धरती धसक गइल धम्म-धम्म॥ इटल श्रकास, श्रउर<sup>४</sup> जुटल समुन्द्र सात फुटल पहाड़ हाड़ चूरचूर घम्म घम्म। डम्म-डम्म डमरु डमक गैल चारों श्रोर सोर मैल घोर हर-हर-हर बम्म-बम्म॥॥॥

× × × 

लगलिन भाँके सब देवी देउता के संग
भंग के तरंग रंग ग्राज कुछ चोखा बाय ।
लाखन बरिस के बाद देखब तमासाई ,
श्रासा ई लगाय यच्छे भाँकत भरोखा बाय ।
किनेर । पुकार कीने । के ई बतावल ही
दूर-दूर देखे, पास जाये जिन घोखा बाय ।
ताकत । सुरेस बाटे, भागत गनेस वाटे,
नाचत महेस बाटे भेस ई ग्रनोखा बाय ॥२॥

#### (२) लाचारी

न रखिये<sup>93</sup> रमडलीं<sup>94</sup>, न ग्रेंखिये लढ़उलीं<sup>94</sup>। 'गुरु' जिनगी<sup>92</sup> कऽ मजा छुछ न पडलीं<sup>99</sup>॥ कवों<sup>94</sup> रामकऽ नाँव<sup>98</sup> लेहलीं<sup>29</sup> न मन में॥ न रामा<sup>29</sup> क सूरत रचडलीं<sup>22</sup> नयन में॥

१. वहा २. फेल गया, विकसित हो गया। २. गया। ८. और। ५. लगी। ६. हे। ७. यहा ८. यता ६. फाड़ कर। १० फिलर। ११. किया। १२. देखते हैं। १६. राख, भवन। १८. रमाया। १५. लड़ाई। १६. जिन्दगी। १७. पाया। १८. कभी। १६. माम। २०. किया। २१. रमणी। २२. रचाया, सजाया, ससाया।

भवन में न रहलीं. बिहरलीं न बन में। न मेले में जमलीं, न रमलीं हो रन में।। मार के मन बित उलीं॥ हमेसा बखत कुछ न पउलीं॥ 'गुरु' जिनगीकऽ मजा तबेले में रहलीं। न, मिलल धार जब जीन तब तीन बहलीं। न सुनर्ली केह कऽ केह के न केहके सत्तडलीं<sup>3</sup>, केहके सहलीं ।। न न टीकै लगउलीं न टीकै 'गुरु' जिनगीक मजा कुछ न पडलीं ॥

# डा० शिवदत्त श्रीवास्तव 'सुमित्र'

श्चापका जन्म संवत् वि॰ १६६३ में हुश्चा। श्चाप बिलया जिते के 'शेर' श्राम के रहनेवाले हैं। श्चापके जीवन का श्रिधक समय बिहार में ही व्यतीत हुश्चा है। श्चाप इस समय बंसडीह तहसील (बिलया) में डाक्टरो कर रहे हैं। श्चाप खड़ी श्चीर भे जपुरी दोनों ही बोलियों में कविता करते हैं। श्चापकी कविताएँ श्रिधिकतर हास्यरस श्चीर स्वतंत्र विचार की होती हैं—

कवि सब के श्रस इजाति भारी, ढेला ढोवत फिरसु उधारी । स्वतंत्र न पढ़ले पिंगल, अरुडी लाल तो डाउन सिंगल। सुराज इ लिहलसि<sup>८</sup> चर्ला, घूसलोरी के कइलसि<sup>९</sup> कृषि-विभाग अस मिलले दानी, सरगो १० के लेबितले १९ पानी। दिहले १२ एक तो लिहले १3 सावा, बोवजे धान तो फूटल लावा १४। गइले बबुग्रा १५, श्राटके १६ लागल घर के सतुत्रा १७! कालिज में जब बड़ी कलाई, ढेला<sup>१८</sup> फोरसु घर पर बाहर गोल्डेन सहरी १९ लेइके घुमीं डहरी-डहरी २०। र्वाबी श्रावे खर्च एक के तीनि बढ़ाई, कीनसुरि सीजर्रेर और के जे श्रइली दार्सा<sup>२3</sup>, दीहली सासु के पहिले फाँसी। तिज चोकर श्रो त्रखरा<sup>२४</sup> रोटी, घसकल<sup>२५</sup> ग्रेंचरा लटकल<sup>२६</sup> चोटी। करस उपाय श्रव नर्स बनेको, जाहि मरद बहु, पूतन एको। ढाक्टर फरके<sup>२७</sup> देसु दवाई, दिन दिन भइली सुखि खटाई। नित सूई ले सूतपु घामा<sup>२८</sup>, ग्रसरा<sup>२९</sup> में की होइबि<sup>30</sup> गामा<sup>39</sup>। जस-जस सूई कइलसि धावा, तासु दुगिन<sup>3२</sup> चिंद रोग द्वावा। श्रम रॅंग-रूप बदलली बीबी, मुँह से खुन गिरवलसि<sup>33</sup> टी॰ बी॰।

१. वक्त, समय, जीवन के जया। २. अस्तवता १ १. सताया। ८. सहन किया। ५. टीका लगाना—चन्दन का टीका लगाना। ६ टीका गढ़ाना—माँग में पहनने का आन्यया गढ़ाना। ७. उधार देला ढोना (मुहावरा)—फालतू काम में मुफ्त खटना। ८. किया। १०. स्वर्ग। १०. स्वर्ग। ११. ले वीते। १२. विया। १३. लिया। १८. लावा फूटना—सुखार (अ. तल) या वामी पड़ने से धान का जल जाना। १५. दुलारा लड़का। १६. अंटवने लगा। १७. सत्त् । १८. देला फोड़ना (मुहावरा)—कठोर परिश्रम करना। १६. राहर की, नागरी। २०. रास्ते-रास्ते। २१. खरीदता है। २२. केची मार्क खिगरेट। २३. सेवा करनेव, ली पतीहू। २८. स्वी रोटी। २५. खिसका हुआ। २६. लटका हुई। २०. अलग से। २८. धूप में। २८. आया। ३०. ही अंगी। ३१. विरव का प्रसिद्ध भारतीय पहलवान। ३२. बुगना। ३२. गिरा दिया।

परत-परता श्रव ताकसुर खिकीं, मूसर४ से पचि, भइती सिकीं। श्राखिर बकरी श्राइत दुशारी, फरलसिट पतलुन सिंघ घुसारी ।

वसुनायक सिंह

श्राप 'श्रामी' (सारन) के निवासी थे। पुलिस में नौकरी करके श्रापने पेनशन पाई थी। श्रपने श्रान्तिम दिनां में श्रापने कविता करना प्रारम्भ किया। श्राप व्रज भाषा में भी रचना करते थे। बालकारुड रामायरा का श्रापने भोजपुरी में पद्यानुवाद किया था जो हवड़ा (कलकत्ता) के किसी प्रेस से प्रकाशित हुआ था।

### कवित्त

पुलिस के नोकरी करत से हरत नाहीं, मानों महराज के बेटा हऊँवे वि लाट के। पहिर पोसाक चपरास के लगाय लेलें वि के। निपट गरीबन के बोलत बाटे डाँट के॥ पैसा श्राउर कोड़ी खातिर गली-गली धावत फिरे, जइसे धोबी कुकुर नाहीं घाट के न बाट के। भने 'बसुनायक' हरामी के जे पहसा लेत, नौकरी छूटे पर केहू पूछे नाहीं भाँट के॥

# रामप्रसाद सिंह 'पुंडरीक'

श्रापका जन्मस्थान गोपालपुर (सैदापुर, पटना) है। श्राप पुराने श्राम-गोतों के तर्ज पर श्राप्तुनिक समाज सुधार सम्बन्धी कृतिताएँ रचते हैं। श्रापका स्वर भी मधुर है। श्राप हिन्दी के भी किव श्रीर लेखक हैं। श्रापकी रची कई छोटी छोटी पुस्तिकाएँ भोजपुरी में छपी हैं। श्राप मगही के भी किव हैं। मगही बोली में भगवद्गीता का पद्यानुवाद किया है। दूर-दूर तक देशाटन करके श्रापनी लोक-भाषा की रचनाएँ श्राप गा-गाकर सुनाते हैं।

#### सोहर

बिनय करें। कर जोरि श्ररज सुनि लेहु न है। बिहिनो! सुनि लेहु श्ररज हमार परन 13 किर लेहु न है। कलह करब निहें भूलि, कलह दुख-कारण है। बिहिनो! कलह तुरत घर फोरि बिपति गुहरावत 14 है। करब सबहिं सन प्रीति लहब सुख सम्पित है। बिहिनो! मिलि-जुलि बिपति भगाइत मिलिजुलि गाइब है। कबहुँ न डोमिन चमइनि देखि धिनाइब है। बिहिनो! सबरिहि 14 समाज इनहिं 1 सुपानाइब 10 है। कबहुँ न चिलिम 14 चहाइब रोग जुलाइब है। बहिनो! तन-मन धन-जन नास नसा करि डारत है।

१. तेटे.तेटे । २. देखती है । ६. गवाका । ८ मुसका । ५. गत-पचकर । ६. अध्यन्त की गा, सरकडे की सींक । ७. द्वार पर ८. फाइ दिया । ६. सींग, ऋंग । १०. चुसेड़ कर । ११. हैं। १२. तगा केते हैं। १६. प्रया । १६. कुताता है । १५. शवरी, मिक्कती । १६. कुन्हें । १७. अपनार्जंगी । १८. चितन चढ़ानाः चतन्त्राकृपीना ।

रखब सर्वाहं कछु साफ नितहि-नित धोइब है। बहिनो ! नितहि करब श्रसनान नितहि प्रभु-पूजन है॥ सबिह हुनर हम सीखि करब गृह-कारज है। बहिनो ! कबहु त हम घि घित्राइ र अवर अ मुँ ह जो हब है ॥ कबहु न श्रमकत है लाइ बइिट दिन काटब है। बहिनो ! जब न रहिंह कञ्ज काम त चरखा चलाइब है ॥ श्रधिक करव नहिं लाज बुँघुट श्रव खोलब है। वहिनो ! ऋब न रहब हम बन्द हमहुँ जग देखब है॥ रहत हमाहं जग बन्द बहुत दिन बीतल है। बहिनो ! पियर" भइल सब ग्रंग बुधिहु-बल व थाकल है ॥ पदब गुनब॰ श्ररु घृमि सकल जग देखब है। बहिनो ! हम हई सिय-सन्तान करव श्रव साबित दे है ॥ जिन करि नजर प्तराब हमहिं पर ताकहिं<sup>९</sup> है। बहिनो ! जिन रस बचन कढ़ाइ करिहिं छुछुमापन १० है॥ नयन लिहब हम काढ़ि पिचुटि न कर फेंकब है। बहिनो ! खँइच लिहब हम जीभ न पँखुरी १२ कबारब १३ है ॥ खड़ग खपड़ अब लेइ दइत<sup>9४</sup> हम नासब है। बहिनो ! लव-कुस सुत जनमाइ हरब भुई १५-भार नु हे ॥

# वनारसीप्रसाद 'भोजपुरी'

आपका जन्म-स्थान बड़हरा (शाहाबाद) है। आप हिन्दी के पुराने गद्य पद्य-लेखक और पत्रकार हैं। कई पत्रों का संचालन आपने किया है। आप राष्ट्रीय विचार के देशतेवक हैं। आपकी धर्मपत्नी श्रीमती नन्दरानी देवी जी भी आम गीतों की रचना करती हैं। आप शाहाबाद-जिला-हिन्दी साहित्य-सम्मेलन के उत्साही कार्यकर्ता हैं।

### आपन परिचय

कहेलन लोग सब नाम भोजपुरीजी हऽ हाथ हम लमहर<sup>१६</sup> सोटवा<sup>१७</sup> लगाईला। करीला हुंकार सुनि पाल में जे आवेलन<sup>१८</sup> कोड़ि<sup>१९</sup> कदराई<sup>२०</sup> हम जड़ से भगाईला।। डर ना सँकोच हम तिनको<sup>२३</sup> करीला कभी राड़न<sup>२२</sup> के माथ पँचलतिया<sup>२3</sup> लगाईला। मउगो-मलारन<sup>२४</sup> के सुंड में रखीला हम भेड़या<sup>२५</sup> बनाके देस-बाहर कराईला<sup>२६</sup>।।

१. धोऊँनी। २. गिड़गिड़ा कर। २. निर्धता। १. आतस्य, अशक्तता। ५. पीला। ६. बुद्धिका बल भी। ७. मनम करना। ८. प्रमाणित। ६. नजर गड़ावेगा। १०. सद्वा। ११. कुषल-मसलकर। १२. वाजू। १६. उखाड़ स्ँगी। १८. वेंहिंग। १५. पृथ्वी। ११. प्रदी। १९. सीटा, अंडा। १८. आते हैं। १६. खोदकर। २० कायरता। २१. घोड़ा भी। २२. बदाया। २१. पाँच लात। २१. स्रेंस-समुदाय। २५. भेंड़ा १६. करना देता हूं।

साँच में न आँच कभी सुतलो भें आवे दीला र भूठवो के हरदम दुसमन बताईला<sup>3</sup>। बात उहे ४ कहिला जे ठीक से बुभाला प्रव सजन महाशय के मथवा नवाईला॥ जाली व फरेबी केहू श्रॉंख से देखाला कहीं पीठिया प कसि-कसि अकवा चलाईला। समभेला अपना के गुंडवा हुतक इं जे सींटवा सँभारि हम सट खे जमाईला ।। तनिको नतीजवा १० के करी परवाह नाहीं श्राँख मूँद काम सब भट सपराईला ११। करेला विरोध उहे उजुबुक<sup>१२</sup> बहए<sup>१3</sup> जे कान धऽके उठकी-बइहिकी १४ फरके<sup>914</sup> रहिला हम लॅंगट<sup>92</sup>-लबारन से भूलियो के तनिको ना हम अकुराइला १७। मनवा लगाई हम कमवाँ करीला नामवाँ कमाके खूब जस फैलाईला।। खाल ऊँच<sup>9८</sup> मारि दीला काँट दुस चुनि ली ला<sup>9९</sup> सुगम हम रहिया ग्राँख मुँदि श्रन्हरो निगम<sup>२</sup>० होके चले जे से<sup>२१</sup> रहिया के बिपात से सभ के बँचाईला।। श्रापस में गुर्हिया<sup>२२</sup> के जिल्ला<sup>२3</sup> जमल बाटे कोड़ि-कोड़ि श्रोकरा के मेलवा बढ़ाईला। जाति से गिरल बा जे नरक परल बा जे कन्हवाँ २४ चढ़ा के हम छतिया लगाईला॥ धरम बाटे ईहे त करम बाटे रात-दिन सींटा लेले दुउड़ लगाईला। जुलम के जहाँ-कहीं डिलवा<sup>२५</sup> लडिक<sup>२६</sup> जाला ताल ठोकि श्रोकरा के जलदी उहाईला॥ इहो नाहीं चाहीं जे लोग घबड़ाये लागे बतिया<sup>२७</sup> सरस बीच-बीच में अगिया वो पनियार के बीच से चलाई' हम धीरे-धीरे बाग में बसंत के नचाईला।। किं को एकरा<sup>२९</sup> से दिल के जलन जाला रतिया में एहिसे ३० हिंडोलवा लगाईला।

१. नींद में भी। २. आने देता हूँ। १. बताता हूँ। १० वही। ५. समक पड़ता है। ६. सजान। १. मुक्का, मुष्टि। ८. हुक्कड़बाज। १. जमाता हूँ, प्रहार करता हूँ। १०. नतीजा, परिणाम। ११. सपराता हूँ, प्रणं कर जेता हूँ १२. उजवक, देवकूफ। १३. है। १८. उठाना-वैठाना। १५. अजग (फरक)। १६. नंगा। १७. उजमता हूँ। १८. सबड़ खाबड़ा। १६. जेता हूँ। २०. निक्चिता। २६. जिससे। २२. तिनकों भी पेंठि हुई रस्से (हृदय की कुटिजता)। २६. जड़, मूल। २८. फस्थे पर। २५. टीजा। २६. दीखता है। २७. वात। २८. आग-पानी किटिनाई और सुगमता। २६. इससे। २०. इसतिषा।

धीरे ले जुटाई लीला गोरिया रिसकवन के प्रेम के बजरिया में रॅंगवा उड़ाई ला॥।
एकरे में भूलि के ना समय बितइहऽ बेसी
ऐहु में बा जाल भाई कह के दराई ला।
रसवा के बस होके बात जे बिसारि देला।
धाइ के तुरत हम सोंटवा जमाई ला॥

# सिद्धनाथ सहाय 'विनयी'

श्रापका जन्मस्थान 'कल्यागापुर' (शाहाबाद) है। श्राप रामायणी भी बहुत सुन्दर हैं। श्राप हिन्दी श्रीर भोजपुरी दोनों में किवता लिखन हैं। श्रापकी दो प्रकाशित रचनाएँ 'केवट-अनुराग' श्रीर 'द्रीपदी रचा' हैं। दोनों पुस्तिकाएँ भोजपुरी श्रीर हिन्दी गद्य-पद्य मिश्रित रचनाएं हैं। केवल निषाद श्रीर द्रीपदी की वार्त्ता भोजपुरी पद्य गद्य में है। तुलसीदास की किवताश्रों के उद्धरण देकर उनके प्रसगानुकल भोजपुरी उक्तियाँ भी कही गई हैं। श्रापकी रचनाएँ पढ़ने पर भक्ति श्रीर करणा जाग उठती है। हिन्दी की किवताश्रों से कहीं श्रीवक सुन्दर, सरस श्रीर प्रीढ श्रापकी भोजपुरी रचनाएँ हैं। श्राप श्रपनी पुस्तकों के स्वयं प्रकाशक हैं। श्रापकी पुस्तकों का प्राप्तिस्थान है—'श्रम्बका-भवन', मनसा पाएडे बाग, श्रारा। इन दो पुस्तकों के श्रितिरक्त श्रापने भोजपुरी में श्रीर भी पुस्तकें लिखी हैं। यथा—'श्री कृष्णाजन्म-मंगल पवारा', 'सीता जी को सुनयना का उपदेश' श्रादि।

छुवत में हर लागे सुन्दर चरिनयाँ । कामल कमल र्जात मूरित मोहिनयाँ ।। चरण के धुरि एक ग्रजब जोगिनियाँ ।। काठ के ठेकान कौन का होई जीविनयाँ ।। बिहर्सा बिहँसी कहे मधुरी बचिनयाँ ।। भारी तो फिकिर एक धनुही धरिनयाँ । भारी तो फिकिर एक धनुही धरिनयाँ १०। बारे-बारे कारे रज पद लपटिनयाँ १०। खारे-बारे कारे रज पद लपटिनयाँ १०। छुवे ना चरण ढारे उपरे से पनियाँ ॥ ग्रटपट बात सुनि प्रेम रस-सिनयाँ १२। जानकी-लखन देखि नाथ मुसकनियाँ १९॥

—('केवट श्रनुराग' से)

....

# $\sqrt{aR}$ at $\sqrt{aR}$ at $\sqrt{aR}$ at $\sqrt{aR}$

आपका जन्म-स्थान 'दिघारा' (सारन) है। आप इरिकीर्त्तन किया करते हैं। आपने कीर्तन-मगड़ली बना ली है, जो स्थान-स्थान पर जाया करती है। आपकी प्रकाशित रचनाओं में एक का न म 'संकीर्त्तन-सरोज' है।

> जरा सुनीं सरकार, जिया हुलाये हमार। दिल लागि गइले प्रभु के भजनिया में॥

१. सुन्दरी। २. रसिकों । २. दीड़कर । ८. छ्ने में । ५. चरण । ६. जाद्गरनी । ८. ठिकाना, विश्वास । द. जीविका । ६. हे धनुषधारी । १०. गीतमी, अहल्या । ११. लिपटी हुई । १२. रस में सनी हुई । १२. मुस्कान ।

माथे मकुट रसाल, काने कुण्डल वा विसाल, सोहे मोतिया के माल गरदिनया में ॥ जामा सोहे बूटीदार श्रोमे वागलव के किनार, भक-भक भलकेला प्रभु के बदिनया में ॥ कहे 'बसिष्ठ' पुकार, सुनीं श्रचरज हमार, प्रभु राखि लिहीं श्रपना सरिनया में ॥१॥

भुवनेश्वरप्रसाद 'भानु'

'भानु' जी का जन्म १६११ ई० में शाहाबाद जिले के 'चन्दा-ऋखौरी' नामक श्राम में हुआ था। प्रारम्भ से ही किवता की ओर आपकी विशेष रुचि थी। आप हास्य रस की किवता सुन्दर लिखते हैं। हिन्दी किव होने के अलावा आप लेखक और उपन्यासकार भी हैं। आप भोजपुरी भाषा के बड़े हिमायती हैं तथा भोजपुरी में बहुत-सी रचनाएँ भी की हैं। आजकल आप 'शाहाबाद' नामक साप्ताहिक पत्र के सम्पादक हैं।

(9)

#### बसन्ती हवा

सबके हिलोरवाण उठावे लागल, फुलवा खिलाके बोह प<sup>८</sup> भँवरा भुलावेला<sup>९</sup>। रहियन १० के दिलवा में श्रगिया लगावे लागल. भोरि के वियोगिनिन के मनवा डोलावेला<sup>१९</sup>। हवा हऽ<sup>१२</sup>बसन्त के कि काम के ई<sup>१3</sup>बान हउवे<sup>१४</sup>, जियतारे <sup>१५</sup> कामदेव गते-से १६ बोलावेला। बरछी के नोक अइसन लागेला करेजवा में. जोगियन के दिलवा में बासना जगावेला। लागते १७ वियोगिनिन के देहिया अलसि देला. इहे बङ्ए १८ काम एकर १९ सबके संतावेला। ष्रावेला पहाड़ होके बिसधर ले बीस लेके, सरीरवा के पागल बनावेला। बिरहा से तन जैंकर भीतरा से जरे खुद, ऊपरा<sup>२</sup> से श्रोकरा के श्रवरू<sup>२9</sup> जरावेला। सूतल दारुन वेदनवा के. दिलवा भोरि-भोरि देहिया के बरबस उठावेला<sup>२२</sup>।

घर के न घाट के बानबे<sup>२3</sup> में बैल बेचलीं, गाय बेचलीं<sup>२४</sup> ग्यारह में, बाईस में भईंस<sup>२५</sup> बेचलीं, कहला से लाट<sup>२६</sup> के।

र. हैं। २. उसमें। २. टँगा हुआ है। १. वदन, यरीर। ५. विचिए। ६. यरण। ७. तरग। ८. उस पर। ६. मुख करता है। १०. राहगीरों, पथिकों। ११. चंचल करता है। १२. है। १३. यह। १४. है। १५. जीते हैं। १६. धीरे से। १७. छूते ही। १८. है। १६. इसका। २०. ऊपर से। २१. और । २२. उठाता है, जायत करता है। २३. ६२) हमये। २८. वेच दिया। २४. मैंस। २६. अँगरेजी-सासन के गवर्गर (राज्यपाल)।

सूद पड सवा सौ ले लीं वि दाखिल जमानत कहलीं। चीज सब बेंच देलीं, भाइयन से बाँट के साते सब में सात पाई कि जमीन्दारी बेचि देलीं, सीसो सात पेड़ बेचलीं सैंतीस में काट के। मेम्बरो ना भइलीं , भइल जब्ती जमानत के, खब्ती के मारे भइलीं घर के न घाट के।।

# विमला देवी 'रमा'

श्चापका निवास स्थान हुमराँव ( शाहाबाद ) है। श्चाप वहीं के मुन्तिजम घराने की शिचित महिला हैं। श्चाप हिन्दी में भी कविता करती हैं श्चौर हिन्दी की लेखिका भी हैं। श्चापके पिता मुंशी भागवतप्रसाद श्चारा नगर के प्रतिष्ठित वकील, रईस श्चौर सुविख्यात संगीतज्ञ थे।

(1)

मंद् मंद् धीरे-धीरे पार नइया लावेला गंगा के तरंग धार भँवर बचावेला बिधिन श्रमेक नासि श्याट पर लगावेला आदर सहित लोकनाथ श के उतारेला चरण-कमल धरि माथ के नवावेला १२ टप-टप लोर १३ चुवे बोली नाहीं आवेला

(२)

बॉटेला १४ चरण-जल ग्रॅंजुरी-ग्रॅंजुरिया १५ । पीवेला १६ मुदित मन बहुरी-बहुरिया १५ जनम के रोगी जनु पावे श्रमरीतिया १८ कहा बाटे श्राचमनी सोने के कटोरिया गुलसी के दल कहाँ, कहाँ बा पुजरिया १९ नेकु २० ना श्रवाय पीवे भरी-भरी थरिया २५ सुधि ना रहल तन-मन मस्तिनया २२ राम जस गाइ-गाइ लोटेला २३ धरनिया २४ कबहुँ सम्हारि उठे का छेला २५ कछ निया २६ धुमी-धुमी नाचे जैये नाचेला नचिनया २० नाथ कुसुम गात देखि, देखी भक्त-गतिया २८ सिया-लखुमन कहें हँसि-हँसि बातया॥

१. विया, कर्ज काढ़ा। २. चुनाव बड़ने के बिए जमा की आनेवाबी रकम। १. बँटवारा करके। १. सात अँगरेजी पार्दे की हिस्डेदारी। ५. रीयाम वृच। ६. सतीस रुपये में। ७. विवान-समा या जिला बोर्ड के सदस्य। ८. हुआ। ६. विव्न। १० नष्ट करके। ११. राजा रामधन्द्र। १२. फुकाता है। १२. आँस्। १८. बाँटता है। १५. भर-मर अंजिब। १६. पीता है। १७. वार-वार, दुन:-दुन:। १८. अमृत। १६. पुजारी। २०. थोड़ा। २१. याबी। २२. मस्तानापन। २२. बोटता है। २८. पृथ्वी पर। २५. कमर में बपेटता है। २६. कछनी, कटि-वस्त्र। २७. नर्त्तक। २८. मक्त की दशा।

# मनोरंजनप्रसाद सिंह

आपका जन्म १० अक्टूबर को, सन् १६०० ई० में, स्पर्यंतुरा (शाहाबाद) में हुआ था। आपके पिता श्रीराजेश्वरप्रसाद सदर-आला (सब जज) थे। आपका परिवार बाद को डुमराँव (शाहाबाद) जाकर बस गया। आपकी भोजपुरी रचना 'फिरंगिया' की ख्याति असहयोग-युग में बहुत हुई थी। आप पहले हिन्दू-विश्वविद्यालय (काशी) में झँगरेजी के प्रोफेसर थे। अब आप राजेन्द्र कॉलेज (छपरा) के प्रिन्सिपल हैं। आप बिहार प्रादेशिक हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के मोतीहारीवाले अधिवेशन के समापित हो चुके हैं। आप हिन्दी के भी प्रांसद्ध किव और विद्वान् लेखक हैं। आपकी कितनी ही भोजपुरी किवताएँ अत्यन्त सरस और भावपूर्ण हैं।

#### (१) फिरंगिया

सुन्दर सुथर भूमि भारत के रहे । रामा, आज इहेर भइलड मसान रे फिरंगिया अन्न धन जन बल बुद्धि सब नास भइल, कौनो के ना रहल निसान रे फिरंगिया जहँवाँ थोड़े ही दिन पहिले ही होत रहे, लाखो मन गल्ला श्रौर धान रे फिरंगिया उहें शाज हाय रामा! मथवा पर हाय धरि<sup>६</sup> विलखि के रोवेला किसान रे फिरंगिया हाय देव ! हाय ! हाय !! कौना पापे भइल बाटे, हमनी के आज अइसन हाल रे फिरंगिया सात सौ लाख लोग दृ-दू साँभ- भूखे रहे, हरदम पड़ेला श्रकाल रे फिरंगिया जेह कुछ बाँचेला त स्रोकरो १० के लादि-लादि, ले जाला समुन्दर के पार रे फिरंगिया घरे लोग भूखे मरे, गेहुँ आ बिदेस जाय, कहसन बाटे जग के व्यवहार रे फिरंगिया जहुँवाँ के लोग सब खात ना अवात रहे, रुपया से रहे मालामाल रे फिरंगिया उहें ब्राज जेने-जेने ११ ब्रॅंखिया घुमाके देखे, तेने-तेने १२ देखबे कंगाल रे फिरंगिया बनिज-बेपार<sup>43</sup> सब एक उ<sup>98</sup> श्हल नाहीं, सब कर होइ गइल नास रे फिरंगिया तनि-तनि बात लागि हमनी का हाय रामा, जोहिले १५ विदेसिया के आस रे फिरंगिया कपड़ो जो श्रावेला बिदेश से तो हमनी का, पेन्ह के रखिला निज लाज रे फिरंगिया श्राज जो बिदेसवा से श्रावेना कपड़वा तऽ, लंगटे<sup>१६</sup> करब जा निवास रे फिरंगिया हमती से ससता १७ में रुई लेके श्रोकरे से, कपड़ा बना-बना के बेचे रे फिरंगिया श्रइसहीं श्रइसहीं दीन भारत के धनवाँ के, लूटि लूटि ले जाला बिदेसे रे फिरंगिया रुपया चालिस कोट<sup>9८</sup> भारत के साले साल <sup>9९</sup>, चल जाला दूसरा के पास रे फिरंगिया श्राइसन जो हाल श्राउर<sup>२</sup>० कुछ दिन रही रामा, होइ जाइ भारत के नास रे फिरंगिया स्वाभिमान लोगन में नामों<sup>२१</sup> के रहल नाहीं, ठकुरसहाती बोले बात रे फिरंगिया दिन रात करे ले खुसामद सहेबबा<sup>२२</sup> के, चाटेले बिदेसिया के लात<sup>२3</sup> रे फिरंगिया जहुँवाँ भइल रहे राजा परताप सिंह, श्रीर सुरतान<sup>२४</sup> श्रइसन वीर रे फिरंगिया जिनकर टेक रहे जान चाहे चिल जाय, तबहू नवाइब<sup>२७</sup> ना सिर रे फिरंगिया

१ थी। २. वहीं। २. हुईं। १. रमशान। र. वहीं। ६. माथ पर हाथ घरना (मुहावरा) — भींखना, चिन्ता की मुद्रा। ७. हमलोग। ८. सन्द्या। १. वचता है। १०. उसको। ११. जिथर-जिधर। १२. उधर-उधर। १३. वार्याच्य-व्यापार। १८. एक भी। १५. जोहते हैं। १६. नंगे। १७. सस्ता। १८. कोटि, करोड़। १६. प्रतिवर्ष। २०. और। २१. नाम मात्र भी। २२. साहव (अंगरेज)। २३ लात चाटना (मुहावरा) — खुशामद करना। २१. औरंगजेब के समय में सुरतान सिंह 'शिरोही' नरेश थे, जिन्होंने किसी के आगे सिर नहीं सुकाया। औरंगजेब के दरवार में वे खोटे दरवाजे से लाये गये, तािक वे सिर सुका कर बुसेंगे, तो वहीं प्रणाम समका जायगा; किन्तु उस वीर ने पहले अपना पेर बुसाया और टेढ़ा होिकर अन्दर प्रवेश किया। यह इतिहास-प्रसिद्ध घटना है। राजस्थान में शिरोही एक राज्य है, जहाँ की बनी तलवार मशहूर है। २५. सुकाऊँगा।

उहँवे के लोग त्राज त्रइसन अधम भइले, चाटेले बिदेसिया के लात रे फिरंगिया सहेवा के खुसी लागी<sup>3</sup> करेलन सबहीन<sup>2</sup>, अपनो भइअवा<sup>8</sup> के घात रे फिरंगिया जहुँवाँ भइल रहे छरजुन, भीम, द्रोण, भीषम, करन सम सूर रे फिरंगिया उहें श्राज फ़ुंड-फ़ंड कायर के बास बाटे, साहस वीरत्व भइल दूर रे फिरंगिया केकरा<sup>४</sup> करनिया<sup>प</sup> कारन हाय भइल बाटे हमनी के ग्रइसन हवाल है रे फिरंगिया धन गइल, बल गइल, बुद्धि गइल, विद्या गइल, हो गइली जा निपटे॰ कंगाल रे फिरंगिया सब बिधि भइल कंगाल देस तेहु पर ्टीकस के भार तें १० बढ़ौले रे फिरंगिया नून पर टिकसवा, कृली पर टीकसवा, सब पर टिकसवा लगीले रे फिरंगिया स्वाधीनता हमनी के नामों के रहल नाहीं, श्रद्धसन कानून के बरे ११ जाल रे फिरंगिया प्रेस ऐक्ट, आगर्स ऐक्ट, इंडिया डिफेंस ऐक्ट, सब मिलि कइलस १२ ई हाल रे फिरंगिया मेस ऐक्ट लिखे के स्वाधीनता के छीनलस, ग्राग्स ऐक्ट लेखस हथिग्रार रे फिरंगिया इंडिया डिफेंस ऐक्ट रच्छक के नाम लेके, भच्छक के भइल ग्रवतार रे फिरंगिया हाय! हाय! केतना जुबक भइले भारत के, ए जाल में फाँस नजरबंद रे फिरंगिया केतना सपूत पूत एकरे करनवा<sup>५3</sup> से पड़ले पुलिसवा के फंद रे फिरंगिया श्रजो १४ पंजबवा के करिके सुरतिया १५ से फाटेला करेजवा हमार रे फिरंगिया भारते के छाती पर भारते के बचवन के, बहल रकतवा के भार रे फिरंगिया छोटे-छोटे लाल सब बालक मदन सब, तड़िप-तड़िप देले जान रे फिरंगिया छटपट करि-करि बृह सब मरि गइले, मरि गइले सुघर जवान रे फिरंगिया , बुढ़िया महतारी १७ के लकुटिया १८ छिनाइ गइल १९, जे रहे बुढ़ापा के सहारा रे फिरंगिया जुबती सती से प्राणपति हा बिलग भइल, रहे जे जीवन के स्रधार रे फिरंगिया साधुत्रों के देहवा पर चूनवा के पोति-पोति, रंडि त्रागे लँगटा २० करौले रे फिरंगिया हमनी के पसु से भी हालत खराब कड़ले, पेटवा के बल रेंगन्नवले रे फिरंगिया हाय! हाय! खाय सबे रोवत विकल होके, पीटि-पीटि श्रापन कपार रे फिरंगिया जिनकर हाल देखि फाटेला करेजवा से, ग्रॅंसुग्रा बहेला चहुँधार<sup>२२</sup> रे फिरंगिया भारत वेहाल भद्दल लोग के ई हाल भइल, चारों ग्रोर मचल हाय-हाय रे फिरंगिया तेहू पर<sup>२ड</sup> श्रपना कसाई श्रफसरवा के, देले नाहीं कवनो सजाय रे फिरंगिया चेति जाउ चेति जाउ भैया रे फिरंगिया से, छोड़ि दे अधरम के पंथ रे फिरंगिया छोड़ि दे छुनीतिया सुनीतिया के बाह गहु, भला तोर करी भगवन्त रे फिरंगिया दुखित्रा के त्राह तोर देहित्रा भसम करीर४, जरि-मूनिर होइ जड्बे छार रे फिरंगिया पुढ़ीसे<sup>२६</sup> त कहतानी<sup>२७</sup> भैया रे फिरंगी तोहे, धरम से कर तें बिचार रे फिरंगिया जुलुमी कानून त्रो टिक्सवा के रद क दे, भारत के दे दे तें स्वराज रे फिरंगिया नाहीं तर्इ सांचे-सांचे तोरा से कहत बानी, चौपट हो जाइ तोर राज रे फिरंगिया तितिस करोड़ लोग श्रॅंसुग्रा बहाई श्रोमें<sup>२८</sup> बहि जाई तोर समराज<sup>२९</sup> रे फिरंगिया अन्त-धन-जन-बल सकल बिलाय<sup>3</sup> जाई, डूब जाई राष्ट्र के जहाज रे फिरंगिया

१. के लिए। २. सभी लोग। १. भाई-वन्यु। १. किसके। ५. करनी, करत्ता १० हाल। ७. अत्यस्त। ८. उस पर भी। १. कर। १०. तुम। ११. वटना है, चुनता है। १२. किया। १३. कारणा। १८. आज भी। १५. स्मृति, याद। १६. रक्त। १७. माता। १८. लकुटी, लकड़ी। १६. दिन गई। २०. नंगा। २१. रेंगाया (पेट के वल चलाया)। २२. चीमुखी धारा से। २३. उस पर भी। २३. कर देगा। २५. जल-सुन कर। २६. हवी से। २०. कहते हैं। २८. उसमें। २६. साम्राज्य। २०. दूस ही जायगा।

#### ( ? )

### तबके जवान अब भइले पुरनिया

ष्प्रबहूँ कुहुकिएके वोलेले कोइलिया, नाचेला मगन होके मोर। श्रबहूँ चमेली बेली फूले अधिरतिया, हियरा में उठेला हिलोर।। श्रबहूँ चमेली बेली फूले अधिरतिया, हियरा में उठेला हिलोर।। श्रबहूँ चमिकएके चलेले तिरिश्रवा है, ताकेले भुँइश्रवे के श्रोर।। श्रबहूँ चमिकएके चलेले तिरिश्रवा है, ताकेले भुँइश्रवे के श्रोर।। चोरी-चोरी श्रवो गोरी करेली कुलेलवा है, चोरी-चोरी श्रावे चितचोर। भूलि जाला सुधबुध कामकाज लोक-लाज, करेले जवानी जब जोर।। दुनिश्रा के रंग ढंग सब कुछ उहें बाटे, श्रोइसने बा जोर श्रवरी सोर। कुछुश्रो ना बदलल, हमहीं बदल गइलीं बदलल तोर श्रवरी मोर।। तबके जवान श्रव भइले पुरनिशा , देहिश्रा भइल कमजोर। याद जब श्रावेला पुरनका जमनवा है, मनवा में होखेला ममोर है।। कुछ दिन श्रवरी धीरज धरु मनवा, जिनगी हो लेल दिन बाटे थोर। पाकल पाकल केसिश्रा में लागेना करिखवा ने , रामजी से कर ई है हिरार हो रे हो पाकल पाकल केसिश्रा में लागेना करिखवा है, रामजी से कर ई है हिरार हो रे हो स्वार्थ ।

( ३ )

# मातृभासा और राष्ट्रभासा

### दोहा

जय भारत जय भारती, जय हिंदी, जय हिंद। जय हमार भासा बिमल, जय गुरु, जय गोविंद॥

### चौपाई

ई हमार हऽ ग्रापन बोली। सुनि केहू जिन करे ठठोली।। जे जे भाव हद्य के भावे १० । जहे उतिर कलम पर श्रावे।। कबो १७ संसकृत, कबहूँ हिंदी। भोजपुरी माथा के बिंदी।। भोजपुरी हमार हऽ भासा। जइसे हो जीवन के स्वांसा।। जब हम ए दुनिग्रा में श्रइलीं। जब हमई मानुस तनु पहलीं।। तबसे जमल १८ रहल जे टोली। से बोले भोजपुरिश्रा बोली।। हमहू श्रोही में १९ तोतर इलीं २०। रोश्रजीं हँसलीं बात बनइलीं।। खेले लगलीं घुषुश्रामाना २१। उपजल धाना २२, पवलीं २३ लाना।। चंदा मामा श्रारे २४ श्रइले। चंदा मामा पारे २५ श्रइले।। ले ले श्रइले सोन कटोरी। दुध भात श्रोकरा में २६ घोरी २०।।

### दोहा

बबुत्रा के मुँह में घुटुक<sup>२८</sup>, गइल दूध ग्रो भात। श्रोक्रा पहिले कान में पड़ल मधुर मृदु बात॥

१. ब्रुहुक कर ही । २. चील पची । ६. भाव-मंगी के साथ । ८. स्त्री । ५. स्त्री, पृथ्वी । ६. के ि-क्रीं । ७. वहीं । ८. उसीं तरह का ६. वृद्ध । १०. जमाना, युग । ११. पेंठन । १२. जिन्दगी । १३. का जिल, कर्लक-का लिमा । १८. यह । १५. बिनती । १६. अच्छा लगे । ६०. कभी । १८. इकटी रहीं, जमी रहीं । १६. उसी में । २०. तोतली बोली बोलने लगा। २१. बच्चों को बहुलाने का एक खेल । २२. धान । २३. पाया । २८. इस पार । २६. उस पार । २६. उसमें । २७. घोल दिया। २८. बच्चे के मुँह में धीरे कोर देना ।

### चौपाई

पद्रश्रा-िलखुश्रा करहें माफ। हम त बात कहीले साफ।। हमरा ना केंद्रू से वैर। ना खींचवि केंद्रू के पैर।। हम तऽ सबके करब भलाई। जेतना हमरा से बन पाई।। हिंदी हऽ भारत के भासा। उन्हें एक राष्ट्र के श्रासा।। हम श्रोकरों भंडार बदाइब। श्रोहू में बोलब श्रो गाइब।। तबो न छोड़ब श्रापन बोली। चाहे केंद्रू मारे गोली।। जे मगही तिरहुतिश्रा भाई। उनहू से हम कहब बुक्ताई॥ उन्हों बोलसु श्रापन बोली। भरे निरंतर उनको कोली।।

### दोहा

हम चाहीं सबके भला, जन-जन के कल्यान। जनमें बसे जनारदन, भगवा<sup>3</sup> में भगवान॥ (४)

### कौआ-गीत

कोंद्रा भोरे-भोरे वोलेला से मोरे क्रॅगना ॥टेक॥
ए कोंद्रा के बात न सुनिहऽ ई हऽ राजा इन्द्र छाइल ठगना ॥ कोंद्रा०
ए कोंद्रा के बात न सुनिहऽ ई हऽ राजा इन्द्र छाइल ठगना ॥ कोंद्रा०
ए कोंद्रा के दूरे भगावऽ ई तऽ जयंत हऽ कुटिल-मना ॥ कोंद्रा०
चिहुँकल व चारों छोर गरदन घुमावेला ७ एके झाँखे देखेला हजार नयना ॥ कोंद्रा०
ना हम इंद्र, ना इंद्र के बेटा हम खग अधम उड़ीले ८ गगना ॥ कोंद्रा०
हम तऽ खाईले ९ राजा राउरे १० जूठन, साफ करे आईले राउरे झँगना ॥ कोंद्रा०
हम तऽ सेईले राजा दोसरे के खंडा,जीअती ११ना कोइलि १२हमारा बिना ॥ कोंद्रा०
हम तऽ सेईले राजा दोसरे के खंडा,जीअती ११ना कोइलि १२हमारा बिना ॥ कोंद्रा०
लोग कहेला हमरा जीभी १३में अमिरत १४, हम नाहीं कपटी-कुटिल-बधना ॥ खोंद्रा०
बहुजी के कहला से झँगना में उचरीले १४, उचरीले कब खड़हें प्रिय पहुना ॥ कोंद्रा०
हमरा के भेजले हऽ वाबा सुसु डो काँव-काँव राम १६ बाड़े कोना झगना ॥ कोंद्रा०

### विनध्यवासिनी देवी

श्रीमती विन्ध्यवासिनां देवो बिहार की लोक-संगीत गायिका हैं। इनका जन्म सन् १६१७ ई० में मुजफ्फरपुर में हुआ। बचपन से ही संगीत में इनकी आभिष्ठिय थी। इनकी प्रारम्भिक शिचा मुजफ्फरपुर के चैपमैन गर्क्स स्कृल में हुई। घर पर ही पढ़कर इन्होंने साहित्य सम्मेलन की परीचाएँ पास कीं। पहले आर्थकन्या-विद्यालय (पटना) में हिन्दी अध्यापिका थीं। आजकल आँल इंडिया रेडियो (पटना) में लोकगीत गायिका हैं। इनके संगीत के रेकार्ड भारत के हर रेडियो-स्टेशन से प्रसारित हुआ करते हैं। ये भोजपुरी के आतिरिक्त हिन्दी, मगही, मैथिली में भी रचना करती हैं।

शिचितजन। २. पैर खींचना (मुहाबरा) अगे बढ़ने से रोकना। ३. बँगोटी। १. प्रभात वेता में । ५. ठगनेवाला। ६. चींकन्ना होकर। ७. घुमाता है। ८. उड़ता हूँ। ६. खाता हूँ। १०. आपका हो। ११. जीवित। १२. कोयल। १३. जिह्ना। १४. अपता। १५. प्रिय के ग्रुभागमन की सूचना देता हूँ ( सैंगल का उज्ज्ञारण करता हूँ )। १६. कागभुमुं दी के इष्टदेव 'राम' कहाँ हैं, काँव-काँव करके यह पृक्षता हूँ।

#### (१) बरसाती

भावे ना मोहि ग्रॅंगनवाँ, विनु मोहनवाँ । बादल गरजेला चमके बिजुरिया तापर बहेला पवनवाँ । जैने सावन में भहरत वूँ दिया, वहसे भरेला मोर नयनवाँ । कुबजा सवत साजन बिलमावल, जाह बसल मधुबनवाँ । ग्रबले सिख! मोर पिया ना ग्रायल बीतल मास सवनवाँ । 'विन्ध्य' कहें जिया धड़केला सजनी, कगवा १० बोलत बा ग्रगनवाँ ।

#### (२) धनकटनी

धनकटनी ११ के बहार ग्रगहनवाँ में। बोमा बाँधल बाटे धान, मन गाजतऽ १२ किसान, देखि भरल खरिहान १३, ग्रगहनवाँ में।। देखऽ गंगा के ग्रोह १४ पार, जेकरा १५ कहत दिग्रार १६, जँहवाँ खेतिहर होनिहार १० ग्रगहनवाँ में।। गोइंटा १८ जोरि गोलाकार, लिटिया १९ लाहू के ग्राकार। ततले २० खिंचड़ी मजेदार, ग्रगहनवाँ में।। ग्रम्दर सूबे बिहार 'विन्ध्य' कहत पुकार। नयका २० चिउरा २ के बहार ग्रगहनवाँ में।।

## हरीशद्त्त उपाध्याय

त्राप त्राजमगढ़ शहर के निवासी हैं। त्रापने भोजपुरी में महाकिव कालिदास के 'रघुवंश' काव्य का स्वतंत्र श्रनुवाद किया है। यह बाईस सर्गों में समाप्त है। इसका चौथा तथा पाँचवाँ सर्ग 'विश्वमित्र' श्रौर 'त्राज' नामक पत्रों में प्रकाशित हो चुका है। यह मौलिक रचना है। श्रापने राष्ट्रीय श्रान्दोलनों पर भी किवताएँ रची हैं। श्रापकी भोजपुरी में श्राजमगढ़ी बोली का पुट है। रघुवंश से कुछ उदाहरण नीचे उद्धृत किये जाते हैं—

(3)

### कथा-प्रवेश (प्रथम सर्ग)

त्रोता में दिलीप एक ठे<sup>२3</sup> रहलें त महीप भाई, उ<sup>२४</sup> मना में सोवें दिन-रात। तीनों पना<sup>२५</sup> बीति गैलें, ऐलें विरधापनवा, नाहीं श्रोनेके<sup>२७</sup> ऐक्को भैले जब त सनतनवा,

१. मावे = अच्छा लगना। २. प्रांगण। ६. मनमोहन (प्रियतम)। १. मही लगाना। ५. आँस् गिरना। ६. बस गया। ७. अवतक। ८. आया। ६. धड़कता है। १०. काग, कीआ। ११. धान की कटाई। १२. गाजता है, प्रसन्न होता है। १३. खिलहान। ११. उस। १५. जिसको। १६. दियारा = गंगा के दोनों तटों के आस-पास की मृमि, जिस पर बाढ़ में नई मिट्टी पड़ जाती है। १७. होनहार, उत्साही। १८. उपले, गोबर के स्खे कगडे। १६. बाटी। २०. गरमागरम। २१. नया। २२. चूड़ा (खाद्य पदार्थ)। २३. संख्यावाचक। २१. वे (दिलीप)। २५. अवस्था। २६. वृद्धावस्था। २७. उधर के, बीती अवस्थाओं के।

नाहीं समभ पावें एकर का हउवेर करनवा, काहे रुकल हउए मोसे<sup>ड</sup> मोर खनदनवा, के मोर बेलसी ४ राजपाट, के बेलसी खजनवा, कसे तीनो छटी मोरा ऋनवा जहनवा, केकर नाहीं पूरन कैलीं है, हम माँगल चहनवा , कवन छोड़लीं दान-बरत कवन हम नहनवाँ , कवने स्रति श्रसमृति के ना मनलीं कहनवा १०, नाहीं केंह्र के वंश के तहम कैलीं दहनवा ११, प्रभु के चरन के सदा हम केंबीं भजनवा, नाहीं हम सतौलीं कब्बो १२ गऊ श्री बभनवा, नाहीं निरदोषी के त देहलीं जेलखनवा. नाहीं कौनो भूलि के त ग्रावेला धियनवा, बिना एकटै सन्तति के त धिरिक<sup>93</sup>हो जियनवा<sup>9¥</sup>, **इ** है भूप सोचै सन दिन-रात ॥ छुटि गयल दाना-पानी १५, छुटल ग्रब सयनवा १६, मारे फिकिर १७के श्रोनकर १८ पियराय गएल बदनवा, पौलीं पता रानी स्रोनकर जब स्रन्दर भवनवा, पुछे हाथ जोड़ि सोचऽ तूँ कवने करनवा. जब ले हउएँ गुरुजी के दुनिया में चरनवा, कवने चिजिया १९ के तोहरे होय गयल हरनवा २. काहे करऽ सोच सजन तूँ, करऽ बखनवा, चलबे तृहें लेइके ऋब्बे गुरु के सरनवा, नाहीं टरि सकत श्रोनकर तिल भर बरदनवा, पूछत श्री दबावत चरन होइ गइलैं बिहनवा<sup>२</sup>, सोचैं सन सें इहें कहेले 'हरीश' बोति गइली ऐसे रात. तब राजा रानी से बोलेलें

## रघुवंशनारायण सिंह

आपका जन्म-स्थान 'वबुरा' प्राम ( थाना बड़हरा, जिला शाहाबाद ) है। आप काँगरेस-कार्य्यं कर्ता छोर हिन्दी के भी लेखक हैं। आपके ही उद्योग से आरा नगर से 'भोजपुरी' मासिक पत्रिका निकलती है। उसके सम्पादक और संचालक भी आप ही हैं। भोजपुरी की उन्नति के लिए आप तन-मन धन से सतत सचेष्ट रहते हैं। उक्त पत्रिका आपके उत्साह से भोजपुरी-साहित्य की प्रशंसनीय सेवा कर रही है। आपकी निम्नलिखित कविता बिहार सरकार के प्रचार विभाग द्वारा पुरस्कृत हो चुकी है—

१. इसका । २. व ग है। ३. मुक्ति । ४. मोग-विवास करेगा ? ५. तीन ऋष (देव-ऋष, ऋषि-ऋष, पित्-ऋषा) ६. पूर्ण किया। ७. अभिवाप, चाह, मनोर्थ। ८. ब्रता ६. तीर्थस्नान । २०. कथन, उपदेश। ११. नाश, दहन। १२. कभी। १३. थिक्कार। १४. जीवन। १५. मोजन। १६. नींद। १७. फिक्र, चिन्ता। १८. उनका। १६. चीज, वस्तु। २०. हरण। २१. प्रमात।

एगो बलका रहिते गोदिया में खेलइतीं ननदी।। टेक ।। देश-भगित के पाठ पढ़इतीं, देस-दसा समुभइतीं, जे केंद्व देस के खातिर मरलें , उनकर याद दिलइतीं ।। हो खेल ।। होम-गाड में भरती करइतीं, परेड उनका सिखइतीं, कान्ह प लेके बनुकिया चिलतें, छाती देखि जुड़इतीं।। हो खेल ।। परेड कसरत से देह बनइतें, सोभा ग्रापन बढ़इतीं, गाँव-नगर के रछेग्रा किरितें, बीर सपूत बनइतीं।। हो खेल ।। ग्रापन-बिपति जब देस प श्रइतें, श्रागे उनके बढ़इतीं, मारि भगइतें देस-दुसमन के, बीर मतारी कहइतीं।। हो खेल ।। गाँधी-नेहरू-बलभ भाई के, कीरति-गीत सुनइतीं, हाथ में देके तिरंगा भंडा, बिजयी बीर बनइतीं ।। हो खेल ।।

## महादेवप्रसाद सिंह 'घनश्याम'

आप प्राम 'नचाप' (हरिदया, शाहाबाद) के निवासी हैं। आप भोजपुरी के अच्छे कि हैं। भोजपुरी के प्राचीन 'सती सोरठी योगी बृजाभार', 'कुँ अर विजयमल्ल', 'सोरिकायन,' 'शोभानायक बनजारा'\* आदि प्रबन्ध-काब्यों के अच्छे गायक तथा लेखक हैं। आपकी लिखी 'सती सोरठी योगी बृजाभार' पुस्तक ६६ भागों में है। इसका मूल्य =) है। यह पुस्तक स्वतन्त्र रूप से लिखी गई है; परन्तु कहानी पुरानी है। किव में किवत्व-शक्ति अच्छी है। आपको 'पवाँरा कैसेरे-हिन्द' की उपाधि भी मिली है, जो पुस्तक पर छपी है। 'कुँ अर विजयमल्ल' बत्तीस भागों में समाप्त हुआ है। इसकी कीमत ३) है। आपने 'भाई-विरोध' और 'जालिम सिंह' नाटक भी लिखे हैं। इनमें भोजपुरी गय और पय दोनों का प्रयोग हुआ है। भोजपुरी के प्रसिद्ध किव भिखारी ठाकुर की रचनाओं की तरह आपकी पुस्तकें भी बहुत लोकप्रिय हैं। भोजपुरी भाषा की आपने काफी सेवा की है। आपके नाटकों के कथानक समाज सुधार की दिष्ट से लोकोपयोगी हैं।

(१) सोहर

गनेस बंदन मनाइले १० प्रथम चरन पद बिघिनहरन गननायक **मंगलदायक** फरियाइल <sup>११</sup> चढ़ि गइले पहिला महिना सो मन ललना नाहीं भावे सुखके सेजरिया<sup>१२</sup> सो रतिया डेरावन हो।। दुसरहीं चढ़ले महिनवाँ, ना श्रन्न नीक १३ लेलना देहियाँ में आवेला धुमरिया<sup>98</sup> सो, आलस सतावेला हो।। चढ़ी गइले तीसरे महिनवाँ ना दिल कहुँ १५ लागेला हो। ललना रही रही त्रावेला त्रोकइया १६ सो कुछ नाहीं भावेला १७ हो ॥ चउथा ही चढले महिनवाँ जम्हाई स्रावे लागेला हो। ललना नहीं भावे घर से अगनवाँ सो मन घवड़ाएला हो।।

१. पक भी। २. बालक। २. मर गये (शहींद हो गये)। १. दिलाती। ५. कन्या। ६. बन्द्का। ७. रक्षा। ५. मता। ६. बनाती। ३ इन पुस्तकों का प्रकाशक—ठाकुर प्रसाद बुकसेलर, राजादरवाजा, बनारस। १०. मनाता या सुमिरता हूँ। ११. वमन करने की प्रवृत्ति। १२. शब्या। १३. अच्छा। ११. चनकर, वृिमें। १५. कहीं भी। १६. वमन। १७. अच्छा लगना।

पाँच-छ्रव बीति गइले मासवा सो देहियाँ पहाड़ भइली हो। ललना नाहीं तन होखेला सम्हार<sup>9</sup>, सो दुखवा सतावेला हो।। सातवाँ सो बितले महिनवाँ सो ख्राठवाँ पुरन भइले<sup>2</sup> हो। ललना नाहीं ख्रावे क्रॅंखिया निनरिया<sup>3</sup> सो जियरा बेहाल भइले हो।। 'महादेव' यह सुख गावत, गाइ सुनावत हो। ललना रानी दुखे भइली बेब्राकुल पीर ना सहल जावे हो।।

( ? )

### मेला-घुमनी

परमिता परमेसर के ध्यान धरी, लिखतानी सुनु चित लाय मेला-घुमनी ।। श्रावेला सिराती मेला, ददरी , मकर श्रादि, करे लागे श्रागे से पलाह मेला-घुमनी ।। महुन्ररि १०, ठेकुत्रा ११, गुल उरा १२ पकाइ लेली १३, सातू-नून १४मरीचा-म्रंचार मेला-घुमनी ॥ चाउर १५. पिसान १६,दाल, चिउरा १७ के मोटरी १८से. सकल समान १९ लोइ लोली मेला-घुमनी ॥ तिसी-तोरी<sup>२०</sup> बेचीं कर पइसा<sup>२१</sup> जुटावेली<sup>२२</sup> से. मेलावा में खायेके मिठाई मेला-घुमनी।। गहना ना घरे रहे, मगनी रेड ले त्रावे माँगि, करे लागे रूप के सिंगार मेला-घुमनी ॥ बाहें २४ बाजूरण, जोसन, २६ बगुरियारण, पहुँचिर८ पेन्हें, गरवार९ में हलका ३० फुलावे मेला-घुमनी ॥ सारी लाल-पीली पेन्हि त्रोंदली चद्रिया से, कर लिहली उ सोरहो सिंगार मेला-घुमनी।। काने कनफूल पेन्हें, सीकरी<sup>32</sup>, सुमक पेन्हें, टिकुलो चमकेले लिलार<sup>33</sup> मेला-घुमनी।। मेलवा में जाये खातिर घरवा में भगर हो, राह में चहेली चमकत मेला-घ्रमनी।। चारि जानी श्रागे भइलीं, चारी जानी पीछे भइलीं, डेढ़िया अस्मर गावे लागे मेला-समनी।। मरद के कम भीड़ मंडगी के देला-देली, मेलवा में मारेली नजारा<sup>39</sup> मेला-धुमनी।। श्राँचरा में गुड़-चिउरा भसर-भसर<sup>3६</sup> उड़े, गप-गप गटकेली<sup>30</sup> लीटी<sup>34</sup> मेला-धुमनी।। नैहर-ससुरा के लोग से जो भेंट होखे, बीचे राहे रोदन पसारे 3९ मेला घुमनी।। हेरा डाले जान-पहिचान कीहाँ ४० जाइकर, बैठेली होई सलतन्त<sup>४९</sup> मेला-धुमनी।। श्रागी सुलगाये लागे, चिलम चढ़ावे लागे, पुढ़-पुड़ हक्का पुड़पुड़ावे मेला घुमनी।। लगा<sup>४२</sup> फूला<sup>४3</sup> लेइकर चलेली नहाय लागी<sup>४४</sup>, कितना लड़ावे तोसे श्राँखी मेला-शुमनी ॥ करी श्रमनान जल चलेली चढ़ावे लागी, परडवा गहेले तोर बाँह मेला-घुमनी।। जलवा चढ़ाइ जब चलली मन्दिर में से, भीड़िया में गुगडा दरकचे मेला-घुमनी।। चोर-बटमार तोरा पीछे-पीछे लागि गइले, तजबीज<sup>४५</sup> करे लागे दाव<sup>४६</sup> मेला-घुमनी ॥ भीड़िया ४० में घिरि गइली नाक-कान चोंथी लेले ४८. भैया-दैया करि सिर धने मेला-घमनी ॥

१. देह का सँभार न होना ( मुहावरा ) चिलिमिलाना । २. पूरा हुआ । ६. नींद । १. लिखता हूँ । ५. मेले में चूमनेवाली श्रीक्षीन स्त्री। ६. शिवरात्रिका मेला। ७. भुगुनेत्र ( विलया ) में लगनेवाला वड़ा मेला। ८. मकर-संक्रान्ति का मेला। ६. पहले से ही। १०. महुआ, गुड़ और चावल या गेहूँ के आटे से बना पकवान। ११. आटा और गुड़-बी के संयोग से बना गुलगुल्ला (मीठी फुलौरी)। १३. पका लेती हैं। १८. सत्त् और नमक। १५. चावल। १६. आटा। १७. चूड़ा। १८. गठरी। १६. सामग्री। २०. सरसो। २१. पैसा। २२. सग्रह करती है। २३. दूसरे से माँगकर लाई हुई चीज। २१. वाह में। २५. वाह्यव्द । २६. वाह का गहना (अथन)। २७-२८. कलाई पर पहनने के गहने। २६. गला। ३०. गले का गहना। ३१. लिया। ३२. सिर पर पहनने का एक गहना। ३३. ललाट। १४. पारी-पारी से आगेपींछे गाने की रीति। ३५. नजारा मारना—(मुहायरा)—आँख लड़ाना। ३६. ताबड़तोड़ खाना। ३०. लीलती है। ६८. वाटी। १६. रोने का स्वांग करना। १०. के यहाँ। ११. आराम से (सलतनत)। १२. साड़ी। ४३. छुर्ती। ४४. वासते।

हाला-गरगद भुित लोग बदुराइ याइले, सब केहु तुहे अधिरकारे येला-घुमनी ॥ मेलवा के फल इहे नाक-कान दोनों गहले, गहना लगल तोरा डाँड्ण मेला-घुमनी॥

## युगलिक्शोर

त्रापका पूरा नाम युगलिकशोर लाल है। त्राप त्रारा (शाहाबाद) के निकट एक प्राम के निवासी हैं। त्राप सामयिक विषयों पर सुन्दर रचनाएँ करते हैं। त्रापकी कवितात्रों को बिहार सरकार के प्रचार-विभाग ने छपवाकर बटवाया है।

### कुछ ना बुभात बा

कइसे <sup>६</sup> लोग कहत बा<sup>७</sup> कि कुछ ना बुसात बा<sup>८</sup>।

× × ×

जब से सुराज श्राइल, श्रापन सब काज भइल, सासन बिदेसी गइल राजपाट देसी भइल, श्रापन बेवहार चलल, देसी प्रचार बढ़ल, रोब, सूट-बृट उठल, कुत्ती के मान बढ़ल, श्रापन सुधार होत दिन-दिन देखात बा<sup>९०</sup>। कइसे०॥१॥

सिंदियन के गइल राज हाथ में वा ग्राइल ग्राज, समय कुछु लागी तब, बनी सब बिगड़ल काज, सबके सहयोग चाहीं, बुद्धि के जोग चाहीं, धीरज सं काम लीहीं, लालब सब छोड़ि दीहीं, वड़े-बड़े कामन के रचना ग्रब रचात बा। कहसे०॥२॥

कालेज-स्कूल के तादात<sup>99</sup> बढ़ल जात बा, बेसिक स्कूल जगह-जगह पर खोलात बा, सार्वजनिक शिचा के नेंव<sup>92</sup> भी दिश्रात बा, गाँव में मोकदिमा के पंचाइत<sup>93</sup> भइल जात बा, धीरे-धीरे कामन में उन्नति दिखात बा। कइसे० ॥३॥

श्रन उपजावे के रास्ता सोचाये लागल, कोसी वो गंडक के घाटी बन्हाये लागल, गंगा सोनभद से नहर कटाये लागल, जगह-जगह श्राहर वो पोखर खोदाये लागल, श्रवरू उपजावे के रास्ता खोजात बा। कड्से०॥४॥

१. हरला-गुल्ला। २. पकत्र होकर। २. तुमको। ८. धिक्कार देते हैं। ५. दगड, इर्माना। ६. केंसे। ७. कहते हैं। ८. माल्म पड़ता है। ६. न्यापार। १०. दीख पड़ता है। १४. तायदाद। १२. नींक। १६. ग्राम-पंचायत का संगठन।

जगे-जगे तह तुिं के कुँ इश्राँ खोदात बा, बिजली का पंप से खेत पाटत जात बा, पोखरा वो नदी में पंप लागे जात बा, खेतो में सबके भी हिस्सा दिश्रात बा, दुखिश्रन के श्रइसे गोहार ४ कइल जात बा। कइसे ॥५॥

### मोतीचन्द सिंह

त्राप 'सहजौली' ( शाहपुरपट्टी, शाहाबाद ) ग्राम के निवासी हैं। त्र्यापकी कई गीत-पुरतकें प्रकाशित हैं

पूर्वी

गिलिया-के-गिलिया रामा फिरे रंग-रिसया है, हो सँविरियो लाल किवन धिन गोदाना गोदाय, हो सँविरियो लाल ॥ अपनी महिलया भीतरा बोले रानी राधिका, हो सँविरियो लाल हम् १० धिन गोदाना गोदाय, हो सँविरियो लाल ॥ छितया पर गोद मोरा कृष्ण हो बिहारी, हो सँविरियो लाल निकया १० पर गिरिधर गोपाल, हो सँविरियो लाल ॥ हथवा में गोद रामा मुरली-मनोहर हो सँविरियो लाल ॥ लीलरा १२ पर श्री नन्दलाल, हो सँविरियो लाल ॥ 'मोतीचन्द' कर जोरि करत मिनितया १३, हो सँविरियो लाल ॥ दरस देखावो नन्दलाल, हो सँविरियो लाल ॥

### इयामविहारी तिवारी 'देहाती'

श्चाप 'बँसवरिया' (बेतिया, चम्पारन) प्राम के रहनेवाले थे। श्चाप हास्य-रस की कविताश्चों के लिए विख्यात थे। गम्भीर विषयों पर भी श्चापने श्रन्छी रचनाएँ की हैं। श्चापकी 'देहाती दुलकी' नाम की पुस्तिका भी प्रकाशित हो चुकी है। सामयिक, राजनीतिक तथा सामाजिक विषयों पर श्चापकी व्यंग्यात्मक सूक्तियाँ श्चनूठी हैं। श्चाप दोहा छन्द में भी बहुत श्चन्छी मोजपुरी कविता करते थे।

### सीखऽ

पुरुखन १४ के भुला गइलड, दिलेशी कहाँ से आवो ? घोड़ा तड छुटिये गइल, गदहों के सवारी सीखड ॥ केहू-केहू अइसन १५ बा, जेंकरा १६ धन-कावू १७ अधिका बा दृन् १८ बहावें के होखें तड चढ़ें के अटारी १९ सीखड ॥ एने-ओंने २० जइबड २१ तड पड़ जइबड फेरे में घर में हुके २२ के बातड चीनहें के दुआरी सीखड ॥

१ अगह-जगह। २. तह तोड़ना (मुहावरा) = पृथ्वी का स्तर तोड़ना। २. कूप, कुँआ। १. पुकार। ५. गली-गली। ६. रंगरिसक। ७. गीत का टेक। द. सुन्दरी। १. रारीर पर सुई से गोदे जानेवाले रंगीन चिन्न, जो सुहाग के चिह्न माने जाते हैं। १०. हम मी। ११. नाक, नासिका। १२. खलाट। १३. विनती। १३. पूर्वजों। १५. पेसा। १६. जिसकी। १७. वैभव और बल-पीरुप १८. दोनों। १६. अटारी चढ़ना (मुहावरा) = कोठे पर जाना (वेश्यागमन)। २०. इधर- ट्यर। २१. वाओंगे। २२. प्रवेश करना।

बबुश्रा 'पटना' से श्रइले, 'तुम-ताम " में हो गइल मार हम त कहते रहनी कि बने के जवारी? पास कइलड खेत बिका<sup>ड</sup> बी० ए० त पहिल्हीं कहनीं कि गढे के किश्रारी <sup>४</sup> नोकरियो त नइखे मीलत् बोलऽ पाने' बेंचऽ काटे के सुपारी सीखऽ करबंड, घरे रहंड कुछुऊ ना मीले त का डोरी के दाग पर चलावे के ग्रारी<sup>७</sup> सीख॥ श्रापन काम छोड़ के, खोजऽता लोग तिलाक क तोहरो, आजे से लोहारी प नया विश्राह भइल सासुए महतारी भइली १०। गारी सुने के होखे तऽ रहे के ससुरारी सीख ११॥ ना कुछु होई तऽ नाच देखे के मिली त १२ नू। बेकार काहे के रहबड चलड कँहारी १३ सीखड।। श्रब लोग काहे ना पूछी? तोप के डर गइल सब अएब १४ छिपावे के होखे तऽ बनेके खद्रधारी सीखड ॥ तू केंह्र<sup>९५</sup> के केंह्र<sup>१६</sup> हउवऽ<sup>१७</sup> जे नोकरी के मन बा तड जोरे के नातादारी सीखड॥

### लक्ष्मण शुक्ल 'मादक'

श्रापका जन्मस्थान नगवा (सराव, देवरिया) प्राम है। हिन्दी में भी श्रापने रचनाएँ की हैं। श्रापकी भोजपुरी रचनाएँ सरस होती हैं। सिवान (सारन) के भोजपुरी-साहित्य सम्मेलन (सन् १६४६ ई०) में श्रापसे मेरी भेंट हुई थी। वहीं पर श्रापने निम्नलिखित रचना तत्काल रच कर मुफ्ते दी थी—

#### श्रापन दसा

श्रापन हिलया १८ सुनाई कु अर जी १०, केकरा २० से करीं हम बयान । श्ररथ-पिसचवा के पलवा २० में पिरके मन मीर भइले मसान ॥ वरवा से चललीं त तिरिया २२ फुल इली २३, जात बाड़े सहयाँ २४ सिवान २७ । कुछ धन पइहें बिद्इया में सहयाँ त फगुआ के हो इहें ठिकान ॥ दूनों बिटियवन २६ के लुगवा २७ फटल बा २८, त हमरी उघिर ग इली २९ लाज । तेलवा-फुलेलवा के कवनऽ चला वे ३०, रहले न घरवा श्रनाज ॥ छिन्हिया ३० के घरवा के खर-पात उड़ले त खँडहर बा भितिया ३२ हमार । सो चिया ३३ से दिनवाँ दुलम्ह ३४ हो इ ग इले, त रितया मइल बा पहार ॥

१. शहरी बोली। २. अपने गाँव के आस-पास के प्रामीयों से व्यवहार करने की रीति। ३. बिक गया। १. कियारी गढ़ना (मुहावरा) = खेती करने की रीति। ५. पान ही। ६. क्या करोगे। ७. लकड़ी चीरने का जीजार। ८. रापथ। ६. लोहार का काम। १०. हुई। ११. सखुराल। १२. मिलेगा ही। १३. पालकी ढोने का काम। १३. दोष। १५. किसी का। १६. कीई। १७. हो। १८. हाल। १६. पुस्तक लेखक के प्रति सम्घोधन। २०. किससे। २१. पल्ले, वरा में। २२. पस्ती। २३. प्रसन्न हुई। २८. स्वामी। २५. सारन जिले का पक्त नगर। २६. लड़ कियाँ। २७. साड़ी। २८. फटी हुई है। २६. लाल उघरना (मुहाबरा) = वेपर्व होना। ३०. कीन कहे? ३१. फूस के उपपरवाला। ३२. दीवार भी। ३३. खिल्ता, सीच। ३४. दुर्लंडग, सुखहीन।

कवनो उपद्या को करतीं कुँ त्रर जी, पवतीं जो रुपया पचास । बिहँसत घरवा में हमहूँ पइठतीं होरिया के लिहले हुलास ॥

## चाँदीलाल सिंह

आप सोहरा (शाहाबाद) प्राम के निवासी हैं। आपकी भोजपुरी कविताओं में भजन के साथ सामयिक भावों का भी समावेश है। आपकी भोजपुरी रचनाओं का संग्रह 'चाँदी का जवानी' नाम से दूधनाथ प्रेस, सलकिया, हवड़ा (कलकत्ता) से प्रकाशित है।

#### भजन

पिन्नड राम नाम-रस घोरी है, रे मन इहे न्यरज वा मोरी ॥ कोड़ी-कोड़ी माल बटोरल, कहलड लाख करोरी। दया-सत्य हृदय में नहखे है, गला कटाइल तोरी ॥ रे मन० ॥ चीकन देह नेह ना हिर से, भाई-वाप से चोरी। बाँका तन लंका न्यस जिरहन कुत्ता मांस नचोरी है। रे मन० ॥ समस्य बीत गइल चौथापन, लागी तीरथ में डोरी। लालच वश में एक ना कहलड देह भइल कमजोरी ॥ रे मन० ॥ बहुत बढ़वलड घरके खीलत है, करणडा न्यंचरी मनोरी है। निका मन० ॥ न्या से चेत, कहलन है हैं। राज्य स्वरंग मनोरी है। रोण मन० ॥

## ठाकुर विश्राम सिंह

श्रापका जन्म उत्तर-प्रदेश के श्राजमगड़ नगर से पाँच मील की दूरी पर स्थित 'सियारामपुर' प्राम में हुश्रा था। सन् १६४० ई० में श्रापका देहावसान हुश्रा। श्रपनी पत्नी के देहान्त के बाद श्राप विज्ञिप्त हो गये थे श्रीर उसी श्रवस्था में श्रापने प्रचित्त विरहा छन्द में विरह-गीत बनाये। श्राजमगढ़ के ठाकुर मुखराम सिंह श्रापके रचे 'विरहों' को श्रव्छे ढंग से गाने हैं। ठाकुर मुखराम सिंह कवि-सम्मेलनों में जब श्रापके विरहों को गाकर सुनाने हैं, तब जनता मुग्ध हो जाती है। श्रापकी किवताश्रों को उक्त ठाकुर साहब से सुनकर श्री बलदेव उपाध्याय (प्रो० काशी-विश्व-विद्यालय) ने सिवान (सारन) के श्रविल-भारतीय भोजपुरी सम्मेलन में सभापित के पद से कहा था "विरह की ऐसी किवताएँ मुसे संस्कृत-साहित्य में भी नहीं मिलीं"। श्रापकी भाषा विश्रुद्ध पश्छिमी भोजपुरी है।

निदया किनारे एक ठे चिता धुँ धुत्राले, वें लुतिया १४ उड़ि-उड़ि गगनवा में जाय। तहिंक-लहिंक १९ चिता लकड़ी जलावें, धधिक-धधिक नदी के सनवा १६ दिखावें। श्राइ के बतास श्रिगयन के लहरावें, १७ निद्या के पानी श्रापन देहिया हिलावें। चटिक-चटिक के चिता में जरत वा सिरिया १८ नाहीं जानी पुरुप जरे या कि जरे तिरिया १९ ॥ चितवा त बहुठल एक मनई २० दुखारी श्रपने श्रग्मनवन २० के डारत बाटें जारी २२। कहें 'बिसराम' लिखके चितवन २३ के काम मीर मनवा ई हो जाता बेकाम। श्रइसने चिता हो एक दिन हमई २४ जरवर्ती २५ वहीं सग फूँ कि दिहली श्रापन श्ररमान।।

१. उपाय। २. प्रवेश करता। १. होती। ३. वींतकर। १. नहीं है। ६. कट गया। ७. जलेगा। ८. नोंचेगा। ६. किया। १०. खिलकत, धन-दींबत। ११. साड़ी के आँचल में टॅके हुए आस्पत्या। १२. कहते हैं। १३. पुँच्आती है। १३. चितगारी। १५. प्रच्चित होकर। १६. यान। १७. बहुराती हैं। १८. रार्रा १६. स्त्री। २०. मनुष्य। २१. अरमानों (क्षातकाओं)। २२. चता रहा है। २३. चिताओं। २३. हम भी। २५ जला चुके हैं।

(२)

श्रायल बाय दिवाली जग में फह्लल विजयाली, मोरे मनवा में छवले बार श्रन्हार । जुगुर-जुगुर दिया बरें होति बाय श्रन्हिरया, मैं तो बहुठल बाटी श्रपनी सूनी रे कोनिरया । श्रि श्रचरा के तरे के लेहके फूल के थिरयवा विद्या । श्रि श्रे कोर दिया । चारो श्रोर दियवन के बाती लहराती, मोरे घर में पीटित बाय श्रन्हिरया श्रद्धो १२ छाती। गाँव के जवान ले मिटाई श्रावे घर में, देखि श्रापन तिरिया त हरसत १३ बाटे मन में। कहैं 'बिसराम' हमके दाना हो हराम, लिख के कूड़ित भीतराँ बा जी १४ हमार। सबक त घरनी घर में दियवा जलायें, मोर रानी बिना मोर घर हो श्रन्हार।।

(३)

श्रह्न बसन्त मॅहिक १५ फह्नलि १६ बाय दिगन्त, भह्या धीरे धीरे बहेली बयारि। फूलैंलें गुलाब फुलै उजरी बेह्निया १० श्रमवाँ के डिरयन १८ पर बोलैंली कोह्निया। बोलैंले पपीहा मदमस्त श्रापन बोलिया, महिक लुटावें श्राप ले बउरे १९ के भोलिया २०। उिह-उिड़ भवरवाँ किलयन पे मंड्रालें हउवा २१ के संग मिलि के पात लहरालें २२। बिह के लतवा २३ पेड्वन से लपटाली २४ उिह-उिड़ के खंजन श्रपने देसवा के जाली। कहै 'बिसराम' कुदरति २५ भहिल शोभाधाम चिरई २६ गावत बाटी निदया के तीर। चिल-चिल बतास उनके २७ यदिया २८ जगावें, मोरे मनवाँ में उठित बाटी पीर।।

(૪)

श्राह् गह्ले जेठ के महिनवाँ ए, भह्या, लुहिया २० त अब चलेले भक्षभोर। तपत बाटें सुरज, नाचित ३० बाय दुपहरिया, श्रीगया उड़ावें चिलि-चिल पछुश्रा-बयरिया ३९। उसरन ३२ में बाढ़े श्रव बवंडल ३३ धुमरावत ३४ देखि के दुपहरिया पंछी नाउनि ३५ बाटी गावत। सूखि गहली ताल-तलई निद्या सिकुड़ली, हरियर उसरोही ३६ घास दिर्घें ३७ भुकुड़ली ३८। पेड़वन के छाँह चउवा ३० करेले पगुरिया ४० गावें चरवहवा ४९ फेरि-फेरि अपनी मडिरया ४२। श्रव्हसने समय में खरबुडजा हरिश्रद्दले, श्रउरी ४३ हरा भह्ल बाय बोरो धान ४४। हमरे दुसमन बनके मन हरिश्रद्दले, हमरा सूखि गहले हे गरब-गियान ४५॥

## बाबा रामचन्द्र गोस्वामी

त्राप शाहाबाद जिले के निवासी थे। त्रापके शिष्य बाबा रघुनन्दन गोस्वामी उक्त जिले के बिलिगाँव (डा॰ त्रायर, थाना जगदीशपुर) के निवासी थे। रघुनन्दन गोस्वामी के शिष्य बाबा भिखारी गोस्वामी भी उक्त जिले के 'रघुनाथपुर' (थाना ब्रह्मपुर) के निवासी थे। ये तीनों ही भोजपुरी में कविता करते थे। इन तीनों का समय ईसा के १६वीं सदी के मध्य से २०वीं सदी के

१. फैंबी हुई है। २. छाया हुआ है। ६. अंधरा। ८. जगमग। ५. दीप। ६. घर के कोने में। ७. तबे, नीचे। ८. एक प्रकार का स्वच्छ थातु। ६. थावी। १०. गाँव। ११. जवाने के लिए। १२. अब मी। ११ हृषित होती हैं। १८. हृदय। १५. सुगन्य। १६. फैंबी हुई है। १७. देला फूल। १८. डालों पर। १६. मंजिरियों। २०. भोली। २१. हृवा। २२. डोलते हैं। २६. बता। २८ लिपट जाती हैं। २६. प्रकृति देवी। २६. चिड़ियाँ। २०. प्रियजन के। २८. समृतियाँ। २६. ज् की लपट। ६०. दुपहरिया नाचना (मुहावरा) = मृगतृष्णा का तरंगित होना। ६१. पश्चिमी वायु। ६२. उसर् मृमि। ६६. वात्या-चक्र। ६८. चक्कर काटता है। १५. कठफोर पची। ६६. उसर में पनपी हुई। ६७. जहाँ की तहाँ (अपनी जगह पर)। ६८. मुरमा गई। ६६. चतुष्पद। ४०. पागुर, रोमन्थन। ४१. चरवाहे। ४२. मस्तक। ४६. और। ४८. एक प्रकार का मोटा थान, जो नदी के कढ़ार में उपजता है। १५. गर्व और ज्ञान।

प्रथम चर्गा तक है। इन तीनों के परिचय श्रीर रचनाएँ 'मेला घुमना' नामक पुस्तिका\* में मिली हैं।

(१) बधैया

भूप द्वारे बाजत बधाई रे, हाँ रे बधाई रे,
भये चार ललनवाँ ।। टेक ॥
राजाजी लुटावे हाँ अन धन सोनवाँ,
हाँ अन धन सोनवाँ, कोसिला लुटावे धेनु गाई रे॥ भये चार०॥
भाँभ मृदंग हाँ दुन्दभी बाजे, हाँ दुन्दभी बाजे,
ढोल संख सहनाई॥ भये चार०॥
सब सिख हिल-मिल मंगल गावे, हाँ मंगल गावे
नयन जल भरी आई रे॥ भये चार०॥
'रामचन्द्र' हाँ ललन-छ्बि निरखे, हाँ ललन छ्बि निरखे,
जुग-जुग जियें चारो भाई॥ भये चार०॥
——(रामचन्द्र गोस्वामी)

(२)

प्रथम पिता परमेसर का ध्यान धरि, लिखतानी सुनु चित लाय मेलाघुमना । अविला सिराती मेला, बद्री, मकर श्रादि करे लागे श्रागे से तैयारी मेलाघुमना ॥ मेलवा में जाये खातिर ह्र्यरा से ऋण लेले बाहर जैसे चलेले नवाब मेलाघुमना ॥ श्रधी , मखमल के तो कोट वो कमीज पहने, राह में चलले श्रठिलात मेलाघुमना ॥ जाइ के दूकान पर पैसा के पान लेले, पैसा के बीड़ी हू तठ लेलठ मेलाघुमना ॥ बार जाना श्रागे भहले, चार जाना पीछे भहले, मेलवा में करे गुण्डबाजी मेलाघुमना ॥ चार जाना श्रागे भहले, चार जाना पीछे भहले, मेलवा में करे गुण्डबाजी मेलाघुमना ॥ जाइसन इजत तीरा वरवा के बाड़ी सब, देसवा में भइले बदनाम मेलाघुमना ॥ जाइसन हाल होला घोबिया के कुकुरा के नाहीं घर-घाट के ठिकान मेलाघुमना ॥ श्रइसन हाल होला घोबिया के कुकुरा के नाहीं घर-घाट के ठिकान मेलाघुमना ॥ श्रइसने हाल होह जाइ जब तोहर तब, तुहू रोइ करबठ खयाल मेलाघुमना ॥ बार-बार बरजत बाड़न 'रघुनन्दन स्वामी,' उन्हकर घर बिलगाँव मेलाघुमना ॥ —(रघुनन्दन गोस्वामी)

(३) गटन

#### नयकवा

सूतल रहली हम सैंया सुख-सेजिया<sup>92</sup> से, सपना देखिल अजगुत<sup>93</sup> रे नयकवा। जब-जब मन परे<sup>98</sup> नैना से नीर टरे, थर-थर काँपेला करेज<sup>99</sup> रे नयकवा। बेटी अनबोलता<sup>98</sup> के माँगिया जराई<sup>98</sup> कोई, बालू ऐसन मुहर<sup>92</sup> गिनावे रे नयकवा।

<sup>\*</sup>प्रकाशक—बावा भिखारी गोखामी, रंग कम्पनी, रबुनाथपुर (शाहाबाद)। जॉर्ज प्रिंटिंग प्रेस, कालमैरव, काशी में मुद्रित। १० शिधु, बचा। २० कामधनु। २० मेला में धूमनेवाला शौकीन पुरुष। १० वासते। ५० एक प्रकार की मदीन मलमल। १० एक पेसा। ७० जलाकर। ५० उनका। ६० समाज। १०० स्त्री। ११० वैसाही। १२० सुख-शय्या। १२० अप्रता ११० मन परना (मुहाबरा)—याद पड़ना। १५० कलेजा; हृदय। १६० अपने विषय में कुछ भी न कहनेवाली (बिह्रया)। १७० माँग जलाना (मुहाबरा)—विधवा बनना। १५० अशर्पी।

मुँहवाँ में दाँत नाहीं, बरवा<sup>9</sup> पकल बाटे, बुहड के मडिर<sup>2</sup> पेन्हावे रे नयकवा। महल में बेटी रोवे, बेटा घोड़सारी<sup>3</sup> रोवे, बाप मुँह करिखा<sup>8</sup>लगावे रे नयकवा। बेटी से कमाइ धन, पंच के खिलावे ऊहें ', गुप्त पाप दुनिया सतावे रे नयकवा। पंच पर गाढ़ परल, बुहवा तरिस मरल, नहके में इज्जत गँवावे रे नयकवा। चारों ख्रोर देख के चण्डाल के चौकड़ि तड, मोरा पेट पनियाँ ना॰ पचे रे नयकवा। ऐसन कुरीति के विवेक से सुधार ना तड, भरल सभा में जात जाई रे नयकवा। —(बाबा भिखारी गोस्वामी)

## महेश्वरप्रसाद

त्राप भरौली ( शाहपुरपद्दी, शाहाबाद ) श्राम के निवासी हैं। भोजपुरी किवयों पर आपने समालोचनात्मक लेख लिखे हैं। आपके कई लेख भिखारी ठाकुर' पर छप चुके हैं। आपकी भोजपुरी-किविताओं का संग्रह 'तिरंगा' नाम से प्रकाशित है।

माँकीं हो अन्हड्<sup>९</sup> अहले ना खाली<sup>९०</sup> अकेला, पानी के संगे संगे पथल<sup>९९</sup> के ढेला। पानी के संगे संगे पथल<sup>९९</sup> के ढेला। साम के बीचे-बीचे बिजली के खेला॥ हो अन्हड्०॥ लाल-पीयर बदरी के महल हवाहेला<sup>९२</sup>। बदरी के नीचे-नीचे बोरो<sup>९3</sup> बरेला<sup>९४</sup>॥ हो अन्हड्०॥ सरग में रंग-रंग के लागत वा मेला। दिन भर ले<sup>९५</sup> रात नाहीं लडके<sup>९६</sup> उजेला॥ हो अन्हड्०॥

## रघुनन्दनप्रसाद शुक्ल 'अटल'

श्राप बनारस के रहनेवाले हैं। श्रापका उपनाम 'श्रटल' है। श्राप हिन्दी श्रौर भोजपुरी दोनों में रचना करते हैं। श्रापकी एक रचना 'कजली-कौमुदी' १७ में प्राप्त हुई है—

> सावन अरर<sup>9८</sup> मचउलेस<sup>98</sup> सोर<sup>२०</sup> बद्रिया क्समके आई ना। सहयाँ के कुल मरल<sup>२९</sup> कमाई, भयल<sup>२२</sup>मोहाल<sup>२3</sup>अधेला-पाई॥ फिकिर परल घोड़वा का खाई, परि जाई तो हिल ना पाई। सुनिसपिलटी के मेम्बरन के चढ़ल मोटाई<sup>२४</sup> ना॥ कल तक रहने<sup>२७</sup>सुराज बघारत, अब कुर्सी पउले<sup>२६</sup>जिउ<sup>२७</sup>जारत। बढ़-बढ़ नया कानून उचारत, हम गरीब दुखियन के मारत॥ देखउ हो, कानून तोरब, गयल अकिल बौराई ना॥

> > कमलाप्रसाद मिश्र 'विप्र'

श्री कमलाप्रसाद मिश्र 'विप्र' जी का जन्म-स्थान सोनबरसा ( बक्सर, शाहाबाद ) प्राम है। विप्र जी मनस्वी और निर्माक रचना करनेवाले स्वाश्च कवि हैं। स्वापने काशी में अध्ययन किया था।

१. बाल, केरा १ २. मीर, विवाह-मुकुट । ६. अरवशाला । ८. मुँह में कालिख लगाना (मुहावरा क्रकंकित होना ) । ५. वहीं । ६. नाहक, वर्ष हीं ७. पेट का पानी पचना (मुहावरा) चैन पाता। ८. जाति, समाज । ६. अन्धड़, तूफान । १०. केवल । ११. पत्थर, ओले । १२. मीड़ । १६. इन्द्रधनुष । १८. चमकता हैं । १५. तक । १६. दीख पड़ता हैं । १७. प्रकाशक काशी पेपर-स्टोर्स, बुलानाला, बनाएस । १८. गरज कर । १६. मवाया । २०. शोर । २१. नष्ट हुई । २२. हुआ । २३. वुर्लम । २८. मोटाई चढ़ना (मुहावरा) कों ल वहां शरीर का आलसी होना, विवेक खोना । २५. रहें । २६. कुर्सी पाना (मुहावरा) कोहता पाना । २०. जी जलाना, सताना ।

त्राप हिन्दी के भी कवि श्रीर संस्कृत के विद्वान् हैं। श्रापकी भोजपुरी-कविताएँ भाषा,भाव, वर्णन-शोली, करपना, ब्यंग्य त्रादि की दृष्टि से बहुत त्र्रान्छी बन पड़ी हैं।

पुनद्रह अगस्त

बरबाद भइल जव लाखनि । घर, तबना । पर ई दिन श्राइल बा। श्रवसर पर, घर घर मंडा फहराइल बा।। श्रोह श्रमर सहीदिन का बल पर ई स्वतन्त्रता लहराइल बा।। प्र ४ × × × × प्र चटगाँव केस<sup>c</sup>, चौरा-चौरी<sup>९</sup>, काकोरी<sup>१०</sup>, जलियाँ<sup>१९</sup>, बारदोली— एह सभ बितदान का लाल ख्न से ई सुराज रँगाइल बा।। × × × × × эेल-डामिल १३, जबती १४, बेंत, बूट १५, फॉंसी, गोली, श्रपमान, लूट। बिपलव से श्रीर श्रहिंसा से, 'माता १६' के बान्ह १७ खोलाइल बा १८। (२)

रट दादा! श्राइल नहिरया १९ के रेट<sup>२</sup>०

जेठ-श्रसाद बीच श्राइल श्रद्रा<sup>२९</sup> बरिसल मेघ गरिज पनबद्रा<sup>२२</sup>। खेतवा में डललीं<sup>२3</sup>घुर-पात-खदरा<sup>२४</sup> दिन भरि श्रन्न से ना भइल भेंट,<sup>२५</sup> ।। दादा श्राइल नहरिया के रेट॥

रोपनी<sup>२६</sup> बाद जब चटकल<sup>२७</sup>बरखा<sup>२८</sup>, भइल चोख तब नहर के चरखा<sup>२९</sup>। बन्हकी 30 धइलीं धोतिया-श्रंगरखा 39, चटिक 32 गइल मोर चेट 33 ॥ दादा श्राइल नहिरया के रेट॥

मुश्रव<sup>38</sup>धान तब पाटलि<sup>39</sup>िकश्रारी, तावनो <sup>3६</sup>पर लागलि हा चोरकारी<sup>39</sup>। खेतिया मरइली<sup>3८</sup>, इजतिया भारी<sup>3९</sup>, खेदले<sup>४०</sup> फिरत बाटे मेठ<sup>४९</sup>॥ दादा आइल नहरिया के रेट॥

हाकिम चाहत बा चाउर-धनवाँ, अन<sup>४२</sup> बिनु एने<sup>४३</sup> नाचत परनवाँ<sup>४४</sup>। हॅंकड़े<sup>४५</sup> करज<sup>४६</sup> पोत<sup>४७</sup> परोजनवॉं<sup>४८</sup>, पिठिया में सटि गइल<sup>४९</sup> पेट ॥ दादा आइल नहिरया के रेट।

१. लाखों। २. उसके फलस्वरूप। ३. पंजाब-हरयाकांड। ३. सन् १६१२ ई० का आन्दोलमा ५. सन् १८५७ ई० का विद्रोह । ६. आजाद-हिन्द-फीज। ७. उन। ८. चटगाँव (पूर्ववंग) का क्रान्तिकारी पढ्यंत्र। ६. चौरा-चौरी (गोरखपुर) का अग्निकांड । १०. काकोरी-पड्यंत्र-केस । ११. अमृतसर का जालियाँवाला वाग । १२. बारदोली (गुजरात) का किसान-सस्यायह । १६. कालापानी । १८. धन-माल की कुर्की । १५. देशमक्तों पर पुलिस की बूट की ठोकर । १६. भारतमाता । १७. बन्यन । १८. खोला गया है । १६. न रूर । २०. सिंचाई का 'कर' । २१. आद्रीनचत्र । २२. ऐसा बादल, जो नाम मात्र पानी छिड़क कर चला जाता है। २३. डाला। २४. कूडे-कचरे की खाद। २५. अन्न से मेंट होना (मुहावरा)=भोजन नसीव होना। २६. घान के पौथे रोपने का काम। २०. वर्षा बन्द हो गई, रुक गई। २८. वर्षा। २६. चर्खा चीखा होना (मुहावरा) काम में तेजी आना (नहर-कर की वसूजी का तकाजा बढ़ जाना)। ६०. बन्धक रखना। ६१. ( अंगरजा ) अंगा, लम्बा कुत्ती। ३२. खाली ही गया। ३३. अंटी, टेट—चेट चटकना (मुहावरा)=अंटी खाली होना। ३८. सूख गया। ३५. सींची गई। ३६. उस पर भी। ३७. विना रार्त्तनामे के खेत में नहर का पानी आ जाने से लगनेवाला अधिकाधिक आर्थिक दंड । ६८. मारी गई । ६६. इजत भारी होना(मुद्दावरा) = इज्जत निवहने की आशा न रहना । ४०. खदेड़े फिरता है। 8१. नहर का चपरासी । १२. अन । १३. इयर (हमारा) । १४. प्राया नाचना (महावरा) = मूख से प्रायों का अत्यन्त व्याकुल होना । ४५. गरजता है, हु कार करता है । १६. ऋग । १७. मालगुजारी । ४८. विवाह, श्राद्ध आदि । १६. पीठ में पेट सटना (मुहावरा)=च्या से अतिराय करा होना।

### रामेक्वर सिंह काक्यप

श्रापका जन्म सन् १६२६ ई० में, १६ श्रागस्त की, सासाराम के नजदीक 'सेमरा' ( शाहाबाद ) श्राम में हुश्रा था। श्रापने मैट्रिक की परीत्ता सन् १६४४ ई० में, मुँगेर जिला-स्कृत से पास की थी। सन् १६४८ ई० में पटना-विश्वविद्यालय से बी० ए० तथा सन् १६५० में एम्० ए० पास किया। इन तीनों परीत्ताश्रों में श्रापने प्रथम श्रे शी प्राप्त की थी।

श्रापका साहित्यिक जीवन सन् १६४२ ई० से श्रारम्भ हुश्रा था। श्रापको प्रथम हिन्दी-रचना हिन्दी मासिक 'किशोर' (पटना ) में सन् १६४० ई० में ही छुपी थी। सन् १६४३ ई० से श्रापने साहित्य-क्तेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त कर लो श्रोर श्रापकी किवताएँ तथा श्रम्य रचनाएँ पत्र पित्रकाश्रों में लगातार छुपने लगीं। श्राप एक विख्यात नाटककार भी हैं। श्रापका लिखा भोजपुरी-भाषा का नाटक 'लोहा सिंह' प्रकाशित हो चुका है श्रोर जिसकी प्रसिद्धि श्राकाशवाणी के द्वारा देश-व्यापी हुई है। श्रापका हिन्दी में लिखा किशोरोपयोगी उपन्यास 'स्वर्णरेखा,' हिन्दुस्तानी प्रेस, पटना से प्रकाशित हुश्रा है। श्राप हिन्दी के भी श्रम्छे नाटककार तथा श्रभिनेता हैं। श्रापके लिखे हिन्दी-नाटकों में ये सुख्य हैं—बित्तयाँ जला दो, बुलवुते, पंचर, श्राखिरी रात श्रीर रोबट। इनमें कई श्राकाशवाणी द्वारा श्रिकत भारतीय स्तर पर श्रभिनीत एवं पुरस्कृत हो चुके हैं। इन नाटकों की विशेषता यह है कि ये रंगमंच के पूर्ण उपयुक्त हैं।

श्चाप श्चिलमारतीय भोजपुरी-किव-सम्मेलन सिवान (सारन) के सभापित भी हुए थे। श्चापकी लिखी भोजपुरी-किविताएँ बड़ी प्रसिद्ध हैं। भोजपुरी में मुक्त छन्द का प्रयोग जिस सफलता से श्चापने किया है, वह श्चन्यत्र दुर्लभ है। भोजपुरी में किविताश्चों के श्चलावा श्चापने निबन्ध, कहानी, उपन्यास श्चादि भी लिखे हैं। श्चाजकल श्चाप बी॰ एन्॰ कॉलेज (पटना) में हिन्दी के प्राध्यापक हैं।

### भोर

( 9 )

गोरकी बिटियवा टिकुली लगा के पूर्व किनारे तलैया नहा के पित्र किनारे तलैया नहा के पित्र कित्र किनारे किनार कि

न्पुर बजावत किरिनियाँ के निकलल, ग्रयना ग्रटारी के खोललस<sup>90</sup> खिरिकिया <sup>99</sup>, फैलल फजिर<sup>92</sup> के ग्रॅंजोर<sup>93</sup>।

( २ )

करियक्की<sup>१४</sup> बुढ़िया के डॅंटलस<sup>१५</sup>, धिरवलस<sup>१६</sup> बुढ़िया सहम के मोटरी उठवलस<sup>१७</sup>

१. गौर वर्ण की। २. बिटिया, लड़की। ६. ललाट पर लगाये जानेवाली बिन्दुली। १. स्नान करके। ५. लाल रंग की। ६. चुन्दरी। ७. ऑंचल। ८. लरा-सा। ६. किर्या। १०. खोल दी। ११. गवाच, खिड़की। १२. उपःकाल। १६. प्रकाय। १८. काली। १५. डॉंट-डपट किया। १६. चेतावनी दी। १७. उठाया।

तारा के गहना समेटलस<sup>9</sup> बेचारी चिमगादुर<sup>२</sup>, उरुग्रा<sup>3</sup>, ज्रन्हरिया<sup>४</sup> के संगे भागल<sup>9</sup> ऊ<sup>द</sup> खँड्ह**र** के ग्रोर।

( ३ )

म्रसं उत्तपाती ई चंचल बिटियवा के भारी कुलच्छन के महल ई धियवा के प्राचित्र के प्रक्रिया के टाटी कि मारे सहक के लें तो गहल ई माटी कि चिरहन के लें लों ता के उद्यवस के स्तूतल के सुरुगवन के कसके के से विहार के, प्रमावन के कसके के से के, प्रमावन के कम के कि से के, प्रमावन के कम के कि से के, प्रमावन के कम के कि से के कम के के से के से

ललकी-गुलाबी बद्दियन<sup>२८</sup> के बछ्र-<sup>२९</sup> भगले<sup>30</sup> ग्रसमनवाँ<sup>39</sup> के ग्रोर।

(8)

सूतल कमल के लागल जगावे भँवरा के दल के रिकावे, बोलावे चंपा चमेली के घूँघट हटावे पतइन<sup>32</sup>, फुनुगियन<sup>33</sup> के सुलुत्रा<sup>38</sup> सुलावे

> तलैया के दरपन में निरखेले मुखड़ा कि केतना<sup>39</sup> बानी<sup>38</sup> हम गोर<sup>39</sup>।

( 4)

सीतल पवन के कस के लखेदलस<sup>3</sup>८ भाड़ी में, फ़ुरसुट में, सगरो<sup>3९</sup> चहेटलस<sup>४०</sup> सरसों बेचारी जवानी में मातल डूबल सपनवा में रतिया के थाकल श्रोकर<sup>४९</sup> पियरकी<sup>४२</sup> चुनरिया ऊ घिंचलस<sup>४3</sup>

> बरजोरी<sup>४४</sup> लागल बहुत गुदगुदाने, सरसों बेचारी के ग्राँखिया से ढरकल<sup>४५</sup> ग्रोसनन<sup>४६</sup> के, मोती के लोर<sup>४७</sup>।

१. समेट लिया। २. चमगादड़ (चर्मपत्रा)। १. उल्का । १. अँघेरा। ५. भाग गई। ६. वह। ७. ऐसी। ८. उपद्रवी। ६. यह। १०. लड़की। ११. वेशकर, अग्रुभ लक्षणवाली। १२. कन्या। १३. तेलस्विनी, आफत की पुड़िया (मुहावरा)। ११. वहेंगवा के टाटी (मुहावरा) —िन्छुरा। १५ सोख। १६. मिट्टी होना —(मुहावरा) चरवाद होना। १०. चिड़िया, पची। १८. घोसला। १६. उड़ाया। २०. सोथे हुप। २१. मुर्गे, ढुक्छुट। २२. लोर से। २३. डएाया। २८, आश्चर्यचिकत होकर। २५. प्रमुह, पचा। २६. तोड़ दिया। २०. डर कर। २८. वादलों के। २६. वस्स, वच्चे। ३०. माग चले। ३१. आकारा। १२. पचे। ३६. टहिनयों के अग्रभाग। १८. मृला। ३५. कितना। १६. हीं। ३०. गोर वर्ष की। ३८. खदेड़ा। १६. सब लगह। १०. पीला किया। ११. उसकी। १२. पीले रंगकी। १३. खींच दी। १४. जवरदस्ती। १५. गिर् गया। १६. कोस, तुहिन-बिन्दु। १०. अश्रु।

( & )

परवत के चोटी के सोना बनवलस<sup>9</sup> समुन्दर के हल्फा<sup>2</sup> पर गोटा चढ़वलस<sup>3</sup> बगियन-बगइचन में हल्ला मचवलस<sup>4</sup> गवँई<sup>2</sup>, नगरिया के निंदिया नसवलस<sup>9</sup>

> किरिनियाँ के डोरा के बीनल प्रश्चिस्वा, फैले लागल चारों श्रोर।

छुप्पर पर म्राइल, म्रोसारा में चमकला चुपके से गोरी तब ग्रॅंगना में उतरल लागल खिरिकियन से हँस - हँस के भाँके जह वा १० ना ताके १२ के, म्रोहिजो १२ ई ताके कोहबर १३ में स्तल बहुरिया चिहुँक के लाजे इंगोरा १४ भइल, फिर चुपके श्रपना सजनवाँ से बहियाँ छोड़ा के ससुम्रा - ननदिया के ग्रंखिया बचा के

> घइला<sup>९५</sup> कमरिया<sup>९६</sup> पर धर के ऊ भागल जल्दी से पनघट के श्रोर।

### रामनाथ पाठक 'प्रणयी'

श्रापका जन्म शाहाबाद जिले के 'धनळूहाँ' श्राम में सन् १६२१ ई० में हुश्रा था। श्राप संस्कृत-माषा के साहित्याचार्य श्रोर व्याकरणाचार्य की परीचा में उत्तीर्ग हो चुके हैं। श्राप ,सन् १६३३ ई० से हो भोजपुरी में रचनाएँ करते हैं। श्राप काशी से निकलनेवाली 'भारत-श्रो' श्रोर 'श्रारा' से प्रकाशित होनेवाली 'प्राम-पंचायत-पत्रिका' के सम्पादक भी रह चुके हैं। श्राप संस्कृत श्रोर हिन्दी के भी श्रच्छे गद्य-पद्य-लेखक के रूप में प्रसिद्ध हैं। इसके श्रातिरिक्त श्रापक्षी भोजपुरी-भाषा की कविता-पुस्तकें भी संग्रह के रूप में प्रकाशित हैं, जिनमें 'कोइलिया,' 'सितार', 'पुरइन के फूल' श्रादि हैं। श्राजकल श्राप एक सरकारी बुनियादी शिच्छा-संस्था में श्रध्यापक हैं।

### पूस

गइल पूस महीना, अगहन लवटि मुसुकात कॉंपत हाथ पैर जाड़ा-पाला पहरा निकल चलल घर से बनिहारिन १७ ले हँसुन्ना भिनसहरा १८ श्रॅगुरिया ठिट्टरि-ठिट्टरि बल धरत के थान<sup>१९</sup> पूस महीना, अगहन लवि गइल श्राइल बोभा हिलत बाल<sup>२०</sup> के बाज रहल खेतन के लिखमी खेतन से उठि चलली खरिहनियाँ २१

3

१. बनाया। २. बहुर। ३. गोटा-िकनारी चढ़ा दी। १. बाग-बगीचे। ५. खोर मचाया। ६. छोटे गाँव। ७. बरबार किया। ८. बुना हुआ। १. बरामदा। १०. जिस जगह। ११. देखना। १२. वहाँ भी। १३. दुन्हा-दुबहिन का रायन-गृह। ११. अंगार। १५. घड़ा। १६. कमर। १७. खेत मजद्रिन। १८. उषः काल से पूर्व की वेखा। १६. धान के पौथे के गुच्छे की जड़। २०. धान की बाल (फिलयाँ)। २१. खिलहान में।

पड्ल १ पथारी २ पर लुगरी ३ में लरिका ४ वा छेरियात ५ पूस महीना, श्रगहन लवटि मुसुकात गइल राह-बाट में निहुरि-निहुरि नित करे गरीबिन<sup>६</sup> हाय ! पेट के श्राग चुरा ले भागल सुख के पत्तक गिरत उड़ियात<sup>९</sup> फूस दिन हिम-पहाड़ रात पूस महीना, मुसकात श्रगहन लवटि गइल लहसा १० उठल जब गहुम-बूँट ११ रे, लहसल १२ मटर-मस्रिया १३ तीसी-तोरी पर छवि के मीठ रहल खेंसारी के सारी<sup>98</sup> साँवर गोरिया श्रॅंठिलात <sup>१५</sup> लवटि पूस महीना, श्रगहन गइल मुसुकात

चैत महीना, फागुन रंग उड़ा के भागल १६ गह-गह रात भइल कुछ रहके १७ टह-टह उगल ग्रॅंजोरिया १८. सुन-सुन के गुन-गुन भँवरा के मातल साँवर कसमस चोली कसल, चुनरिया राँगल, भमकल १९ छागल २० श्राइल चैत महीना, फागुन रंग उड़ा के खिलल रात के रानी बेली, चम्पा, बिहँसल बिगया<sup>२९</sup>, भरल फूल से सूल रहल महुद्या के लाल फुनुगिया, पहरा पी-पी रटे पपिहरा श्राइल चैत महीना, फागुन रंग उड़ा घर के भीतर चिता सेज के सजा रहल बिरहिनियाँ, श्राँगन में गिर परल<sup>२२</sup> पियासे<sup>२३</sup> श्रान्हर<sup>२४</sup> भइल पछुत्रा<sup>२५</sup> के ललकार पिछती<sup>२६</sup> बँसवारी<sup>२७</sup> में श्राइल चैत महीना, फागुन रंग उड़ा भागल सिहर-सिहर रोग्राँ<sup>२८</sup> रह जाता हहर-हहर हाय! लहर पर लहर उठत बा जरल गली-गली में चैता 30 गावत लोग भइल श्राइल चैत महीना, फागुन रंग उड़ा

### मुरलीधर श्रीवास्तव 'शेखर'

श्राप चौसा (शाहाबाद) के निवासी हैं। श्राजकल छपरा के राजेन्द्र कालेज में हिन्दी-विभाग के श्रम्यन्न हैं। श्रापका उपनाम 'शेखर' है। श्राप हिन्दी के भी किन, निबन्धकार, श्रालोचक तथा वक्ता हैं। हिन्दी में श्रापकी कई श्रम्छी पुस्तकों प्रकाशित हो चुकी हैं। श्रापकी भोजपुरी-कविताश्रों की भाषा पूर्ण परिष्कृत है।

१. पड़ी हुई। २. खेत में कटे हुए थान के पीथे, जो स्वने के लिए पसारे जाते हैं। १. पुरानी गन्दी-फदी साड़ी। १. बचा । ५. रोता है। इ. गरीव औरत। ७. खेत और रास्ते में गिरे धान को चुनने का काम। ८. नींद। ६. उड़ जाता है। १०. हरा-भरा होना। ११. जी-गेहूँ-चना। १२. हरा-भरा हुआ। १३. मटर और मसुरी। ११. साड़ी। १५. इठलाती हुई। १६. भाग गया। १७. थोड़ी देर बाद। १८. चाँदनी। १६. सम्म से बजा। २०. नुप्र। २१. बाग में। २२. गिर पड़ा। २३. प्यास के मारे। २१. अन्धा । २५. परिचनी हना। २६. घर के पिखनाड़े। २०. वाँसों की काड़ी। २८. रोम। २६. दीप। १०. चैंत्र मास में गाया जानेनाला एक प्रकार का गीत।

गीत (१)

भोर के बेरा।

छिटकिल किरन, फटल पौनम पर खिललि अरुन के लाली, खेलत चपल सरस सतदल पर श्रिलदल छटा निराली। छित के छोर छुवेला कंचन, किरन बहे मधु-धारा, रोम-रोम तन पुलक भइल रे काँपल छिव के भारा। नया सिंगार साज सज श्राहलि श्राज उसा सुकुमारी, किरन तार से रचल चित्र बा मानो जरी किनारी। भोर बिभोर करत मन श्रानंद गइल थाकि किव बानी, छिब के जाल मीन मन बामल अमइल उसा रसखानी। तार किरन के के बा अजावत सुर भर के नम-बीना, ताल रहे करताल बजावत जल में लहर प्रबीना। उमइल किव के हृदय देखि के सुन्दर सोन स्वेरा, भइल गगन से कंचन बरखा ई परभात के बेरा ।

(२)

हम नया दुनिया बसाइब<sup>८</sup> हम नया सुर में नया जुग के नया कुछ गीत गाइब<sup>९</sup> (१)

बढ़ रहल जग प्रगति-पथ पर गढ़ रहल नव रूप सुन्द्र हम उहे संदेस घर-घर कंठ निज भर के सुनाइवि (२)

भेद के दीवार तोड़ब प्रीत के सम्बन्ध जोड़ब भावना संकीर्ण छोड़ब खुद उठब, सबके उठाइब<sup>११</sup> (३)

श्राज समता भाव जागल श्रब बिसमता दूर भागल स्नेह ममता नीक लागल हम जगव<sup>9२</sup>, जगके जगाइव<sup>93</sup>

## विश्वनाथ प्रसाद 'शैदा'

श्रापका जन्म-स्थान डुमराँव (शाहाबाद) है। श्रापको बचपन से ही लोगों ने 'शैदा' कहना ग्रुक् किया। १५ वर्ष की श्रवस्था में ऐस्ट्रेंस-परीचा पास करके श्रापने सरकारी नौकरी श्रुक् की। श्रापने टेलीप्राफी सीखी, एकाउस्टी सीखी, टाइप करना सीखा। श्रन्त में श्राप श्राजकल डुमराँव के ट्रेनिंग-स्वृत्त में शिच्क हैं। श्रापको पुरानी कविताएँ बहुत कस्टस्थ हैं। श्रापको मोजपुरी की रचनाए सुन्दर श्रीर सरस होती हैं। श्राप एक श्रन्छे गायक भी हैं।

१. बिटकी, बिखरी। २. चिति, पृथ्वी। ३. उषा। ८. फँस गया। ५. कीन है। ६. सोना, स्वरा। ७. वेला। ८. बसाउँगा। ६. गाउँगा। १०. सुनाउँगा। १२. उठाउँगा। १२. जगुँगा। १३. जगाउँगा।

(१) कजली

रहलीं करत दूध के कुलला , छिला के े खात रहीं इसिगुलला, सखी हम त खुललम-खुलला, सूला सूलत रहीं बुनिया े फुहार में, सावन के बहार में ना। सूला सूलत रहीं ।। हम त रहलीं टह-टह गोर करत रहलीं हम अं जोर , मोरा अँखिया के कोर, धार काहाँ अइसन तेग बा कटार में, चाहे तलवार में ना। सूला-सूलत रहीं ।। हँसलीं चमकल मोरा दाँत, कइलस विजुली के मात, रहे अइसन जनात े, दाना काहाँ अइसन काबुली अनार में, सुधर कतार में ना। सूला-सूलत रहीं ।। जब से आइल सबतिया मेर, सुखवा लेलिस हम से छोर, कर अखियाँ से लोर भर, भइया मोर परल बा कि 'शैदा' माहाधार में, सुखवा जरल भार कि में ना। सूला-सूलत रहीं ।।

(२)

बागे बिहने<sup>96</sup> चले के सर्खी, जइहर मित मूल। कहसन सुघर लगेला<sup>94</sup>, जब मिर के गिरेला, सखी, फाँड़<sup>99</sup> में बिने<sup>20</sup> के मवलेसरी<sup>29</sup> के फूल। बागे विहने चले के0।।

भुर-भुर<sup>२२</sup>, बहेला बेयार, कइसन परेला<sup>२3</sup> फुहार, सखी, घरे ना चले के मन करेला<sup>२४</sup> कबूल। ़ बागे बिहने चले के०॥

(₹)

जोन्हरी<sup>24</sup> भुँजावे घोनसिरया<sup>28</sup> चलीं जा सखी। जोन्हरी के लावा जइसे जुहिया के फुलवा, भूँजत भरेले<sup>26</sup> फुलभिरिया। चलीं जा सखी।।। काल्हु<sup>26</sup> से ना कल मोरा तनिको परत बा, देखली<sup>28</sup> हाँ एको ना नजिरया। चलीं जा सखी।।। हाली-हाली<sup>36</sup>चलु ना<sup>38</sup>त ननदीं जे देखि लीही<sup>32</sup>, बोली<sup>33</sup>बोले लागी ऊ जहरिया<sup>38</sup>। चलीं जा सखी।।। भन-भन बखरी<sup>34</sup> करत बा तू देखु ना, भइल बाटे ठीक<sup>38</sup>दुपहरिया<sup>36</sup>। चलीं जा सखी।।। चुनरी मइल होले सखी घोनसिरया में, उडी-उडी गिरेला कजरिया<sup>36</sup>। चलीं जा सखी।।।

र. दूध का कुल्ला करना (मुहावरा)ः अतिसुल भोगना। २. तराश कर। ३. खाती थीं (रसगुल्ला छील कर खानाः आनन्दोपभोग में अतिरायता)। १. बुन्दी (वर्षा)। ५. वपधप। ६. गीर वर्षा। ७. प्रकाश। ८. मैं हुँसी। ६. किया। २०. जान पड़ता था। ११. पंक्ति। १२. सीत, सपत्नी। १३. लिया। ११. आँस्। १५. पड़ गया है। १६. भाड़। १७. भीर में ही। १८. जगता है। १६. अंचल। २०. चुनेंगी। २१. मीलिश्री, वकुल। २२. सन्द-सन्द। २३. पड़ता है। २८. करता है। २४. मकई और वाजरे की जाति का एक अझ। २६. माड़, मड़पूँ का घर। २०. मड़ती है। २८. गत दिवस। २६. देखा है। ३०. जलदी-जलदी। ३१. महीं तो। ३२. देख लेगी। ३६. बोली बोलना (मुहावरा)ः ताना कसना। ३६. जहरीली। ३५. हवेली, सकान। ३६. मध्य। ३०. मध्याहु (ग्रीम्मकालीन)। ३८. कालिख।

चुनरी में दाग कहीं सासुजी देखीहें तऽ, सूठ कह दीहन कचहरिया में। चलींजा सखी ।। (२)

#### किसान

भइया! दुनिया कायम बा<sup>3</sup> किसान से। हो भइया॰
तुलसी बबा के रमायन में बाँचऽ४, जाहिर बा सास्तर'१-पुरान से।
भारत से पूछऽ, बेलायत में से पूछऽ, पूछऽ ना जर्मन जापान से।
साँचे किसान हवन १, तपसी-तियागी १०, मेहनत करेलें जिव जान से।
हो भइया! दुनिया बा कायम किसान से।।
जेठो में जेकरा के खेते में पइवऽ, जब बरसेले आगि असमान ११ से।
हो भइया०॥
समकेला १२ भादो जब चमकी बिजुलिया, हिटेहें ना तिनको १३ मचान से।
भइया, पूसो में माघो में खेते ऊ १४ सुतिहें १५, डिरेहें ना सरदी-तूफान से।
हो भइया०॥
दुनिया के दाता किसाने हवन जा १६, पूछऽ नः पंडित महान से।
हो भइया०॥
गरीब किसान आज भूखे मरत बा, करजा १७ गुलामी-लगान से।
हो भइया०॥
होई सुराज तऽ किसान सुख पइहें, असरा १८ रहे ई १९ जुगान २० से
भारत के 'शैदा' किसान सुख पावसु बिनवत बानी २१ भगवान से।
हो भइया०॥

## मूसा कलीम

श्राप छपरा शहर के हिन्दी, उद्<sup>९</sup> श्रीर भोजपुरी के यशस्वी किव हैं। श्रापकी किवता बड़ी सुन्दर होती हैं। श्राप श्रपनी भोजपुरी किवताश्रों को श्रच्छे ढंग से गाते भी हैं। बहुत प्रयत्न के बाद भी श्रापकी विशिष्ट रचनाएँ नहीं मिल सकीं। बिहार-राज्य के प्रचार विभाग में श्राई रचनाश्रों में से कुछ पंक्तियाँ दी जाती हैं—

गीत दुसमन भागि गइल, देस अजाद भइल श्रावऽ मिलि करीं ई काम हो कायम राम-राज हो॥ देस खातिर जिहीं-मरीं<sup>२२</sup>, संकट से श्रावऽ लड़ीं बह्ठी से<sup>२३</sup> रो के रही, डूबि जइहें देश के लाज हो कायम राम-राज हो॥ ६ढ़ऽ बढ़ऽ बढ़ऽ श्रागे, मरद ना पाछे भागे केतनेहूँ<sup>२४</sup>घाटा लागे, गिरे मत दऽ देसवा के ताज हो कायम राम-राज हो॥

र. पित या गुरुजन के दरवार में। २. हमलींग साथ चलें। ६. हैं। ८. पढ़ों। ५. शास्त्र। ६. इंगलैंड। ७. जमंनी। द. सचमुच। ६. हैं। १०. स्यागी। ११. आकाश। १२. भसामस पानी वरसता है। १२. थोड़ा भी। १८. वे (किसान)। १५. सोते हैं। १६. हैं। १७. कर्ज, ऋषा। १८. आशा। १६. यह। २०. युगों से। २१. विनती करता हूँ। २२. जियें और मरें। २३. वह। २८. कितना भी।

### शिवनन्दन कवि

श्राप मौजमपुर (बड़हरा, शाहाबाद) प्राम के निवासी थे। श्राप राष्ट्रीय विचार के श्रायु-किव थे। श्रापकी वर्णन-शैली बहुत सुन्दर, सरल तथा जन-प्रिय होती थी। श्राप सन् १६४२ ई० के राष्ट्रीय श्राप्की तथा उसके पूर्व के विश्व-युद्ध के समय श्रपनी रचनाश्रों के लिए विख्यात हो गये थे। श्रापकी कविताश्रों पर सामयिक पत्र-पत्रिकाश्रों में कई लेख निकल चुक हैं। श्राप भिस्तारी ठाक़र' की कोटि के किव माने जाते हैं।

युद्ध-काल में कवि कलकता-प्रवासी था। जिस समय कलकत्ता पर जापानियों ने बमबाजी की थी, उसी समय का एक वर्णन नीचे दिया जाता है—

श्रव ना वाँची<sup>9</sup> कलकाता, विधाता सुनलऽ ॥ टेक ॥ धनि<sup>२</sup> जरमनी-जपान, तुरलसि<sup>3</sup> बृटिश के शान हिटलर के नाम सुनि जीव घवड़ाता, विधाता सुनलड ।। सिंगापुर जीतकर, बरमा रंगून जीतकर, श्राई के पहुँचल कलकाता, बिधाता सुनलऽ॥ कलकाता में गुजारा नइखे, पइसा-कौड़ी भारा४ नइखे, सताइस टन के बम पटकाता, बिधाता सुनलऽ।। नगर के नर-नारी, रोवतारे पुका छूटि गइले बँगला के हाता, बिधाता सुनलड।। जाति के बँगाली भाई, छोड़ नगर बाप व माई संग में लुगाई ले पराता<sup>८</sup>, विधाता सुनलऽ।। बड़े बड़े म रवाड़ी , छोड़िके दोकान बाड़ी श्रपना मुलुक १० भागल जाता, बिधाता सुनल ।। 'चटकल'<sup>१९</sup> छोड़े कूली, श्रागा<sup>९२</sup> श्रवरू काबुली छोड़ि के भागेले बही-खाता, बिधाता सुनलऽ॥ कतने हिन्दुस्तानी १3, छोड़िके भागे दरवानी, कतनो १४ समुक्तावे हित-नाता १५, विधाता सुनल ।। उदिया वो नैपाली, छोड़िके भागे भुजाली १६, धोबी छोड़े गदहा, डोम छोड़े काता १७, विधाता सुनलऽ ॥ लागल बाटे इहे गम १८, कहिया ले १९ गिरी बम ? इहे गीत<sup>२०</sup> सगरो<sup>२१</sup> गवाता<sup>२२</sup>, विधाता सुनलऽ॥ टिकट कटावे बेरी<sup>२3</sup>, बाबू-बाबू करी टेरी<sup>२४</sup>, तबहूँरे ना बाबूरे के सुनाता, बिधाता सुनलऽ श्राफिस, घर श्रवरू बाड़ी, मोटर श्रवरू घोड़ा-गाड़ी सब काला रंग में रंगाता, बिधाता सुनलऽ॥ रोशनी हो गइल कम, शहर भर में भइल तम चोर-डाकू करे उतपाता<sup>२७</sup>, बिधाता सुनल्ड ॥

१. वचेगा। २. धन्य। ६. तोड़ दिया। १. तेड़ स्वा. १. एटका जाता है। ६. पुक्का फाड़ कर (रोना)। ७. स्वा, प्रान्त। ८. मागा जाता है। ६. दूकान। १०. मुल्क, देश। ११ पाट की मिल। १२. अफगानिस्तानी, जो सूद पर रुपये देने का व्यवसाय करते हैं। १६. विहार और उत्तरप्रदेश के लोग। १८. कितना भी। ५५. कुटुम्बी। १६. नेपालियों की कटारी। १०. वांस काटने की कर्त्तरी। १८. चिन्ता। १६ कवकत। २०. चर्चा। २१. सर्वत्र। २२. गाया जाता है। २२. समय, वेला। २८. पुकारी २५. तब भी। २६. टिकट देनेवाला। २०. चर्चा।

वम गिरे धमाधम, जीतिए के धरी दम<sup>२</sup>, खहला विनु लोग मिर जाता, विधाता सुनलऽ।। कलकाता पर परल दुख, केंहु के ना बाटे सुख, 'शिवनन्दन' कवि भागे में शरमाता है, विधाता सुनलऽ।।

## गंगाप्रसाद चौबे 'हुरदंग'

श्रापका जन्म स्थान सिकरिया (रघुनाथपुर, शाहाबाद) है। श्राप श्रधिकतर प्रचार-साहित्य लिखते हैं। राजनीतिक चुनाव के श्रवसर पर श्राप जन-भाषा में भोजपुरी-कविता करके प्रोपगेंडा करते हैं, जिसका श्रसर जनता पर श्रन्छा पड़ता है।

### बुढ़ऊ बाबा के बिश्राह

लालच में परी वाप बुढ़ बर खोजेला है, जेकर उमर दादा के समान है। करिया कि लूट बर कोतह-गरदिनया हो, नाक त चिपरिया के साँच है। मुँह चभुलावे विवास करे साँच कि समान हो, श्रोठ तठ मलु हुशा के जानु कि है। मो इंड चभुलावे के बन्मा कुर के समान हो, श्रोठ तठ मलु हुशा के जानु कि है। मो इंड छँटवावे बर बने चौदहवा कि है, ताके कि जइसे मड़कल कि सियार है। केस के सिंगार देखि बिलाई मुसकात बाड़ी, हांडियोले कि बढ़ल बा कपार है। चसमा लगावे दुलहा लागे मटकोंवा कि मुँह, चले ऊँट डउकत कि चाल है। कि बरन करूँ बह्मा उरेहे कि इंड कि, श्रोह जनम कि महन्न ना बिश्राह है। श्राज ले तठ बरवा के हाड़ न हरदिया कही, श्रोह जनम कि भहन ना बिश्राह है।

## अर्जु नकुमार सिंह 'अशान्त'

त्राप सारन जिले के (पुराण-प्रसिद्ध दत्तप्रजापित के गंगा-तटस्थ प्राचीन गढ़, श्रम्बिकास्थान ) स्रामी प्राम के रहनेवाले हैं। इन दिनों श्राप पुलिस-विभाग में हैं।

त्रापने खड़ीबोली एवं भोजपुरी में समान रूप से रचनाएँ को हैं। किन्तु, श्रापकी लोकप्रियता भोजपुरी रचनात्रों के कारण ही है। त्रापके भोजपुरी गीत सामयिक पन्न-पत्रिकात्रों में प्रकाशित श्रोर श्राकाशवाणी केन्द्रों से प्रसारित होते रहे हैं। बड़े-बड़े किव-सम्मेलनों में श्राप सम्मानित तथा पुरस्कृत हो चुके हैं। किववर पंत ने एक बार श्रापकी भोजपुरी-किविताश्रों के सम्बन्ध में लिखा था— "श्रशान्त जी ने भोजपुरी के लिलत, मधुर मर्मस्पशां शब्दों को बाँधकर गीतों में जो चमत्कार उत्पन्न किया है, उसे सुनकर जनता मंत्रमुग्ध हुए विना नहीं रहती"।" श्रापकी भोजपुरी-किविताश्रों का संग्रह 'श्रमरलत्ती'\* नाम से प्रकाशित हो चुका है। श्राप परिष्कृत भोजपुरी में 'बुद्धायन' नामक एक लिलत श्रीर सरस काव्य-प्रम्थ लिख रहे हैं।

### (१) ऋतु-गीत

कुहुकि-कुहुकि कुहुकावे<sup>२५</sup> कोइलिया, कुहुकि-कुहुकि कुहुकावे। पतमङ म्राइल, उजड़ल बिगया मधु ऋतु में दुसिम्राइल<sup>२६</sup> फुनुगिया<sup>२७</sup>

१. जीत कर ही। २. दम धरना (मुहाबरा) = चैन पाना। १. भोजन। १ बजाता है। ५. पड़कर। ६. खोजता है। ७. काला। ८. तंग गर्दनवाला। ६. गोवर का सूखा उपला। १०. साँचा। ११. पोपला मुँह पगुराता है। १२. बन बा जन्तु। १३. भालू। १८. जानो। १५. चीदह वर्ष का। १६ देखता है। १७. भड़का हुआ। १८. हाँड़ी से भी। १६. मकीय-फल। २०. उढ़कती हुई चाल। २१. सिरजा है। २२. बिगाड़ देता है। २२. हाड़ में हक्दी लगना (मुहाबरा) = व्याह होना। २१. उस (गत) जन्म में भी। \* प्रकाशक — अशोक प्रेस, पटना — ६। २५. वला चुलाकर स्वाती है। २६. दूसा लगना। २७. कोमल किसलय।

इन हरियर-हरियर पलइन में, सुतल सनेहिया जगावे कोइलिया। टेक । लिसिकल मधु-ऋतु उठल बजिरया चुवल कोंच , मर गइल मोंजरिया पिछ्या मरिक चले तलफे भुभुरिया वेहिया में श्रीगया लगावे कोइलिया।। टेक ।। भुलिस गइल दिन, श्रुउँसी वे हे रितया बरसे फुहार रिमिक्तम बरसितया वर सिया बररवा के सजल करेजवा में, चमिक बिजुरिया हेरावे कोइलिया।। टेक ।। उपिट वे गइल भिर छिछछों पोखरिया, बिछली वे भइल किंच-किंचर पे डगिया स्मी बंसवरिया है में घोबिनी वेह विरह्याँ घुघुआ वे पहरुषा जगावे कोइलिया।। टेक ।। श्रीइल शरद ऋतु उगल वेह जोरिया वेह, पुरवा में लउके वेह निहार वे बोइलिया।। टेक ।। सिहरी गइल सिख छितया निरिख चाँद, पुरवा मटिक वेह सिहरावे बोइलिया।। टेक ।। टिडुरि शरद ऋतु श्रोइले होलइया वे केछरी वेह हिराय वेह लिया।। टेक ।। सिरसी, केरइया है, जइ इया वेह जगरम वेह सिहरावे वेह लिया।। टेक ।। सरसो, केरइया है, सनइया के जगरम वेह सिर-किर-किरिश शिशिर ऋतु श्राइल सिरसो, केरइया है, सनइया के फुलाइल किर-किर-किरिश शिशिर ऋतु श्राइल सिल्या वेह लिया।। टेक ।।

(२)

### बिरहा (विधवा-विलाप)

जिये के जियत बानी <sup>34</sup>, चाहीं ना जिए के हम बाटे जियल<sup>3६</sup> पहाड़। श्रव (9) रतिया 39 के छलकते चाँनी 34 के गगरिया बहे श्रमरितवा<sup>3९</sup> कि फजिरे<sup>४०</sup> के ललकी<sup>४९</sup> टिकुलिया<sup>४२</sup> में लहरल सुतल सनेहिया४३ (२) हमर करमवाँ ४४ में नाहीं श्रमरित<sup>४५</sup> बाटे नाहीं बाटे टिकली-सिंगार जिहिया ४६ से डुबल ८ नयनवाँ के जोतिया ४७ कि हमरो सरगवा४८ ग्रन्हार४९ ॥टेक॥ (३)

सुन्नर<sup>५०</sup> भवनवाँ सुहशवा के रितया भूतवा के भइल बा बसेर<sup>५९</sup> माँगवा के ललकी लिकरिया<sup>५२</sup> मिटाइल रहले करमवाँ के फेर ॥ टेक ॥

१. हरे-मरे। २. पल्वलों। ३. प्रेम। १. बीत गई। ५. बाजार उठाना (मृहावरा) = प्राकृतिक दरयों का उजड़ जाना। ६. सहुए का पृख़। ७. आम्र-मंजरी। ८. पश्चिमी हवा। ६. रूखे ढंग से। १०. तप्त धूलि। ११. ऊसस (ऊमा) १२. बरसात। १३. उपना गई। १८. फिसलन। १५. पंकिल। १६. वाँस की काड़ी। १०. पक पत्ती। १८. वृष्यू, उल्का १६. वित हुई। २०. चाँसनी। २१. दिखाई पड़ती है। २२. कोंके से। २३. दुवाई, विहाफ। २८. ठिउरन से सिकुड़ कर। २४. छुहासे से भरी रात में। २६. भींगी उम्र (मृहावरा) = सरस वय। २७. शीतकाल। २८. जागरण। २६. ठंड। ३०. जान मारती है। ३१. केराल, खेसारी (कदझ)। ३२. सनई। ३३. साल, वर्ष। ३८. हाल, समाचार। ३५. जीती हूँ। ३६. जीता या जीवित रहना। ३७. रात्रि। ३८. चाँदी की गगरी (चाँद)। ३६. अमृत। १०. प्रातःकाल। ११. लाल। १२. टिकुली, (स्वं)। १३. प्रेम। १८. अमृत। १४. अमृत। १६. जिस दिन। १७. ज्योति (नयनों की क्योति = पति)। १८. स्वर्ग (सुख-सीमाय)। १६. अधेरा। ५०. सुन्दर। ५१. वसेरा। ५२. रेखा।

बिरहा के श्रगिया, करेजवा के द्गिया विवास के सहल बा सिंगार ॥टेका।
फुलवा के श्रेंखिया खुलल नाहीं श्रवतक
नदिया के घटल जुश्रार रे,
मन के रॅंगीनियाँ जोगनियाँ भइल बाटे
दूटल सॅंरंगिया के तार ॥टेका॥

(8)

बिधना<sup>७</sup> तोहरे हाथ बाटे फुलवरिया कि दिने राते बहत बयार<sup>८</sup>, नाहीं एहि पार बानी नाहीं श्रोहि पार हम फाटत करेजवा हमार ॥टेक॥

## उमाकान्त वर्मा

श्रापका जन्म स्थान छपरा नगर है। आपकी शिक्ता काशी-विश्वविद्यालय में हुई। उसी समय हिन्दी के प्रसिद्ध किव श्री शिवमंगल सिंह 'सुमन' श्रीर सुपरिचित श्रालोचक श्री त्रिलोचन शास्त्री के सम्पर्क से श्रापमें साहित्य-साधना की भावना जगी। श्राप हिन्दी श्रीर भोजपुरी में श्रच्छी किवता करते श्रीर गाते हैं। दोनों भाषाश्रों के कहानी-लेखक भी हैं। श्रापकी दो पुस्तकें 'मकड़ी के जाला' (भोजपुरी कहानी-संग्रह) श्रीर 'दृ बिन्दू' (भोजपुरी उपन्यास) तैयार हैं। इस समय श्राप हाजीपुर (मुजफ्फरपुर) कॉ लेज में हिन्दी के प्राध्यापक हैं।

#### गीत

### रे छुलिया संसार ।

भरल हलाहल मधु के पिश्रलिया ले श्राइल उपहार, सकुचि लजाइल, उठि-उठि श्राइल पल-पल लहर जुश्रार १०। रे छुलिया संसार ॥ जान ११ गहल जब श्राजु के रोवल काल्हु १२ के गावल गीत, हार भइले यह श्राजु के पहले, रहले करमवाँ १३ के गीत। मिलल सनेहिया चिनिगिया १४ लगावे भइल जिनिगिया १५ के भार। रे छुलिया संसार ॥

## बरमेश्वर ओका 'विकल'

श्राप हिन्दी श्रीर भोजपुरी दोनों में किवता लिखते हैं। श्राप वंशवर (ब्रह्मपुर, शाहाबाद) श्राम के निवासी हैं। श्राप कुँवर सिंह की जीवनी भोजपुरी में लिख रहे हैं। प्रस्तुत पुस्तक की पाराडुलिपि तैयार करने में श्रापने मेरी सहायता की है।

१ दाग (फफोला)। २ वाग । ६ हुआ है । १ च्वार । ५, लालसाएँ। ६ सारंगी (हृदय-तंत्री) ७ ब्रह्मा। ८ ह्वा। ६ प्याली । १० च्वार-भाटा। ११ जान गया। १२ कल, गत दिवसः। २६ भाग्य। ११ चिनगारी। १५ जिन्दगी।

ई<sup>9</sup> कइसन<sup>२</sup> जुग च्राइल बा ? छवले बीया<sup>3</sup> कारी बदरिया, सूरुज जोति लुकाइल बा<sup>४</sup>। ई कइसन जुग च्राइल बा ?

(1)

बइठल सोना के ढेरी पर, ऐगो<sup>फ</sup> श्रापन हुकुम चलावत। ऐगो भीख माँगि के घर-घर, कसहूँ दशापन समय कटावत।। बाप श्रीर बेटा के श्रव तक, नाते जा फरिश्राइल वा। ई कइसन जुग श्राइल बा?

(२)

लूटि-पाटिके मारत काटत, जहवाँ पावत जे जेकरा १० के। आपन श्रव तऽ राज भइल बा, इहवाँ ११ पूछत के १२ केकरा १३ के।। अपने भाई के खूनवा से, सभ कर हाथ रंगाइल बा। ई कइसन जुग आइल बा?

(३)

करिया<sup>98</sup> एक बजार चलल बा, करिया चोर घुमत जवना<sup>99</sup> में। हिरदय में का श्रोकरा<sup>98</sup> बब्ए, दया-धरम तनिको<sup>99</sup> सपना में।। सभकर पपवा के गठरी में, टँगरी<sup>92</sup> श्रब श्रभुराइल बा<sup>98</sup>। ई कहसन जुग श्राइल बा?

### गोस्वामी चन्द्रे इवर भारती

श्रापका घर को बारी (दरौंदा, सारन) है। श्राप श्रधिकतर प्रचार-गीत ही लिखते हैं। नये-नये तर्जों में टेठ भोजपुरी के गीत सामयिक विषयों पर श्राप बहुत श्रन्छा लिखते हैं। श्राप गायकों को टोली बनाकर, ढोलक, फाल श्रौर हरमोनियम के साथ गा-गाकर श्रपनी रची पुस्तकों बेचते हैं। गाने का नया श्राकर्षक तर्ज श्रौर भाव प्रकाश का नया ढंग होने से लोग चाव से गाना सुनते श्रौर श्रापकी पुस्तकों खरीदते हैं। श्रापकी एक किताब 'रामजी पर नोटिस\*' मुफ्ते मिलां है।

(1)

पानी बिना सूख गइल देस भरके धान, ई का कइलीं भगवान ! करजा काढ़ के खेती कइलीं, मर-मर रोपलीं<sup>२०</sup> धान। खेत के पैदा दहल<sup>२९</sup> सूखल, रोवता किसान ॥ ई का०॥ कहीं गइल दह<sup>२२</sup>, कहीं घामी<sup>२३</sup> से बेकाम। श्रोहु से<sup>२४</sup> जे बाँचल बा, बलेक<sup>२५</sup> लेहले टान<sup>२६</sup>॥ ई का०॥

<sup>3.</sup> यह। २. कैंसा। २. छाई हुई है। १. विषी हुई है। ५. कोई पक। ६ किसी तरहा ७. नाता-रिश्ता ही। द. स्पष्ट हुआ अथवा सुबक्ता है। ६. जो कोई। १८. जिस किसी को। ११. इस देश में। १२. कीन। १३. किसको। ११. काला। १५. जिसमें। १६. उसके। १७. जरा भी। १८. टाँग, पैर। १६. उबकी हुई है। \* प्रकाशक—बाबू ठाछुरप्रसाद ग्रुप्त, चम्बई प्रेस, राजादरवाजा, बनारस। २०. रोपा। २१. बहु गया। २२. बहु। २३. सूखा, अकाल। २१. उससे भी। २५. चोरवाजारी। २६. खींच बिया।

(२)

हम राज-किसान वनइतीं हो। धनी-गरीब-श्रमीर सभी के एके राह चलइतीं हो। हक-भर<sup>3</sup> भोजन सबके दीतीं, ४ दुखी न कहवइतीं हो। जेकरा घर में नइखे<sup>फ</sup> भोजन, चाउर<sup>६</sup> से भरवइतीं हो।। जेकरा बाटे टुटही<sup>७</sup> मङ्ड्या, खपड़ा से बनवड़तीं हो। कोटा के जो बात जे होइत, श्रापन नीति चलइतीं हो॥ बलेक-लीडर के बाँधि पकड़ि के, फाँसी पर लटकइतीं हो। बइमानों के जब धर पइतीं, कारीख सुँह में लगइतीं " हो ॥ गदहा पर बहुठाइ उन्हें फिर चूना से टीकवइतीं १ हो। बाल वृद्ध बीत्राह श्रंत कर, जोड़ा ब्याह १२ रचइतीं हो॥ उनहीं से अब भारत में फिर अरज़न-भीम बोलइतीं हो। खादर १३के जोगाड़ १४जो करतीं थोरहीं में उपजइतीं हो।। गडमाता १५ के चरनेवाली परती ना जोतवहतीं हो। छुत्राछत के भूत भगइतीं, सरिता-प्रोम बहइती हो।। हिन्दू-मुसलिम भाई के हम, एके मंत्र पढ़इतीं हो। षाँग<sup>9 इ</sup> अधिक खेत में बोइतीं, चरखा बहुत बनइतीं हो।। भारत में बीधान बना के, घर घर सुत कतइतीं हो। श्रमर शहीदों के नामी १७ ले, सुमिरन में लिखवइतीं हो।। सूली पर हँस चढ़े बहादुर, उनके सुची व बनइतीं हो। मात-भूमि के बलिबेदी पर, 'चन्देश्वर' सीस चढ़इतीं हो।। जब-जब जनम लीतीं १९ भारत में, बलिबेदी पर जइतीं हो।।

## सूर्यपाल सिंह

श्राप चातर, (बबुरा, बड़हरा, शाहाबाद) के रहनेवाले हैं। श्रापको भाषा हिन्दी-मिश्रित भोजपुरी है। श्रापके द्वारा रचित तीन पुस्तिकाएँ प्रकाशित हैं, जिनके नाम हैं—श्राजादी का तूफान; निगु रा भजन पंचरत्न श्रीर लम्पट लुटेरा\*। श्रापके शिष्य जवाहर हलुवाई छपरा जिले के हैं। वे भी भोजपुरी के किंव हैं।

### पूर्वी

भारत श्राजाद भइले, हुलसेला<sup>२०</sup> मनवाँ, से भग्छा सोहे ना। बिजय देबी के समनवाँ<sup>२१</sup> से भग्छा सोहे ना॥ भंडा तिरंगा, बीच में चक्कर निसनवाँ <sup>२२</sup>, उड़ावल गइले ना। दिल्ली किला के उपरवा, से उड़ावल०॥

१ किसान-राज्य। २. एक ही। ३. परिश्रम के अनुसार कमाई के योग्य। ३. देता। ५. नहीं है। ६. चावल। ७. ट्टी-फ्टी। ८. हिस्सा। ६. चोरबाजारी में ज्यादा नफाखोरी करनेवाला। १०. लगा देता। ११. टीका लगवा देता। १२. टीका लगवा देता। १२. समान वय के युवक-युवती का ब्याह। १३. खाद। १३. व्यवस्था। १५. गोमाता। १६. दिनीला, कपासः। १७. नामावली। १८. तालिका। १६. तेता। १४ मया दो दुस्तकों का प्रकाशक है — राममोहन दुस्तकालय, तेलिनीपाड़ा हुगली (कलकता)। प्रकाशक — रामनारायण त्रिवेदी, दूधनाथ प्रेस, सलकिया, हवड़ा (कलकत्ता)। २०. उक्लसित होता है। २१. सामने। २२. चिह्न।

उनइस सो सैंतालिस रहले, शुक्रवार दिनवाँ, से जयहिंद ना । भइले चारो श्रोर सोरवा<sup>9</sup>, से जय०॥ जुग-जुग जियसु<sup>२</sup>बाबा गाँधी, जवाहर से, बन्धन तोड़ले ना । माता कष्ट के हटवले, से बन्धन तोड़ले ना ॥

### पाण्डेय कपिलदेवनारायण सिंह

श्रापका जन्म स्थान शीतलपुर (बरेजा, सारन) है। अपने साहित्यिक परिवार से ही आपको साहित्य सेवा को प्रेरणा मिली। आप हिन्दी और मोजपुरी दोनों के किव तथा लेखक हैं। अभिनयक्ता में भी आपकी रुचि है। अभिनयक्ता में भी आपकी रुचि है। अध्येव के बहुत से स्क्तों, संस्कृत के श्लोकों और अँगरेजी की किवताओं का आपने हिन्दी और भोजपुरी में पदाबद्ध अनुवाद किया है। आपके पूज्य पितामह स्वर्गाय श्रीदामोदर सहाय सिंह 'किविकिंकर' द्विवेदी-युग के लब्धप्रतिष्ठ किव थे। आपके पूज्य पिता पाण्डेय जगन्नाथप्रसाद सिंह हिन्दी के पुराने माने जाने लेखक हैं। आजकल आप बिहार-सरकार के अनुवाद-विभाग में हैं।

### जिनगी के अधार

जियरा में उठेला दरदिया<sup>3</sup>, नयेनवाँ से नीर ढरे हो। श्रॅंकिया में रितया बीतवनी<sup>४</sup>, सनेह के जोगवनी<sup>भ</sup>। से मन के भोरवनी<sup>६</sup> नुहो।।

श्राहे संखिया,

पियवा बड़ा रे निरमोहिया, ना जीया के कलेस हरे हो। छितरल धरती के कोरवा से फ्रॅंकिया के लोरवा । जे . स्रोस बनी भोरवा १० न हो।।

श्राहे संखिया,

छ्तिया के सुनगल १ श्रिगिया किरिनियाँ के रूप धरेहो। भनकेला हीया के सितार, मधुर भनकार। दरदिया के भार नुही॥

त्राहे संखिया,

जिनगी के इहें वा श्रधार जे जिनगी में जान भरे हो। जियरा में उठेला दरदिया नयेनवाँ से नीर दरे हो॥

इन्द्र-स्क के अनुवाद

यो जात एव प्रथमो मनस्वा,
न्देवो देवान्कतुना पर्यभूषत्।
यस्य शुष्माद्गोदसी श्रभ्यसेतां,
नृम्णस्य महा स जनास इन्द्रः ॥१॥
जनमे लेत श्रादमी, सब में तुरते जे श्रगुत्रा हो गइल
श्रपना ब्ता १२ से देवन के भी श्रपना कब्जा १३ में कहल,

४. शोर । २. जीवित रहें । ३. दर्द । ८. विताया । ५. संजीया । ६. भुजावा दिया । ७. विखरा हुआ । ८ कीर, कितारा । ६ औंसू । १० प्रातः कांज । ११ सुलगी हुई । ★ऋग्वेद, म०२, स्०१२, मत्र १ । १२० बल । १३. अधिकार ।

जेकरा साँसे भर लेखा भें से, सरग श्रो धरती श्रवागा भइल, जे बलवाला बहुत बड़ा बार, उहे उहन्द्र भगवान ए लोगेरे ॥१॥

> यः पृथिवीं व्यथमानामद्दं हृद् यः पर्वतान्प्रकुपिताँ ऋरम्णात् । यो ऋन्तरिचं विममे वरीयो यो द्यामस्तभ्नात् स जनास इन्द्रः ॥२॥\*

बहत पसीजल धरती के थक्का पाठोस बना दीहल जे, उड़त चलत परबत टील्हा के एक जगह बहुठा दीहल जे, स्रासमान जे बड़हन कहल, स्रासमान के नाप लीहल जे, जे स्राधार सरग के दीहल, उहे इन्द्र भगवान, ए लोगे॥२॥

## भूपनारायण शर्मा 'व्यास'

श्राप रायपुर (मानपुर, दिघवारा, सारन) श्राम के निवासी हैं। श्राप कथावाचक हैं। श्राप मराडली बनाकर कथा कहा करते हैं। श्राप भोजपुरी में सुन्दर रचना करते हैं। श्रापकी श्रबतक छह रचनाएँ प्रकाशित हो चुकी हैं। जिनमें श्रन्य किवयों की भी रचनाएँ हैं।

प्रकाशित पुस्तकं—(१) राम-जन्म-बधैया, (२) मिथिला बहार-संकीर्त्तन, (३) श्री सीताराम विवाह-संकीर्त्तन, (४) सीता-बिदाई, (५) कीर्तन-मंजुमाला श्रीर (६) श्री गौरीशङ्कर-विवाह संकीत्तन । इनमें प्रथम चार का प्रकाशक—भागव पुस्तकालय, गायघाट, बनारस है।

### कोर्त्तन

तो १० पर बारी ११ सँविलया ए दुलहा ।। टेक ॥
सिर पर चीरा १२, कमर पट पीला, छोढ़े गुलाबी चदिया ।
गले बीचे हीरा, चबावे मुख बीरा १३ बिहँसत करे कहिरया १४ ॥
छुँल, छुबीला, रँगीला, नोकीला १५ पिहिरे जामा १६ केसिरया ।
मींहे कमान तानि नयन-बान मारे, भिरके काजर १७ जहिरया १८ ॥
मिथिला की डोमिन सलोनी मुकुमारी, तोहरे सरहज १९ वो सिरया २०
सुध-बुध हार भई प्रम-मतवाली, पड़ते ही बाँके नजिरया ।
हम तोहरो पिछ्वा २१ नहीं छोड़बो जैहों साथे अवध नगिरया ॥
सरपत २२ के कुटिया बनाई हम रहबो, तोहरो महल पिछ्विरिया २३ ।
सरयू सरित तीरे-तीरे बहारब २४, साँम-सबेरे-दुपहरिया ।
ताही टौर मिलब नहाये जब जैबऽ २५, प्रान जीवन धनुधिरया २६ ।
तोरा लागि माँगब दूकाने-दूकाने कौड़ी बीच बजिरया २० ।
नेह लगा श्रीर कतहीं न जाइब, श्राइसे बितइहों उमिरया २० ॥

र. लेने । २. है। ३. वही । ८. पे मनुष्यो ! \* ऋग्वेद, मं० २, म्क्त १२, मंत्र २ । ५. जम कर थोक हो जाता । ६. स्त्प, कँचा टीला। ७. दिया। ८. वड़ा, विस्तृत । ६. लिया। १०. तुम पर । ११. निवावर हुई। १२. पगड़ी। १३. पान का बीड़ा। १८. कहर = आफत, प्रलय । १५. निकार, सुन्दर । १६. घाँवरा। १७. काजल । १८. विष । १६. साले की स्त्री। २०. साली, परन की बोटी बहुन । २१. पीका। २२. सर्वंडा। २६. पिक्वाड़ा, मकान के पीछे। २८. माड़ू से बहुाह्रँगा। २५. जाओंगे। २६. घनुर्षर मगवान राम। २०. बाजार। २८. उम्र।

### सिपाही सिंह 'पागल'

श्राप सारन जिले के वैकुराठपुर थाने के निवासी हैं। सन् १६४४ ई० में छपरा के 'राजेन्द्र-कॉ लेज' से आपने बी० ए० पास किया था। सन् १६५१ ई० में आपने पटना के ट्रेनिंग-कॉ लेज से 'डिप्॰ इन्-एड्॰' की परीचा विरोषता के साथ पास की। काशी के साप्ताहिक 'समाज' में आपके भोजपुरी-सम्बन्धी कई लेख प्रकाशित हुए थे। आपने ऑगरेजी के किय 'रोली', 'वड्सवथं' आदि की कियाओं का अनुवाद भोजपुरी में किया है।

#### जिनगी के गीत

सीखंड भाई जिनगी में हँसे-मुसुकाए के, इचिको ना करंड पीर तीर के खिन्नलवा है सिहरंड ना सनमुख देख मुसकिलवा नदी-नाला परवत फाने के हियाव राखंड हारंड ना हिया में, सीखंड मस्ती में गांवे के ॥ सीखंड भाईं ०॥

श्राँधी बहें, पानी पड़े पथर<sup>ह</sup> से थुरइहऽ<sup>6</sup> तबहूँ<sup>८</sup> ना जिनगी से मुँह बिजकइहऽ<sup>6</sup> सातो समुन्दर चाहे बड़का पहाड़ मिले तबहूँ ना पीछा मुहें डेग<sup>9</sup> घुसकइहऽ<sup>99</sup> जहर पी के सीखऽ नीलकयठ कहलावे के। सीखऽ भाई०॥

## शालियाम गुप्त 'राही'

श्रापका घर 'दरोहिटिया' (परसा, सारन) गाँव में है। श्रापका जन्म-काल सन् १९२६ ई० है। श्रापका पेशा वर्त्तमान समस्या-सम्बन्धी गीत, भजन श्रादि भोजपुरी में बनाना श्रीर छोटी छोटी पुस्तिकाश्रों में छपना कर ट्रेन पर गा-गाकर बेचना है। श्राप की रची हुई दो पुस्तिकाएँ मुक्ते देखने को मिलीं—'क्तगढ़ पुराग्' उर्फ 'टीमल बतकहीं' तथा 'देहात के हलचल'। पहली पुस्तिका मोहन प्रेस (छपरा) में सन् १९५१ ई० में छपी है श्रीर दूसरी पुस्तिका कृषि प्रेस (छपरा) में सन् १९५१ ई० में छपी है। पहली पुस्तिका में वोट-सम्बन्धी क्तगढ़-टीमल-वार्त्ता दोहा श्रीर श्रन्य छन्दों में है। वार्त्ता समाजवाद के पन्न में है। दूसरी पुस्तिका श्रापके श्राठ गीतों का संग्रह है।

(9)

#### इयाद रख

श्रन्हार<sup>92</sup> ना छिपा सकल, श्रॅंजोंर<sup>93</sup> होके का भइल<sup>98</sup> जो थरथरी बनल रहल, तऽ घाम होके का भइल ॥ हजार डींग हाँकले स्वराज हो गइल मगर। मरल गरीब भूख से, इ राज होके का भइल॥

१. जिन्दगी । २. थो ड़ा भी । ६. खयाल, विचार । १. फाँद जाने के लिए । ५. हिम्मत, साहुस । ६. पत्थर, ओला । ७. बुरी तरह कुचला जाना । ८. तथ भी । ६. विश्वकाना । १०. डग, पग । ११. खिसकाना । १२. अँथेरा । १६. उजेला, प्रकारा । ११. हुआ ।

(२)

श्रहसन<sup>9</sup> परल<sup>२</sup> श्रकाल बाप रे! श्रबकी<sup>3</sup> लोग जरूरे मरी, चाहे कोटि धरीछन<sup>४</sup> करी! घट गइलक प्रकाल बाप रे! श्राइसन ।। जाति-पाँति के बाँध न इटल, सबे लोग सबकाम में जूटल । परिडत भइल कलाल बाप रे! अइसन ।। सेर-भर के खुद्दी १०फटकल ११, देख के हमर दिमागे चटकल १२। कहलक १३ कउन हलाल १४ बाप रे ! श्रइसन ।। दूध-दही घीव अमृत १५ भइल, पाँचो मेवा पताले गइल १६। उपजल टी॰ बी॰ काल बाप रे! श्रइसन॰।। घर-दुश्रार सब दहिए १७ गइल, तीन साल से फसल न भइल। हम सब भइलीं बेहाल बाप रे! ग्रइसन ।। बाहर से गल्ला ना श्राई, तब हमनी १८ का १९ खायब भाई। ਭਵੇ बाप रे! श्रद्धसन ।।। श्र जब सवाल

#### रामवचन लाल

आपका जन्म विक्रम-संवत् १६७७ में भाद्र-पूर्णिमा को हुआ था। आप शाहाबाद जिले के बगाड़ी गाँव के निवासी हैं। आप सन् १६४३ ई० में इलाहाबाद बोर्ड से आई० ए० की परीचा पास कर माष्टरी करने लगे थे। सन् १६५२ ई० में आपने कार्शा विश्वविद्यालय से बी० ए० की परीचा पास को है। आप एक होनहार भोजपुरी किव हैं। आपकी भोजपुरी की मुख्य रचनाओं में 'कुणाल', 'गीतांजलि', 'दिली दोस्त' ( शोक्सपीयर के मर्चेंगट आफ वेनिस के आधार पर ) तथा 'रामराज' हैं।

### राज-वाटिका-बरनन

रहे गह-गह<sup>२०</sup>, मॅह-मॅह<sup>२०</sup> फुलविरया, मधुरे-मधुर डोले मधुई बयिरया<sup>२२</sup>। रंगे रंगे फर<sup>२3</sup>-फूल बिरिछ्<sup>२४</sup>-बॅबिरया<sup>२७</sup>, रस ले मॅबरवा मरेला गुँ जिरया<sup>२६</sup>।। बन मन कारे, कहीं कुहुँके को इलिया, हियरा में साले ले पिषहरा के बोलिया। बिहरें सगरवा<sup>२७</sup>में रँगलि मछिरया, छूटेला फुहारा रंग-रंग करकरिया।। पतवा<sup>२८</sup> में तोतवा<sup>२९</sup> लुकाके<sup>3०</sup> कहीं कतरेला<sup>3०</sup>, रसे-रसे<sup>3२</sup>, रस लेइ-लेइ<sup>33</sup>। जोड़िया मयनवां<sup>3४</sup> के डिढ़या बइसि<sup>34</sup> भले, हियरा हुलास कहि देइ।।

## नथुनी लाल

त्राप मोरंगा (बेगूसराय, मुँगेर) गाँव के रहनेवाले हैं। श्रापकी विशेषता यह है कि मुँगेर की श्रापिका (छीका छीकी) भाषा के बोलनेवाले होकर भी श्रापने भोजपुरी में रचना की है श्रापकी रचनाएँ समाज-सुधार की होती हैं। श्रापकी एक पुस्तिका है 'ताड़ीबेचनी', जो दूधनाथ प्रेस

१. ऐसा। २ पड़ा। १. इस बार । ८. उपाय । ५. वट गया। १. वंधन । ७. छुट गये, लग गये। ८ मधिक तेता। ६. एक रुपये का एक सेर । १०. चावल के कणा। ११. सूप से फटका हुआ (चुन)। १२. उड़ गया। ११. किया। १८. वध, जिबहा। १५. अमृतवत्, बुर्लमा १६. एस हो गया। १०. बहु गये। ६८. हमलोगः। १६. क्या। २०. हरी-मरी। २१. सुगंधमय। २२. बयार, वायु। २६. फला। २८. वृत्ता । २५. वल्लरी। २६. गुंजार। २७. सरोवर। २८. पत्ता। २६. तोता। १०. जिपकर। ११. कुतरता है। १२. धीरे-धीरे। १३. ले-लेकर। १८. मैना पत्ती। १५. बेट कर।

( सलकिया, हवड़ा ) से प्रकाशित है । दूसरी पुस्तिका 'त्राजाद भारत की पिस्तौल' हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय, १६२/१, हरिसन रोड, कलकत्ता से छपी है। पहली पुस्तक की रचनाएँ भोजपुरी• लोक साहित्य की हैं। दूसरी में राष्ट्रीय गीत नये-नये तर्जी में हैं।

तोहर बयान सब लोग से कहत बानी, कनवाँ लगाइ तनी सुनड ताड़ीबेचनीर ॥ गाल गुलेनार, डाँड्<sup>3</sup> सिंकिया<sup>४</sup> समान बाटे, जोवना वा काशी के श्रनार ताड़ीबेचनी । नित त् सबुनवाँ लगावेल्" बदनवाँ में, पोखरा<sup>६</sup> में करऽ श्रसनान ताड़ीबेचनी।। नित तू सबेरे-शाम साबुन से असनान कर, तेलवा लगावे बासदार ताडीबेचनी । चिरनी लगाई कर, माथा के बँधाई लेले, सेन्द्रा से भरेले लिलार ताड़ीबेचनी।। सिंड्या रंगीन पेन्हें, चोली लवलीनवा से टिकुली के अजब बहार ताडीबेचनी । चन्द्र के समान मुँह, गाल मलपुत्रा १० जइसे, रोरी बुन्द ११ करेली लिलार ताड़ीबेचनी।। काड़ा १२-छाड़ा १3-माबिया १४, पहुँची, हाथ-बालिया १५ से हँसुली पहिरे सवासेर ताड़ीबेचनी । सोलहो सिंगार करि, करे अभरन १६ प्यारी, बहुसेली ताड़ी के दुकान ताड़ीबेचनी।।

वसन्तकुमार

श्रापका जन्म-काल विकम संवत् १६८६ है। श्रापका जन्म-स्थान खजुहट्टी (सारन) गाँव है। त्रापका घरेलू नाम त्रायोध्याप्रसाद सिंह है श्रीर साहित्य त्तेत्र में वसंतकुमार । छात्रावस्था में त्राप 'रामचरित-मानस' का नियमित पाठ करते थे। हिन्दी-संसार के प्रसिद्ध साहित्यसेवी श्री राहल सांकृत्यायन की प्रेरणा से त्राप भोजपुरी-कविता की त्रीर प्रवृत्त हुए। त्रापने भोजपुरी की श्रनेक कविताएँ लिखीं, जिनमें श्रिधकांश रेडियों से प्रसारित हो चकी हैं।

वद्रवा [ घरती श्रीष्म में गर्म लोहे सी तप रही है। खेतों की फसल चिलचिलाती धूप में फुलस पड़ी है। ठीक इसी समय श्रीष्म की हाँफती हुई एक नीरव दुपहरी में एक किसान सुदूर परितप्त आकाश में बादल के एक सूखे दुकड़े को देखकर, उसे सम्बोधित करके श्राशा-भरे लय में गा पड़ता है—]

छितिज से फुदुकत १७ श्रांड रे बदरवा १८, भरु १९ पनियाँ से मोर खेत दया नहीं लागे तोके भइया बदरवा, खेतवा भइल मोर रेत। सँपवा समान लप-लप करि लुकियार चलत, चँवरवार उदास खेत के फसलिया भुलसी मुरभइली, श्रागे के न बाटे किछु श्रास इनर<sup>२२</sup> बाबा के घर-घर होत गीत, पर बाबा नाहीं डरल बुभास<sup>२3</sup> जाऊ तनी<sup>२४</sup> उहाँ के<sup>२५</sup> मनाई देऊ भड़या, चढ़िके पवन उनचास हॅसत-खेलत करू धरती के बरसत, खेतवा भइल

दिगमिग<sup>२६</sup> करि उठे खेतवा भदइया, देखिकर जिया हुलुसाय<sup>२७</sup> हरियर पतिया में सिमटि मकइया कस-मस करि ग्रॅंखिन्नाय२८

१. तुम्हारा। २. ताड़ी वेचनेवाली। ३. कमर। १. सींक-सी पतली। ५. लगाती है। ६. तालाव। ७. लुशबूदार, सुगन्धित। ८. बास की कड़ी डड़ों की एक साथ बाँध कर बनाया गया मुद्दा, जी उलमी और गंदे बालों की सुलमाने तथा साफ करने के काम में आता है। ६. मनोमोहक, आकर्षका १०. मालपूआ। ११. रोली की बिन्दी। १२. पैर का कड़ा। १३, पेर में पहनने के पतले कड़े। १८. प्याली के आकार का बुंबरूदार गहना। १५. हाथ का अंगन। १६. आमरण, अर्लकार । १७ फुदकते हुण, आनन्द-मन्न हो उड़ते हुए । १८ वादल । १६. भरो । २०. प्रीष्म की लू । २१. नीची सतह के खेतों का मैदान। २२. इन्द्र मगवान्। २३. मालूम पड़ते हैं। २१. जरा। २५. उनको। २६. जगमग। २७. उल्लसित। २८. अंद्रर देना।

पछेया<sup>9</sup>, भहरि चले, मिटे पुरवइया धानवाँ उमँकि<sup>2</sup> लहराय रिबया<sup>3</sup> के समय भी भूलु नाहीं भइया, चक-मक फसल फुलाय गहुँम्ना का गोदिया में लिपटि केरउवा<sup>४</sup> हँसे, नाहीं तोहरा समेत खेतवा भइल मोर रेत।

चिरई' समान फुदुकत कहु भइया, सरपट जात कित श्रोर तुहूँ त<sup>व</sup> हिमाचल के सेज पर बिहरत हमनी के दुरकत लोर<sup>८</sup>, जदी ना तूँ श्रइवऽ श्रकाल पिंड जइहें, मिच जहहें भूखवा के शोर श्रन बिनु मोर देस भइल तबाह भइया, तिकवत के तहरे ही श्रोर सोना-चाँनी बरसहु दाता रे बदरवा, खुसहाल होय मोर देस खेतवा भइल मोर रेत।

नाचु तुहूँ उमिद्-घुमिद के श्रकिसया १२ बिजुरी के ले मुसुकान चॅवर डोलावे तोके शीतल बेयरिया, मिट जाय श्रान्हीं १३ वो तूफान छिड़कु १४ सुरस-धार रिम-भिम-रिमिभिम, छाइ जासु सकल जहान बिरहा के तान छेदि 'रोपनी १५ में लागे सब तुहूँ गाउ गरजन-गान दुरक १६ पड़ दू सब श्रोर रे बद्रवा, मनवाँ के कह ना सकेत १७ खेतवा भइल मोर रेत।

### हरेन्द्रदेव नारायण

त्राप भोजपुरी के स्वनामधन्य सुकिव स्वर्गाय श्रीरघुवीरनार।यण जी के सुपुत्र हैं। श्रापका जन्म सारन जिले के 'नया गाँव' नामक श्राम में, सन् १६१० ई० में हुत्रा था। श्रापने सन् १६३० ई० में बी० ए० पास किया था। श्राप हिन्दी के एक प्रतिभाशाली किव और श्रालोचक हैं। सन् १६३३ ई० में श्रापकी पहली किवता 'बाँसुरी' पटना से प्रकाशित साप्ताहिक 'बिजली' में छपी थी और उस समय उसकी काफी प्रसिद्धि हुई थी। तबसे श्राप निरन्तर हिन्दी साहित्य की सेवा करते श्रा रहे हैं। श्रापकी पत्नी श्रीमती प्रकाशवती नारायण भी हिन्दी की कवयित्री श्रीर कहानी लेकिका हैं। श्रापने सन् १६५० ई० में पहले-पर्ल भोजपुरी में 'कुँवरसिंह' नामक महाकाव्य लिखा है, जी श्रारा नगर के एक प्रकाशक द्वारा प्रकाशित विया गया है। उसी के द्वितीय सर्ग का एक श्रंश यहाँ उद्धत है—

बैठकखाना कुँवरसिंह के, बाहर खूब जमल बा द, भालर लागल बा १० नफीस, चंदोवा एक टँगल बा। दियाधार २० के दीपन से, मृदु-मन्द जोत आवत बा, एक गुनी बैठल बा, सारंगी पर कुछ गावत बा॥ श्रइलन २० बाबू 'कुँवरसिंह', सहसा भीतर से बाहर, कोलाहल कुछ भइल बिपिन में. बाहर श्राइल नाहर। हड्डी ठोस, पेसानी २२ दमकत, पुष्ट नृषभ-कंधा बा, श्रस्सी के बा उमर भइल, का कहे बृढ़ ? श्रम्धा बा।।

१. पश्चिमी वायु। २. उमंग से भए कर। ३. चैती फसल (गेहूँ, जी, चना आदि)। १. केराव, खेसारी (पक प्रकार की चैती फसल)। ५. चिड़िया। १. तुम ती। ७. दुलकता है, बहुता है। ८. आशु। ६. अन्न।१०. देखता है। ११. तुम्हारी। १२. आकारा।१२. आँथी। १३. विड़क दी।१५ थान के पौधे रोपने का कार्य। १६. दुलक पड़ो। १७ संकीर्य, खोटा। १८ जमा हुआ है।१६ लगा हुआ है।२० दीवट (दीपाधार)।२१ आये।२२. ललाट।

सिंह चलन , रवि जलत नयन, जुग सुगठित चंड भुजा बा, श्रइसन डोलेला जइसे, डोलेला विजय-पताका। नवजुग के हम दूत कहीं, या जय के याकि विभा के केन्द्र-बिन्दु मानुस-सपना के, साहस, सत्य, प्रभा के !! छोटन रागन<sup>२</sup> के समाज में, महाराग श्रावेला, के देरन में जइसे, कहीं श्राग त्रावेला। फसन जिनगी<sup>3</sup> के भ्रंधियाली में, या पुन्त<sup>४</sup> भाग श्रावेला, कोलाहल मय स्वार्थ बीच जइसे बिराग श्रादेला॥ वइसे अइलन कुँवरसिंह जी, जय जय, जय जय गुँजल, ब्राह्मन-कुल वो बन्दीजन के, चिरमंगल लय गँजल। जइसे अइला से प्रभात के, चिड़िया-कुल चहुकेला, भोरहरी<sup>६</sup> के हवा चले तो कमल फूल मँहकेला॥ जिनकर हड्डी में सिमटल होखे, जोती के सागर. जिनकर मांसपेसियन भें, सूतल हो श्रमित प्रभाकर। चमकत नयन पुत्तली, में सूरज चन्दा हो, बंक भौंह में सब कुभाल के, जहाँ मरन फंदा हो॥ जे हो महासिन्धु साहस के, जहाँ गिरे सब धारा, जे श्रासीम गौरव हो, जेकरा<sup>९९</sup> में ना कहीं किनारा। श्रइसन माँभी जे श्रांधी में नौका खोल चलेला. तलहत्थी में भाग मले<sup>९२</sup>, श्रोकरा के वृद्ध कहेला॥ जय हो सत्य, सील के पुतला, जय साहस के सागर, जय जागृति को श्रद्भुत कारन, नरकुल-वंस-उजागर। छाती, जइसे अटल हिमालय, करुणा नव निरमरनी, ऊ बा सब के श्रासा-माया, श्रसरन-मंगल-करिनी॥ श्राज दुश्रारी<sup>93</sup> पर श्राकर के. राउर पग चुमे के. किरन खड़ा बा, वोही १४ मद में जुग-जुग तक भूमे के। दिसा-ग्रोट से भाग्य पुकारत बा, नवजुग न्नावत बा, ये रतिया में अमर जागरन-गीत नियति गावति बा॥ मानुस जीवन के तरनी के, जय हो बीर खेवैया १५ दमकी राउर प्रान-दामिनी, श्राइल उहे १६ समैया १७॥

## दुर्गाशंकरप्रसाद सिंह

श्राप दिलीपपुर (शाहाबाद) के निवासी हैं। श्रापके पिता का नाम श्री विश्वनाथप्रसाद सिंह था। श्रापका जन्म विकम-संवत् १६५३ में, मार्गशीर्ष कृष्ण-एकादशी, सोमवार को हुन्ना था। श्रापने सन् १६२१ ई० में मैट्रिक की परीचा पास की। श्रापके पितामह श्रीनमदेश्वर प्रसाद सिंह 'ईश' हिन्दी के प्रसिद्ध किंव श्रीर विद्वान् लेखक थे। सन् १६२२ ई० से श्रापने हिन्दी-साहित्य-केन्न में प्रवेश किया।

१ गति, चाल । २ राग-रागिनियों । ६ जिन्दगी । ८. पुराय । ५. उसी तरह । ६. भीर की वेला । ७. सिमटा हुआ । ८. व्योति । ६. मांस-पेशियाँ । १०. अभागा । ११. जिसके । १२. मसलता है । १३. द्वार । १८. उसी । १५. खेनेवाला । १६.वही । १७ समय ।

तबसे आप बराबर हिन्दी की सेवा करते आ रहे हैं। हिन्दी में आपकी १० पुस्तकें प्रकाशित और २० पुस्तकें अप्रकाशित हैं। मोजपुरी-लोक-साहित्य-सम्बन्धी अनेक लेख समय-समय पर पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। हिन्दी की प्रकाशित पुस्तकों में 'भोजपुरी-लोकगोत में कस्एारस' हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन (प्रयाग) से प्रकाशित है। यह पुस्तक सन् १६४४ ई० में ही प्रकाशित हुई थी। अप्रकाशित पुस्तकों में भोजपुरी-सम्बन्धी पाँच पुस्तकों मुख्य हैं—(१) भोजपुरी-लोकगीत में शान्त-रस, (२) भोजपुरी-लोकगीत में शान्त-रस, (२) भोजपुरी-लोकगीत में श्रान्त-रस, (३) भोजपुरी-निबन्ध-संग्रह, (४) कुँ वरसिंह नाटक और (५) गुनावन। इन पाँच के अतिरिक्त यह प्रस्तुत पुस्तक (भोजपुरी के किव और काव्य) आपकी उल्लेखनीय कृति है।

(9)

### सोहर

श्रद्वली भदउवा<sup>9</sup> केरी<sup>२</sup> राति. सघन घन घेरि रहे। बाब चढ़लीं रयनि<sup>3</sup> अधिराति, फिरंगी दल<sup>४</sup> काँपि रहे॥ नमवा से गिरे भरि-भरि धार, तुपक रन गोली भरे। बाबू के घोड़ा करें काटि<sup>द</sup>, कटक गोरा काटि रहे॥ टपाटप बाजे श्रोके टाप, छपा-छप मुड़ी तब घेरले फिरंगिया एकाह<sup>९</sup>, अजब बाबू युद्ध करे॥ दँतवा से धइले १० चट लगाम, दुनो हाथे वार करे। प्यतरा प दउड़े<sup>११</sup> लागे घोड़, भनाभन्न खड़ग चले॥ बीबीगंज<sup>५२</sup> भइले घमसान, धमाधम तोप होखली १३ संगीनवा के मारि, दुनो दलवा जूमि १४ लड़े ॥ गिरले श्रायर<sup>१५</sup> श्ररराय, छाती मुका<sup>१६</sup> बाबू गजब फेंके तरुग्रारि, बाघे श्रस द्रटि परे॥ धन १७ क मतरिया १८ जे लाल. सिलौधा १९ जनु जनम दई। अब जडहें<sup>२०</sup> फिरंगिया के राज, बचवलो से नाहीं बचे ॥ -(भोजपुरी नाटक 'कुँ वरसिंह' का एक गीत)

(२)

### बिरह-निबेदन

कह्से करीं गुनावन<sup>२९</sup> प्रीतम, सोचत गुनत<sup>२२</sup> बहठल बानी<sup>२3</sup>।
एही गुनावन में नू त्हूँ<sup>२४</sup>, रहि-रहि मनमें भासत जालऽ॥१॥
भादो रैन श्रन्हरिया<sup>२५</sup> जहसे, गरिज केहू चमकत जाला।
हिय के श्रन्धाकूप में साजन<sup>२६</sup>, श्रोइसे तृहूँ भलकत जालऽ<sup>२७</sup>॥२॥
सूल भीतरे साजत जाला, बिरहा<sup>२८</sup> ऊपर दागत जाला<sup>२९</sup>
पिया-प्रेम मन माँतल जाला, दूर तबो<sup>30</sup> तू भागते जालऽ॥३॥

१. भाद्र मास । २. की । ३. रात । ८. अँगरेजी-सेना । ५. चन्द्रक । ६. काट करना (मुहावरा) = कलावाजी दिखाना । ७. उसका । ७. सिर । ६. अकेले । १०. पकड़ थी । ११. दौड़ना । १२. राहाबाद जिले का एक गाँव, जहाँ गोरी सेना से कुंवरसिंह की पेतिहासिक लड़ाई हुई थी । १६. होती है । १८. जुटकर १५. अँगरेजी-सेना का नायक 'विन्सेन्स कर्नेल आयर' । १६. मुष्टि । १७. ६न्य । ८. माता । १६. चट्टान, राहतीर । २० जायगा । २१. चिन्तन । २२. चिन्तन करते हुए । २६ वठा हुआ हूँ । २८. तुम भी । २५. अंधकार । २६. स्वजन, प्रिय । २७. जाते हो । २८. वियोग । २६. दागता जाता है । ६०. तब भी ।

मन में गुनावन निक्त करीला, पिया तु परम कठोर बुकालड़ । पिसिजि-पिसिजि के पाहन भी नू बिह-बिह के हिलकोर में जाला ॥४॥ पर प्रीतम, तू जरा ना दरवं लिख के हाल हमार ना तरसं । सावन-भादो ग्राँ खि के सरवल , तोहरा लेखे रिमिक्तम बरिसल ॥६॥ सूल हिया में जुभावत जालं , बिरह से तन के जारत जालं । पागल ग्रसं मन मातल कहके, निरमोही ग्रस हटते जालं ॥६॥ भादो के ग्रन्हरिया देखलीं, कातिक के ग्रंजोरिया तकलीं । राति-राति भर ले सेज तड़पलीं, तब हूँ पिया तू, भागते जालं ॥७॥ होयतीं जल के हमू मल्लरिया, बिसतीं जा जह पिया नहहते । चुपुके चरनन चूमि ग्रवहतीं , चिर संचित मन सांच पुजहतीं ॥८॥ बिन पहतीं जो बन के कोइलिया, करितीं बास बिंदावन बिचवा। स्याम रचहते रासि उहाँ जब, कुहुकि-कुहुकि हिय बिथा सुनहतीं ॥१०॥ —('गुनावन' से )

(३)

### बिरहानुभूति

लउकता<sup>१२</sup> पहाड़ मानों स्तल हो इश्रदिया<sup>९3</sup>। श्रान्हर<sup>१४</sup> श्रजगर श्रस दिसो<sup>१५</sup> गुमसुम बिश्रा<sup>१६</sup>। में सनाइल १७ रिब थोरिके १८ हुबत श्रावे नीचे जइसे मन के सपनवा ॥ गते-गते १९ सिखरा २० पर सरज जी मलिन मुखवे ताकि मोकंरि नीचे हेरा डललीं।। तनी-सा ललाई श्रद्भोरेर लडकतियारेड श्रोहिजियारे । जनु कबनो बिरही के काटल हो करियार श्रोइनियाँ श्रोड़ि साँ कि चिल श्रइली। बक्तलन के पाँत श्रोके २६ गजरा पेन्हवली।। कुहुके पपीहा श्रोने<sup>२८</sup> कोइली एने<sup>२७</sup> हियरा में धक सेनी<sup>२९</sup> सूतल केहू जगली॥ में सनकि<sup>3</sup> हवा बद्री नभवा उडवली। सुख जनु श्रोके सँग बहवली<sup>39</sup>॥ ललकी<sup>3२</sup> लुगरिया फेनु<sup>33</sup> पश्चिम में इसवली<sup>3४</sup>। बिरहिन के प्रान काढ़ि स्रोहपर<sup>3५</sup> सुतउली।।



१. मालूम पड़ते हो। २. लहर, तरंग। ३. ऑस् का गिरमा (अश्र स्रवन)। १. पेसा। ५. ताकता (देखता) रहा। ६. निवास करता। ७. स्नान करते। ८. तम होता। ६. पूरा करता। १०. बन पाता। ११. रचा करते, लीला करते। १२. दील पड़ता है। १३. याद, स्मृति। ११. अन्या। १५. दियाएँ भी। १६. है। १०. सना हुआ। १८. थोड़ा-या। १६. धीरे-धीरे। २०. शिखर। २१. मेरा। २२. अब भी। २३. दील पड़ती है। २१. वहाँ पर ॥२५. काली। २६. उसको (रात को)। २०. इथर। २८. उपर। २६. से। ३०. पागल होकर। ६१. बहा दिया। २२. लाल रंग की। ३३. फिर। ३१. बिखा दी। १३. उस पर।

# कविनामानुक्रमणी

|                                       |             | _                                  |              |
|---------------------------------------|-------------|------------------------------------|--------------|
| <b>श्र</b> जमुल्ला                    | २०४         | जगन्नाथ रामजी                      | ঀড়ড়        |
| श्रम्बिकादत्त व्यास                   | 9           | जगन्नाथ राम, धुरपत्तर श्रीर बुद्धू | 309          |
| अम्बिका प्रसाद                        | १५४         | जगरदेव                             | 995          |
| श्रजु <sup>६</sup> न कुमार 'श्रशान्त' | २६७         | जगेसर                              | २१२          |
| उमाकान्त वर्मा                        | ३६६         | जोगनारायण 'सूरदास'                 | १६८          |
| कमला प्रसाद मिश्र 'विप्र'             | २५७         | टेकमन राम                          | 398          |
| कमाल दास                              | ४७          | ठाकुर विश्राम सिंह                 | २५४          |
| कम्बल पाद                             | १३          | डाक                                | 58           |
| किव टाँकी                             | 386         | डॉ॰ शिवदत्त श्रीवास्तव 'सुमित्र'   | २३६          |
| कवि बदरी                              | १५७         | <b>डोम्भिपा</b>                    | 98           |
| कवि सुरुज लाल                         | 9=8         | तेग ऋली 'तेग'                      | १३६          |
| कवि हरिनाथ                            | १६२         | तोफा राय                           | १२६          |
| काशीनाथ                               | १७४         | दिमाग राम                          | १८४          |
| कुक्कुरिपा                            | 98          | दिलदार                             | 328          |
| केशवदास                               | २१४         | दुर्गाशंकर प्रसाद सिंह             | २७८          |
| केसोदास जी                            | १२५         | दुल्लह दास                         | ११३          |
| कैंद                                  | २०२         | दूधनाथ उपाध्याय                    | २२२          |
| खलील स्रौर ग्रब्दुल हबीब              | १७३         | देवीदास                            | ११६          |
| खुदाबक्स                              | 955         | देवीदास                            | २०६          |
| गंगा प्रसाद चौबे 'हुरदंग'             | २६७         | देवीदास                            | २१३          |
| गुलाल साहब                            | 990         | देवीसहाय                           | <b>२</b> 95  |
| गूदर                                  | 308         | द्वारिकानाथ भिंगई                  | 988          |
| गोरखनाथ                               | 98          | घरनी दास                           | 83           |
| गोस्वामी चन्द्रेश्वर भारती            | २७०         | <b>धरमदा</b> स                     | 80           |
| घाघ                                   | ६६          | <b>ঘী</b> ছ                        | १७४          |
| <br>घीसू                              | १७३         | नथुनी लाल                          | २७५          |
| चंचरीक<br>-                           | <b>२</b> २६ |                                    | २०९          |
| चन्द्रभान                             | २ 9 9       | नेवलदासजी                          | 993          |
| चाँदीलाल सिंह                         | २५४         | पिएडत बेनीराम                      | 985          |
| चुन्नीलाल श्रीर गंगू                  | १७५         | पन्नू                              | २०४          |
| चौरंगीनाथ                             | ४           | पत्तद्व दास                        | 901          |
| कत्तर बाबा                            | १२४         | परमहंस राय                         | <b>२ॅ</b> २६ |

| परमहंस शिवनारायण स्वामी     | 908 | मनोरंजन प्रसाद सिंह          | २४३      |
|-----------------------------|-----|------------------------------|----------|
| पाराडेय भपिलदेव नारायण सिंह | २७२ | मन्नन द्विवेदी 'गजपुरी'      | २२७      |
| प्रसिद्ध नारायगा सिंह       | २३२ | महाकवि दरियादास              | દ૪       |
| फग्गीन्द्रमुनि              | २०० | महात्मा कबीरदास              | ३२       |
| बच्ची लाल                   | १७६ | महादेव                       | 909      |
| बदुकनाथ                     | १७६ | महादेव प्रसाद सिंह 'घनश्याम' | २४६      |
| बनारसी प्रसाद 'भोजपुरी'     | २३८ | महाराज कुमार श्री हरिहर      |          |
| बरमेश्वर श्रोभा 'विकल'      | २६६ | प्रसाद                       | सिंह १४६ |
| बाबा नवनिधि दास             | 998 | महाराज खड्गबहादुर मल्ल       | 359      |
| बाबा बुलाकी दास             |     | महेन्द्र मिश्र               | २१७      |
| श्रथवा बुल्ला साहब          | 69  | महेन्द्र शास्त्री            | २३०      |
| बाबा रामचन्द्र गोस्वामी     | 347 | महेश्वर प्रसाद               | રપ્રહ    |
| बाबा रामायण दास             | 944 | माणिक लाल                    | 985      |
| बाबा रामेश्वर दास           | १०२ | माधव शुक्ल                   | २२३      |
| बाबा शिवनारायण जी           | 994 | मार्कराडेय दास               | 955      |
| बाबू रघुवीर नाराय्या        | २१६ | मिट्टू कवि                   | 954      |
| बाबू रामकृष्ण वर्मा 'बलवोर' | 983 | मुरली घर श्रीवास्तव 'शेखर'   | २६२      |
| बिस्                        | 338 | मूसा कलीम                    | २६५      |
| विसेसर दास                  | 905 | मोती                         | 988      |
| बिहारी                      | 950 | मोतीचन्द सिंह                | २५२      |
| बिहारी                      | २०८ | यु गलकिशोर                   | 349      |
| बेचू                        | १७२ | रघुनन्दनप्रसाद शुक्ल 'श्रटल' | २५७      |
| भगवानदास 'छबीले'            | २१३ | रघुवंशजी                     | 378      |
| भगेलू                       | २०३ | रघुवंशनारायण सिंह            | 385      |
| भग्गूलाल श्रीर बुक्तावन     | २०६ | रजाक                         | 989      |
| भड्डरी                      | ሂና  | रमैया बाबा                   | 940      |
| भतृ <sup>९</sup> हरि        | २८  | रसिक                         | 908      |
| भागवत श्राचारी              | २०१ | रसिक किशोरी                  | 397      |
| भिखारी ठाकुर                | २२० | रसिकजन                       | 950      |
| भीखम राम                    | 398 | रसीले                        | 986      |
| भीखा साहब                   | 992 | राजकुमारी सखी                | २ १ ५    |
| भुवनेश्वर प्रसाद 'भानु'     | २४१ | राम श्रभिलाष                 | 980      |
| भूपनारायण शर्मा 'व्यास'     | २७३ | रामचरित्र तिवारी             | 33       |
| भूसुक                       | 99  | रामदास                       | 309      |
| भैरो                        | 958 | रामनाथ दास                   | 999      |
| मतई                         | 928 | रामनाथ पाठक 'प्रग्रयी'       | 28.9     |
| मदनमोहन सिंह                | 953 | रामप्रसाद सिंह 'पुराडरीक'    | २३७      |
|                             |     | • • •                        | •        |

| कविनामानुक्रमणी           |             |                             | २८३                |
|---------------------------|-------------|-----------------------------|--------------------|
| राम मदारी                 | ११७         | शालिमाम गुप्त 'राही'        | <b>ર</b> ७४        |
| रामलाल                    | २०५         | शिवदास                      | 958                |
| रामवचन द्विवेदी 'ऋरविन्द' | २१⊏         | शिवनन्दन कवि                | २६६                |
| रामवचन लाल                | २७५         | शिवनन्दन मिश्र 'नंद'        | 9=6                |
| रामविचार पारखेय           | २३१         | शिवप्रसादमिश्र 'रुद्र' या   |                    |
| रामाजी                    | २ १५        | गुरु बनारसी                 | २३५                |
| रामाजी                    | २२४         | शिवशरण पाठक                 | 969                |
| रामेश्वर सिंह 'काश्यप'    | ३५६         | श्यामविहारी तिवारी 'देहाती' | २५२                |
| राय देवीप्रसाद 'पूर्गा'   | २२३         | श्रीकृष्ण त्रिपाठी          | २०८                |
| रूपकलाजी                  | 983         | श्रीकेवल                    | २ १३               |
| रूपन                      | 339         | श्रीजोगेश्वरदास परमहंस      | 928                |
| लाछुमन दास                | 94.9        | श्रीबकस कवि                 | 940                |
| <b>ललरसिंह</b>            | 987         | श्रीलच्मी सखी जी            | 978                |
| लच्मण् शुक्ल 'मादक'       | २५३         | सरदार हरिहर सिंह            | २२८                |
| लालमिंग                   | 959         | सरहपा                       | 5                  |
| वसन्त कुमार               | २७६         | साहेबदास                    | 386                |
| वसिष्ठनारायगा सिंह        | २४०         | सिद्धनाथ सहाय 'विनयी'       | २४०                |
| वसुनायक सिंह              | २३७         | सिपाही सिंह 'पागल'          | २७४                |
| विन्ध्यवासिनी देवी        | २४६         | सुखदेव जी                   | 328                |
| विमला देवी 'रमा'          | २४२         | सुन्दर ( वेश्या )           | 943                |
| विरुपा                    | 92          | सुवचन दासी                  | 998                |
| विश्वनाथ                  | 925         | सूर्यपाल सिंह               | ર.<br>૨ <b>૭</b> ૧ |
| विश्वनाथ प्रसाद 'शैदा'    | २६३         | सैयद त्राली मोहम्मद 'शाद'   | ٤٦                 |
| शंकर दास                  | 900         | स्वामी भिनकरामजी            | 922                |
| शबरपा                     | 90          | हरिहर दास                   | १६४                |
| शायर निराले               | <b>२</b> ११ | हरीशदत्त उपाध्याय           | २४७                |
| शायर महादेव               | <b>२०१</b>  | हरेन्द्रदेव नारायण          | २७७                |
| शायर मारकगडे              | <b>२२४</b>  | हौरीलाल                     | 390                |
| शायर शाहवान               | २०६         | 612.00                      | , , -              |

## नामानुक्रमणी

| <b>-</b>                      |            | श्रष्टपरिध्या                       | 9=                  |
|-------------------------------|------------|-------------------------------------|---------------------|
| श्रंगिका                      | २७४        | त्रष्टमुद्रा                        | 9=                  |
| ंश्रकबर                       | ७१,७२,७४   | त्रसम्बद्धदृष्टि                    | 98                  |
| श्रक्बराबाद सराय घाघ          | ७०,७१      | <b>श्र</b> स्फुटावली                | १४६                 |
| श्रंप्र ज्ञान                 | ६२         | श्च <del>र</del> मरनी               | १४६                 |
| श्रजमुल्ला                    | २०४        | श्चत्तर द्विकोपदेश                  | १३                  |
| <b>श्रजीमाबाद</b>             | 85         | श्रा                                |                     |
| <sup>च्</sup> त्रपहर          | १४४        | श्राखिरी रात                        | રંપ્રદ              |
| श्रफगानिस्तान                 | ሂ          | त्र्या <b>ज (काशी</b> )१२२(टि०      | ),१६५,(टि०),२४७     |
| श्रव्दुल हबीब                 | १७२, १७३   | 'त्राज को त्रावाज'                  | २३०                 |
| श्रभैमात्रायोग                | 9=         | <b>त्र्याजाद भारत की पिस्ते</b>     | गैल २७६             |
| श्रमन्पुर                     | 93         | श्राजादी का तूफान                   | २७१                 |
| श्रमनौर                       | १२६        | <b>त्र्यात्मबोध</b>                 | १८,१६               |
| श्रमर कहानी                   | १३०        | श्चादिनाथ                           | २७                  |
| श्रमर फरास                    | १३०        | त्र्यामी                            | २३७                 |
| श्रमरलती                      | २६७        | श्रार्थेक <b>न्</b> या-विद्यालय ( । | पटना ) २४६          |
| श्रमर विलास                   | १३०        | इ                                   |                     |
| श्रमरसार                      | ६२         | इंडियन प्रेंस लिमि॰ (               | प्रयाग) १२(टि॰)     |
| श्रमरसिंह                     | २२६        | इत्सिंग                             | २८                  |
| श्रमर सीढ़ी                   | १३०        | इन्द्रभूति                          | 93                  |
| श्रमृतसिद्धि                  | १२         | इन्द्रसेन                           | २६                  |
| श्रम्बिकादत्त व्यास           | १८६,२१६    | इन्द्रदेवता                         | 95                  |
| श्रम्बिका प्रसाद              | १४४        | इंलियट-हिस्ट्री ऋॉफ् इं             | डेया ४ (टि॰)        |
| श्रम्बिका-भवन                 | २४०        | इसुत्रार                            | 900                 |
| श्रम्बिका-स्थान               | २६७        | ् इं                                |                     |
| श्रयोध्याप्रसाद सिंह          | २७६        | ईश्वरी प्रसाद बुक्सेलर              |                     |
| श्ररदूर्ली-बाजार              | 958        | चौक, पटना सिटी                      | १८५ (दि॰)           |
| श्रजु न कुमार सिंह 'श्रशान्त' | २६७        | ईस्ट इंडिया कम्पनी                  | 988                 |
| श्रलम् सूदी                   | ४ (टि॰)    | उ                                   |                     |
| श्रवधूतिया<br>-               | 90         | उपन्यास-दर्पगा                      | १६७ ( <b>दि॰</b> ), |
| श्रवली सिलक                   | 95         | •                                   | २१२ ( टि॰ )         |
| श्चव <u>लोकितेश्वर</u>        | <b>9</b> ሂ | उमाकान्त वर्मी                      | २६६                 |
| श्रशोक प्रेस, पटना            | २६७        | <b>ऋ</b>                            |                     |
| श्रष्ट-चक                     | ٩٣         | ऋतुराज श्रोभा                       | १०३                 |

|                    | ų                                 | कलियुग-बहार              | २२०             |
|--------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------|
| एकटी               | 22                                | 'कल्यारा' का योगांक      | १५, ३०, ३२,     |
|                    | श्रो                              |                          | ४५ ( टि॰ )      |
| श्रोभल             | १५२, १५३                          | 'कल्यागा' का 'संत-ग्रंक' |                 |
| श्रोडिविश          | 93                                | कल्यागापुर               | 280             |
|                    | त्र्यौ                            | कवलपट्टी                 | 902             |
| श्रौंधरा           | 94                                | कवि टाँकी                | 988             |
| श्रीरंगजेब         | ६४, २४३ (दि०)                     | कविता-कौमुदी             | ७०, २२३, २२७    |
| श्रौरेया-मठ        | 93                                | कवि बदरी                 | 940             |
|                    | क                                 | कविवर 'ईश'               | ' ৬४ (टि॰)      |
| कंकहरा             | <b>१</b> १४                       | कवि हरिनाथ               | ૧૬૨, ૧૬ર્       |
| क–ख–दोहा           | 3                                 | कसौछन पुस्तकालय,         | ,               |
| क-ख-दोहा टिप्प     | 3 D                               | नखास चौक, गोरखपुर        | 959             |
| कजरी-संग्रह        | २१७                               | काठियाबाड् गोरखमढ़ी      | 94              |
| कजली-कौमुदो        | १≂६, १६६, २०१,                    | काफिरबोध                 | 9=              |
|                    | २११, २१≂, २५७,                    | कामता सखी                | १३०             |
| कराहपा             | १२                                | कायकोषश्चमृत वज्रगीति    | . 1             |
| कन्हई              | २०२, २१०                          | काल-चरि <b>त्र</b>       | ६२              |
| कन्हपाद            | २३                                | कालिदास                  | २४७             |
| कन्हेयालाल कृष्ण   | दास १६७                           | काशीदास                  | १०१             |
| कपिल श्रोभा        | १०३                               | काशी-नागरी-प्रचारिगाी    |                 |
| कपिलदेव शर्मा      | 32                                |                          | (টি॰)           |
| कपिल <b>वस्</b> तु | 98                                | काशीनाथ                  | १७५, १७६        |
| कपिलायनी           | २६                                | काशीनाथ पाठक             | 992             |
| कपिलेश्वर मा       | प्रह, ६०, ६२                      | काशी पेपर स्टोर्स, बुला  | •               |
| कपिलेश्वर शर्मा    | ६१, ८६ ( टि॰)                     |                          | १८६, २५७ (टि०)  |
| कबीर (दास)         | ७, ३२, ३४, ३४, ३६,                | काशी-विश्वविद्यालय       | २५४, २६६, २७५   |
|                    | ३७, ३८, ४०, ४१, ४४,               | कीना राम                 | 9ሂ0             |
|                    | ४४, ४६, ४७, ४८, ४६,               | कीर्त्तृ-मंजुमाला        | २७३             |
|                    | प्र०, प्रहे, प्र४, प्रप्र, प्रहे, | कीर्त्यानन्द सिंह        | २१६             |
|                    | ५७, ५८, ६२, १३०                   | कु जनदास                 | 905             |
| कबीर-पंथी          | १२४, १२४, २१४                     | कुंडवा चैनपुर            | ৩০              |
| कमलाप्रसाद मिश्र   | ·                                 | कुँवरपचासा               | . १२७           |
| कमालदास            | ४७, ४८                            | कुँवर विजयमल             | २४६             |
| कम्बल-गौतिका       | 98                                | · ·                      | १२≈, १२६, २१६,  |
| <b>कम्ब्</b> लपाद  | १३                                | •                        | २३१, २३४ (टि॰), |
| कर्जा              | १०३                               | ₹ ~                      | २७७             |
| कलयुग-बहार नाट     | क २२०                             | कुँ वरसिंह-नाटक          | २७६             |

| कुक्कुरिपा                                                                                                                                                                      | १४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | गजराज श्रोभा                                                                                                        | 98                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| कुगाल                                                                                                                                                                           | २७५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | गरोशगोष्ठी                                                                                                          | ६२                                                                                                                                                            |
| <u>कृतुपुर</u>                                                                                                                                                                  | २२०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | गरोश चौबे १                                                                                                         | १६, १२२ (टि०), १२४                                                                                                                                            |
| कुन्द कुँवरि                                                                                                                                                                    | ६०, ६२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (                                                                                                                   | टि॰), १६८, १७८ (टि॰),                                                                                                                                         |
| कृतवास रामायण                                                                                                                                                                   | २२२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •                                                                                                                   | १८४ (टि॰), २०१ (टि॰)                                                                                                                                          |
| कृषि प्रेस ( छपरा )                                                                                                                                                             | २७४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •                                                                                                                   | २१३, २१५                                                                                                                                                      |
| कृषि-रत्नावली                                                                                                                                                                   | ৩০                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | गया प्रसाद                                                                                                          | १८≂                                                                                                                                                           |
| कृष्णदेव उपाध्याय                                                                                                                                                               | <b>ዓ</b> ሂፍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | गाँव के श्रोर                                                                                                       | २१८                                                                                                                                                           |
| <b>कृष्णालाल</b>                                                                                                                                                                | २९२ (टि॰)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | गीतांजलि                                                                                                            | २७५                                                                                                                                                           |
| केवट-श्रनुराग                                                                                                                                                                   | २४०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | गीताप्रेस (गोरख                                                                                                     | યુ₹) ૧૫(ટિ∘), ३०(ટિ∘)                                                                                                                                         |
| केवल                                                                                                                                                                            | २१३, २१४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | गु डी                                                                                                               | १०३                                                                                                                                                           |
| केशवदास                                                                                                                                                                         | २१४, २१५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | गुनावन                                                                                                              | २७६, २८०                                                                                                                                                      |
| केसर गुलबहार                                                                                                                                                                    | <b>१</b> ८७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | गुमला                                                                                                               | १८७                                                                                                                                                           |
| केसोदासजी                                                                                                                                                                       | १२५, १२६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | गुरु श्रन्यास                                                                                                       | ૧ <b>૦</b> ૪                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                 | ०२, २०३, २१०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | गुरु <b>गोविन्द</b> साहर                                                                                            | ৰ ৭০৩                                                                                                                                                         |
| कोइलिया                                                                                                                                                                         | २६१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | गुरु बनारसी                                                                                                         | २३५                                                                                                                                                           |
| कोड़ारी                                                                                                                                                                         | २७०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | गुलाल साहब                                                                                                          | 990, 999                                                                                                                                                      |
| कोरिया                                                                                                                                                                          | ४ (टि॰)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | गुल्लूप्रसाद् केदार                                                                                                 |                                                                                                                                                               |
| कौलीय                                                                                                                                                                           | <b>৭</b> ৩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                     | ली, बनारस १७६ (टि०)                                                                                                                                           |
| ख                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | २०२, २०                                                                                                             | ≂ (टि∘)                                                                                                                                                       |
| खजुहट्टी                                                                                                                                                                        | २७६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | गूजर                                                                                                                | 968                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | गृद्र                                                                                                               | २०२, २०६, २१०                                                                                                                                                 |
| खड्गपुर                                                                                                                                                                         | २२०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                                                                                               |
| खड्गविलास प्रेस (पटना)                                                                                                                                                          | २२०<br>१३६, १८६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | गैबी                                                                                                                | EX                                                                                                                                                            |
| खड्गविलास प्रेस (पटना)<br>खयालात शाद                                                                                                                                            | १३६, १८६<br>८८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | गैबी<br>गोंडा                                                                                                       | 83<br>00                                                                                                                                                      |
| खड्गविलास प्रेस (पटना)<br>खयालात शाद<br>खलील                                                                                                                                    | १३६, १८६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | गैबी<br>गोंडा<br>गोत्र्या                                                                                           | 900, 948                                                                                                                                                      |
| खड्गविलास प्रेस (पटना)<br>खयालात शाद<br>खलील<br>खाणी-वाणी                                                                                                                       | १३६, १८६<br>६८<br>१७२, १७३<br>१८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | गैबी<br>गोंडा<br>गोत्रा<br>गो-त्रिकुटी प्रकारि                                                                      | 900, 948                                                                                                                                                      |
| खड्गविलास प्रेस (पटना)<br>खयालात शाद<br>खलील<br>खाणी-वाणी<br>खानपुर बोहना                                                                                                       | १३६, १८६<br>६८<br>१७२, १७३<br>१८<br>११२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | गैबी<br>गोंडा<br>गोत्रा<br>गो-त्रिकुटी प्रकाशि<br>गोपाल श्रोका                                                      | ७०<br>१००, १५४<br>का २२२<br>१०३                                                                                                                               |
| खड्गविलास प्रेस (पटना)<br>खयालात शाद<br>खलील<br>खाणी-वाणी<br>खानपुर बोहना<br>खिदिरपुर                                                                                           | १३६, १८६<br>६८<br>१७२, १७३<br>१८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | गैबी<br>गोंडा<br>गोत्रा<br>गो-त्रिकुटी प्रकारि<br>गोपाल श्रोभा<br>गोपालपुर                                          | ७०<br>१००, १५४<br>का २२२<br>१०३<br>२३७                                                                                                                        |
| खड्गविलास प्रेस (पटना)<br>खयालात शाद<br>खलील<br>खाणी-वाणी<br>खानपुर बोहना<br>खिदिरपुर<br>खुदाबक्स                                                                               | १३६, १८६<br>६८<br>१७२, १७३<br>१८<br>११२<br>२१०<br>१८८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | गैबी<br>गोंडा<br>गोत्रा<br>गो-त्रिक्टटी प्रकाशि<br>गोपाल त्रोका<br>गोपालपुर<br>गोपीचन्द                             | ७०<br>१००, १५४<br>का २२२<br>१०३<br>२३७<br>२ <b>६,</b> ३०,                                                                                                     |
| खड्गविलास प्रेस (पटना)<br>खयालात शाद<br>खलील<br>खाणी-वाणी<br>खानपुर बोहना<br>खिदिरपुर<br>खुदाबक्स<br>खोना                                                                       | १३६, १८६<br>६८<br>१७२, १७३<br>१९<br>११२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | गैबी<br>गोंडा<br>गोत्रा<br>गो-त्रिकुटी प्रकारि<br>गोपाल श्रोमा<br>गोपालपुर<br>गोपीचन्द<br>गोरख गऐाश गुष्टि          | ७०<br>१००, १५४<br>१०३<br>१०३<br>२३७<br>२६, ३०,                                                                                                                |
| खड्गविलास प्रेस (पटना)<br>खयालात शाद<br>खलील<br>खाणी-वाणी<br>खानपुर बोहना<br>खिदिरपुर<br>खदाबक्स<br>खोना                                                                        | 9 \$ & , 9 = \$<br>& =<br>9 \( \) 7 \( \) 9 \( \)<br>9 9 \( \) 7 \( \) 9 = =<br>4 \( \) 8 \( \) 6 \( \) 8 \( \) 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | गैबी<br>गोंडा<br>गोनित्रकुटी प्रकारि<br>गोपाल श्रोफा<br>गोपालपुर<br>गोपीचन्द<br>गोरख गयोश गुष्टि<br>गोरखदत्त गोण्डी | ७०<br>१००, १५४<br>।का २२२<br>१०३<br>२३७<br>२६, ३०,<br>१८, १८<br>(ज्ञान-दीप-बोध) १८                                                                            |
| खड्गविलास प्रेस (पटना)<br>खयालात शाद<br>खलील<br>खाणी-वाणी<br>खानपुर बोहना<br>खिदिरपुर<br>खुदाबक्स<br>खोना<br>ग<br>'गंगा' का 'पुरातत्त्वांक'                                     | १३६, १८६<br>६८<br>१७२, १७३<br>१९२<br>२१०<br>१८८<br>४६, ६०, ६३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | गैबी<br>गोंडा<br>गोत्रा<br>गो-त्रिकुटी प्रकारि<br>गोपाल श्रोमा<br>गोपालपुर<br>गोपीचन्द<br>गोरख गऐाश गुष्टि          | ७०<br>१००, १५४<br>१०३<br>१०३<br>२३७<br>२६, ३०,                                                                                                                |
| खड्गविलास प्रेस (पटना)<br>खयालात शाद<br>खलील<br>खाणी-वाणी<br>खानपुर बोहना<br>खिदिरपुर<br>खुदाबक्स<br>खोना<br>ग<br>'गंगा' का 'पुरातत्त्वांक'<br>गंगाप्रसाद चीबे 'हुरदंग'         | 9 \$ & , 9 = \$<br>& =<br>9 \( \) 7 \( \) 9 \( \)<br>9 9 \( \) 7 \( \) 9 = =<br>4 \( \) 8 \( \) 6 \( \) 8 \( \) 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | गैबी<br>गोंडा<br>गोनित्रकुटी प्रकारि<br>गोपाल श्रोफा<br>गोपालपुर<br>गोपीचन्द<br>गोरख गयोश गुष्टि<br>गोरखदत्त गोण्डी | ७०<br>१००, १५४<br>।का २२२<br>१०३<br>२३७<br>२६, ३०,<br>१८, १८<br>(ज्ञान-दीप-बोध) १८                                                                            |
| खड्गविलास प्रेस (पटना)<br>खयालात शाद<br>खलील<br>खाणी-वाणी<br>खानपुर बोहना<br>खिदिरपुर<br>खदाबक्स<br>खोना<br>ग<br>'गंगा' का 'पुरातत्त्वांक'<br>गंगाप्रसाद चौबे 'हुरदंग'          | १३६, १८६<br>६८<br>१७२, १७३<br>१८<br>११२<br>२१०<br>१८६<br>४६, ६०, ६३<br>४ (टि०)<br>२६७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | गैबी<br>गोंडा<br>गोनित्रकुटी प्रकारि<br>गोपाल श्रोफा<br>गोपालपुर<br>गोपीचन्द<br>गोरख गयोश गुष्टि<br>गोरखदत्त गोण्डी | ७०<br>१००, १५४<br>१०३<br>१०३<br>२३७<br>२६, ३०,<br>१ १८, १९, १८<br>१६, १९, १९, १४,                                                                             |
| खड्गविलास प्रेस (पटना)<br>खयालात शाद<br>खलील<br>खाणी-वाणी<br>खानपुर बोहना<br>खिदिरपुर<br>खुदाबक्स<br>खोना<br>ग<br>'गंगा' का 'पुरातत्त्वांक'<br>गंगाप्रसाद चौबे 'हुरदंग'<br>गंगू | १३६, १८६<br>६८<br>१७२, १७३<br>१९२<br>२१०<br>१८८<br>४ (टि०)<br>२६७<br>१४८, १४६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | गैबी गोंडा गोंडा गोंडा गोंडा गोंनित्रकुटी प्रकाशि गोपाल श्रोका गोपालपुर गोपीचन्द गोरख गर्णेश गुष्टि गोरखदत्त गोंकी  | ७०<br>१००, १५४<br>१००<br>१०३<br>२३७<br>२६, ३०,<br>१८, १८, १८, १८,<br>१५, १६, ७, १४,<br>१५, १६, १७, १८,                                                        |
| खड्गविलास प्रेस (पटना) खयालात शाद खलील खाणी-वाणी खानपुर बोहना खिदिरपुर खुदाबक्स खोना ग 'गंगा' का 'पुरातत्त्वांक' गंगाप्रसाद चीबे 'हुरदंग' गंगु                                  | 9 \$ E, 9 = E<br>9 \(\forall \) 7 \(\forall \) 7 \(\forall \) 9 = \(\forall \) \(\fora | गैबी गोंडा गोंडा गोंडा गोंनित्रकुटी प्रकारि गोंपाल श्रोभा गोंपालपुर गोंपीचन्द गोरख गयोश गुष्टि गोरखनाथ              | १००, १५४<br>१००, १५४<br>१०३<br>१०३<br>२३०<br>२६, ३०,<br>१८, १६, १८,<br>१८, १६, १८,<br>१४, १६, १४, १४,<br>१४, १६, १४, १६,<br>१४, १६, १४, १८,<br>१४, १८, १६, ३० |
| खड्गविलास प्रेस (पटना)<br>खयालात शाद<br>खलील<br>खाणी-वाणी<br>खानपुर बोहना<br>खिदिरपुर<br>खुदाबक्स<br>खोना<br>ग<br>'गंगा' का 'पुरातत्त्वांक'<br>गंगाप्रसाद चौबे 'हुरदंग'<br>गंगू | १३६, १८६<br>६८<br>१७२, १७३<br>१९२<br>२१०<br>१८८<br>४ (टि०)<br>२६७<br>१४८, १४६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | गैबी गोंडा गोंडा गोंडा गोंनित्रकुटी प्रकारि गोंपाल श्रोभा गोंपालपुर गोंपीचन्द गोरख गयोश गुष्टि गोरखनाथ              | १००, १५४<br>१००, १५४<br>१०३<br>१०३<br>२३७<br>२६, ३०,<br>१८, १६, १८,<br>१८, १६, १८, १४,<br>१६, १६, १४, १६,<br>१६, १६, १४, १६,                                  |

|                        | नीमानुः                 | कमणी .                     | २८७               |
|------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------|
| गोरख-सत                | 95                      | चन्द्रभान                  | <b>ર</b> ૧૧       |
| गोरच्न गीता            | 9 ६                     | च <b>न्द्र</b> से <b>न</b> | 38                |
| गोरच्चनाथ              | ७, १४, १६, १७, २८,      | चपेंटनाथ                   | ৩                 |
|                        | २६, ३०, ६२, ६३, ७३      | चर्पटिपा                   | 9४                |
| गोरत्त्-पिष्टिका       | 98                      | चर्चाचर्यविनिश्चय          | ११ (ढि॰)          |
| गोरख-शतक               | 9६                      | चाँदी का जवानी             | રેપ્ર૪            |
| गोविन्दचंद             | ३०                      | चाँदीलाल सिंह              | २५४               |
| गोविन्द प्रेस, (       | बलिया ) ६० (टि०)        | चातक                       | २७१               |
| गोविलाप छन्दा          |                         | चितबङ्गा                   | २३२               |
| गोस्वामी चन्द्रे       |                         | चित्तकोष त्र्यात्मवज       | ग्गोति ६          |
| ग्यान चौंतीसा          | 9=                      | चित्तगुह्य गंभीराथ         | Î 90              |
| ग्यान-तिलक             | १५, ५८, १६              |                            | 83                |
| प्रन्थ रामजी           | १३०                     | चुन्नी लाल                 | <b>૧</b> ૭૫       |
| प्रन्थसाहब             | १३०                     | चैनपुर                     | 83                |
| प्रामगीतांज <u>ि</u> त | २२६                     | चैपमैन गर्ल्सस्कूल         | २४६               |
| प्राम-पंचायत-परि       | त्रेका ३६१              | चौगाई                      | २२⊏               |
| <b>ग्रियर्सन</b>       | १५, ६१, ८६, ८६, ११०,    | चौधरीसराय                  | ७१                |
|                        | ११७, १२५, ( टि॰ ),      | चौबीस सिद्धि               | 9=                |
|                        | १५४, १५५                | चौरंगीनाथ                  | ४, ५, ६, ७, =     |
|                        | घ                       | चौवर्णपदवी                 | २२०               |
| घाघ                    | प्रह, ६१ ( डि॰ ), ६६,   |                            | ন্ত               |
|                        | ७०, ७१, ७२, ७३, ७४,     | छत्तर बाबा                 | १२४, १२४          |
|                        | ७५, ७७, ७८, ७६, ८१,     | <b>छन्</b> त्लाल           | . १७६             |
|                        | दर, दरे, द७, द <b>६</b> | छोई                        | २३                |
| घाघ श्रोर भड़रं        | ो (पुस्तक) ५८, ६०, ६२,  | छोटी पियरी                 | २०६               |
|                        | ६३, (टि॰), ७६,          | छोटे विश्वनाथ              | २०२               |
|                        | ७१ (दि॰), ७२            |                            | জ                 |
|                        | (टि॰), ७३, ८६,          | जॅतसार                     | ११७, २२६          |
|                        | <i>۾</i> ڍ              | जगजीवन साहब                | ११०,११३, ११४, ११६ |
| घी-चोर-बहार            | २२०                     |                            | नाथ ) रामजी १७७,  |
| घीसू                   | १७३, १७४,               |                            | १७८, २०६          |
|                        | ਬ                       | जगन्नाथ राम                | 948, 950          |
| चंचरीक                 | <b>२</b> २६             | जगनिक                      | ३२                |
| चकसंवरतंत्र            | १२                      | जगरदेव                     | १७८, १७६          |
| चन्दवार                | १०४                     | जगेसर                      | २१२, २१३          |
| चन्दा श्रखौरी          | २४१                     | जयपुर                      | 98                |
| चन्दाडीह               | 998                     | जयश्री                     | 9%                |
| चन्द्रनाथ योगी         | ५ (दि॰)                 | जलालपुर                    | 900               |
|                        |                         |                            |                   |

| जहाँगीर                       | ٩८८               | ভ                        | •                      |
|-------------------------------|-------------------|--------------------------|------------------------|
| जाति भौरावली छंदगोरख          | 95                | डंक                      | ५६, ६०, ६२             |
| नापर                          | १६५               | डाक                      | प्रह, ६०, ६१,          |
| जार्ज प्रिंटिग प्रेस, कालभैर  |                   |                          | ६३, ६६, ८७,            |
| ं (काशी)                      | २५६ (टि॰)         |                          | 58, 80                 |
| जालिम सिंह्                   | २४६               | डाकिनी वज्रगुह्य-ग       | गैत ६                  |
| जुडावन पर्वत                  | 93                | <u>डाकोत</u>             | प्रह, ६०, ६३           |
| जैन-प्रन्थ-भाराडार            | ४                 | डाक-वचनावली              | ६१, ६२, ८०             |
| जैसल                          | X                 | डॉक्टर उदयनाराय          | ाण तिवारी ३३, ६४       |
| जैसलमेर                       | x                 | डॉक्टर धर्मेन्द्र ब्रह्म | वारी शास्त्री ६२ (टि॰) |
| जोगनारायण सूरदास              | 985, 988          | डॉक्टर पीताम्बरदत्त      | न बङ्खाल ६, ७,         |
| जोगेश्वर दास 'परमहंस'         | १२४, १२५          |                          | १५, १६, १७, १८         |
| जोधपुर                        | 39                | डॉक्टर बलभद्र भा         | <b>,</b>               |
| जोघ राय                       | 0.3               | डाक्टर भगवानदास          | १ २२६                  |
| म्त                           |                   | डॉक्टर भट्टाचार्य        | १२ (टि॰)               |
| भखरा                          | 398               | डॉक्टर रविन्सन           | Ę                      |
| मतगढ पुरागा उर्फ टिमल-बत      | •                 | डॉक्टर शिवदत्त श्रं      | वास्तव 'सुमित्र' २३६   |
| भूमर-तरंग ११५                 | , १७५, १६४        | <b>डिंडपुर</b>           | २०                     |
| भूलन प्रमोद-संकीत्त न         | १६७               | <b>डिहरी</b>             | १५०                    |
| ट                             |                   | डुमराँव                  | ६६, १५०,१७४,           |
| टॉड                           | Ę                 |                          | २४२, २४३, २६३          |
| <b>टु</b> न्नू                | 964               | डेविदिया                 | १८३                    |
| टेकमन राम ११६, १२             | , १२१, १२२        | डेहना                    | 99६                    |
| टेकारी (गया)                  | 93                | डोम्बिगीतिका             | 93                     |
| टेम्पुल                       | ¥, Ę              | डोम्भिपा                 | १२,१३                  |
| टेस्त्र्या                    | 9 <sup>'</sup> ३० |                          | <b>ढ</b>               |
|                               |                   | द्वं ढिराज गरोश          | १८३ (टि॰)              |
| 2                             |                   |                          | त<br>२ २ २ २ २ २       |
| ठाकुर केदारनाथ सिंह बी॰ र     | र्० ७१            |                          | रीयोगभावनोपदेश १४      |
| ठाकुरप्रसाद गुप्त, बंबई प्रेस | ۷۵ ۱              | तन् जूर                  | ६ (दि॰), १०, ११,       |
|                               | २७० (टि०),        |                          | १२, १३, १४             |
| ठाकुरप्रसाद बुक्सेलर (बनारस   |                   | तरंग                     | २३४                    |
|                               | २४६ (टि॰)         | ताड़ी-बेचनी              | २७४                    |
| ठाकुरप्रसाद मिश्र             | ৭দদ (টি॰)         | तारादत्त गैरौला          | 38                     |
| ठाकुर मुखराम सिंह             | २५४               | तिरंगा<br>०              | २५७                    |
| ठाकुर विश्राम सिंह            | २५४               | तिर्वा                   | ৬৭                     |
| ठाकुर प्रसिद्धनारायगा सिंह    | ,03               | तिलंगा                   | १५१, १५२               |
|                               | ११२ (टि॰)         | तुलसी (दास )             | १३०, २४०               |

धरमनाथ

धर्मपाल

घीरघर दूबे

धार

धीरू

943

777

२२० (टि॰)

दुलदुल

द्धनाथ

द्धनाथ उपाध्याय

द्धनाथ प्रेस, हवड़ा (कलकत्ता) २६, १७३

(दि॰), २०४, २४४, २७१ (दि॰), २७४

94

90

988

944

७१. ७२

| धुन्धराज .                             | 953              | न्रश्रली               | ३३               |
|----------------------------------------|------------------|------------------------|------------------|
| धुरपत्तर                               | 309              | नेवलदास                | 993, 998         |
| न                                      |                  | नैनी                   | २ १७             |
| नकास                                   | १८३              | प                      |                  |
| नखशिख                                  | १४६              | पॅंड्रोना              | ৩০               |
| नगरा                                   | १८३              | पँवार                  | ٩                |
| नगवा                                   | २५३              | पँवारा कैसरेहिन्द      | २४६              |
| नचाप                                   | २४६              | पंच श्राग्न            | 95               |
| नथुनी लाल                              | २७५              | पंचमात्रा              | 98               |
| ननद-भौजाई                              | २२०              | पंचर                   | 7XE              |
| नन्दरानी देवी                          | २३८              | पंच सिद्वान्तिका       | xe.              |
| नयागाँव                                | २१६, २७७         | पकड़ी                  | <b>3 5</b> 9     |
| नर वै बोध                              | १५, १६           | पटेश्वरी               | 98               |
| नरोत्तम दास                            | २०१              | परिडतपुर               | १२४, १२६, २१४    |
| नर्मदेश्वर प्रसाद सिंह 'ईश'            | <b>२</b> ७८      | परिडत बेनीराम          | १४२              |
| <b>न</b> व प्रह                        | 9=               | पद                     | 95, 98           |
| नवरात्र .                              | ` 9 <del>=</del> | पद्म-वज्र              | १४               |
| नवीन बिरहा                             | २२०              | पद्मावती               | 90               |
| नहरल्लबडू == नागाजु <sup>९</sup> नी के | ांडा ६ (टि∘)     | पन्द्रहतिथि            | 95               |
| नाईपुकार                               | २२०              | पन्नू                  | २०५, २०६         |
| नागनाथ                                 | 98               | परमहंसराय              | २२६              |
| नागबोधि                                | १२               | परमहंस शिवनारायग       | स्वामी १०४, १०५, |
| नागर                                   | १५२, १५३         |                        | 999              |
| नागाजु <sup>९</sup> न                  | ٤, ٩٥            | परमार                  | २६, १४६          |
| नाडी विन्दुद्वारे योगचर्या             | 93               | परमाल रासो             | ३२               |
|                                        | ४, ७ (टि॰),      | परमेश्वरीलाल गुप्त     | १६१, १६४,        |
| १४, १                                  | ७, २८ (टि॰)      |                        | २०७              |
| नारघाट                                 | १४३              | परशुराम                | 83               |
| नारद्                                  | <b>ዓ</b> ሂፍ      | परशुराम श्रोभा         | १०३              |
| नारनौल                                 | 38               | परसंता पूरन भगत        | X                |
| नालन्दा                                | न, ११, १२        | परसा                   | २७४              |
| नासिक प्रेस (छपरा)                     | 83               | परीचित                 | XE               |
| निरंजन-पुरागा                          | 95               | पलद्भदास               | 900, 905,        |
| निगु गाभजन पंचरतन                      | २७१              |                        | <b>1</b> E0, 9ER |
| निर्मलज्ञान                            | 53               | पलद्वपंथीसम्प्रदाय     | 900              |
| नीति शतक                               | २८               | पाराडेय कपिलदेव नार    |                  |
| नीमनाथी-पारसनाथी                       | 38               | पाराडेय जगन्नाथ प्रसार | इ सिंह २७२       |
| नीयाजीपुर                              | २ १८             | पिंगला                 | २६, ३०           |

| पिजेंट लाइफ श्रॉफ बिहार <b>७३, ८७</b> ,  | बगाढ़ी २०५                           |
|------------------------------------------|--------------------------------------|
| 58, 80                                   | बचीलाल १७६                           |
| पिडयन १६                                 | बच्चूलाल दूबे ७१                     |
| पिएडी ४                                  | बदुकनाथ १७६                          |
| पीरमहम्मद मूनिस ७०, ७२                   | बद्धकनाथ प्रेस, कबीर चौरा (बनारस)    |
| पुत्रबधनाटक २२०                          | ৭৩६ (টি০)                            |
| पुरइन के फूल २६१                         | बटोहिया २१६, २१७                     |
| पुरातत्त्व-निबन्धावली ८, १२ (टि॰)        | बङ्का डुमरा ११५                      |
| पुरोहित हरिनारायण २०                     | बड़हरा १०२, २३८, २४८,                |
| पुस्तकालय एंड प्रेस, सूतापद्टी (कलकत्ता) | २६६, २७१                             |
| २२० (टि०)                                | बड़ा गाँव ११२                        |
| पूर्नभगत ५,६                             | बड़ी गोपालगारी २००                   |
| पूर्योनन्द १०२                           | बड़ी पियरी २०२                       |
| पूर्वी का पिताम्बर १७६                   | बड़ी प्यारी सुन्दरी वियोग १८१        |
| पूर्वी तरंग १७१, १७२, १७४,               | बत्तियाँ जला दो २५१                  |
| १७५, २०५, २०६                            | बदमा्श-दरपन १३६, १४३                 |
| पूर्वी दिलबहार २०८                       | बदायूँ १८७                           |
| प्रकाशवती नारायगा २७७                    | बनारसी प्रसाद 'भोजपुरी' २३८          |
| प्रतिपौद्धी हस्तलेख १६                   | बनारसी (प्रसाद) वर्मा १६७ (टि॰), २१२ |
| प्रसिद्ध नारायण सिंह २३२                 | बनैली २१६                            |
| प्रह्णाद १८७                             | बबुरा २४८, २७१                       |
| प्रज्ञापारमिता १३                        | बम्हनगाँवा १०२, १०३                  |
| प्रारा संकली ४, ६, ७, १८                 | बरमेश्वर श्रोमा 'विकल' २६६           |
| प्रिंटिंग प्रेस (गोरखपुर) १८१            | बर्साती चाँद १५४                     |
| प्रे <b>म</b> -तरंगिनी ११७               | बरेजा २७२                            |
| प्रेम-प्रकाश ६४                          | बलद्व उपाध्याय २१८, २५४              |
| प्रेममूल ६२                              | बल्बिरवा १४३, १४४, १४४, १४६          |
| फ                                        | बलिया के कवि श्रीर लेखक हु, ११२      |
| फग्गीन्द्र मुनि २००                      | (টি॰), ৭৭৬                           |
| फिकरेवलीग ६८, ६६                         | बिलया बिलाहार २३२                    |
| फिरंगिया २४३, २४४                        | बसन्तसाहु, बुक्सेलर (बनारस) १६६      |
| फोक लोरस् फॉम वेस्टर्न गोरखपुर           | बस्ता १३६                            |
| ३०, ३१                                   | बहरा बहार २२०                        |
| <b>ब</b>                                 | बाँकाञ्जबीला गवैया १७६, २०६, २०६     |
| बँगरी १६८                                | बाँस गाँव २२७                        |
| बँसवरिया २५२                             | बाँसडीह २३६                          |
| बंगोय साहित्य-परिषद् (कलकत्ता)           | बाघ राय १०४                          |
| € (દિ∘)                                  | बाबा कीनाराम ११४                     |
| *                                        |                                      |

| • •                        | •                |                      |                              |
|----------------------------|------------------|----------------------|------------------------------|
| बाबा नवनिधिदास             | ११४, ११४         | बुलाकीदास की मिर     |                              |
| बाबा बुलाको दास (र         | •                | बेचू                 | १७२                          |
|                            | १०६, ११०         | बेटी-वियोग           | <b>२</b> २०, २२१             |
| बाबा भीखमराम               | 900              | बेतिया               | १६१                          |
| बाबा रामायगादास            | 994              | बेलवनिया             | <b>3</b> 74                  |
| बाबा शिवनारायगा            | 994              | बे्लवेडियर प्रेस ( इ |                              |
| बाबा हरिदास                | 38               | बैजनाथ प्रसाद बुक्र  | तेलर ११५ (टि०),              |
| बाबू रामकृष्ण वर्मा        | 'बलवीर' १४२      |                      | १६४ (दि॰)                    |
| बाबू शुकदेव सिंह           | <b>६</b> 9       | बैरगनिया             | ৩৩                           |
| बालिक्सुन दास              | १०३              | बौद्धगान स्रो दोहा   | ६ (टि॰), ११ (टि॰)            |
| बालबाँ <b>ध</b>            | २२६              | त्रत                 | 95                           |
| बालापुर                    | १ १७             | बह्म-विवेक           | ६२                           |
| बारहमासा                   | ३०, ३१           | बह्म-वेदान्त         | ٤٦                           |
| बिकुटी                     | २२               | ब्रिग्स १५, २        | ६ (टि॰), ३० (टि॰)            |
| बिजईपुर                    | 958              | <b>ब्रिड्स</b>       | ६ (टि॰)                      |
| बिजली (सा॰ पत्र)           | <i>২ৢ</i> ৽৽     | ब्रु <b>क्</b> स     | 94                           |
| बिदेसिया                   | १८१, २२०, २२२    | 9                    | भ                            |
| बिधना का कर्तार            | 3.5              | भगवानदास 'छबीलें     | रे' २१३                      |
| बिरमा                      | 83               | भगेलू                | २०३, २०४                     |
| बिरहा नायिका-भेद           | . १४३            | भग्गूलाल             | २०६, २०७                     |
| बिरहा बहार                 | १६६, १७०, २२०    | भजन-प्रन्थ           | 908                          |
| बिसेसरदास                  | 9 ওন             | भजनावली              | १४४, १४४                     |
| बिस्मरनी                   | १४६, १४७         | भड्डर                | ६१ (टि॰), ८८                 |
| बिहार के कृषक-जीवन         | न ६२             | भडुरी (भडुली) ५८,    | प्रह, ६०, ६१ (टि०),          |
| बिहार पिजेंट लाइफ          | ६१               |                      | , <b>؋૪ٛ, ؋</b> ૪ؗ, ؋؋ۘ, ؋؈ٛ |
|                            | द् ६२ (टि०), २१६ |                      | ١, ٥٥, ٥٥, ٥٤, ٤٥ ١          |
| बिहार हिन्दी-साहित्य-      | सम्मेलन १०३      | भड्डलीपुरागा         | ६०, ६२, ६३                   |
|                            | ू १८७, २०७, २०८  | भक्तमाल              | <b>£</b> 39                  |
| <b>बो॰ एन॰</b> मेहता, श्रा | ई० सी० एस्० ५६,  | भक्तिहेतु            | ٤٦                           |
|                            | ६०, ६२, ७०, ८६   | भरती का गीत          | <b>२</b> २२                  |
| वीबीगंज                    | १२७              | भरथरी                | २८, ३०, ३१,३२                |
| <b>बो</b> सू               | १६६              | भरथरी-चरित्र         | 38                           |
| बुमावन                     | २०६, २०७         | भरौली                | २५७                          |
| बुढ़साला का बयान           | २२०              | भतृ हिरि             | २८, २६, ३०, ३२               |
| बुद्धकयाल तंत्र            | 3                | भल्लरी               | 63                           |
| बुद्धायन                   | <b>२६</b> ७      | भाई विरोध (नाटक)     | ) १८७, २२०, २४६              |
| बुद्ध <sub>ू.</sub>        | १७७, १७६, १८०    | भागवत श्राचारी       | २०१                          |
| <b>बु</b> लबुले            | 378              | भाड़                 | प्रह, ६०, ६३                 |
|                            |                  |                      | , ,                          |

| भातगाँव १६                           | भोजपुरी श्राम-गीत १५५                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| भारत-जीवन (पत्र) १४२                 | भोजपुरी निबन्ध-संग्रह २७६               |
| भारत-जीवन प्रेस (काशी) १३६ (टि॰),    | भोजपुरी गोकगीत में करुण रस २७६          |
| 983, 393                             | भोजपुरी लोकगीत में शान्त रस २७६         |
| भारत-श्री २५६                        | भोजपुरी लोकगीत में शृंगार रस            |
| भारतीय चरिताम्बुधि ७०                | श्रीर वीररस २७६                         |
| भारतेन्दु हरिश्चन्द्र १३६, १४२, १४४, | म                                       |
| १५५, १८६, १८८                        | मंगल गीत ११५                            |
| भार्गव-पुस्तकालय, गायघाट (काशी)      | मंगल गीता ११४                           |
| १८० (टि॰), २०१ (टि॰),                | मंगल पार्खेय २३३                        |
| २२५ (टि॰), २७३ (टि॰)                 | मकड़ी के जाला २६६                       |
| भिखारी गोस्वामी २५५, २५६, २५७        | मखदूम १६६                               |
| भिखारी चउजुगी २२०                    | मञ्जिन्द्रगोरख बोध् १८, १६              |
| भिखारी जयहिन्द खबर २२०               | मछेन्द्रनाथ (मत्स्येन्द्रनाथ) ४, ६, १५, |
| भिखारी ठाकुर २२०, २२१, २२२, २४६,     | १६, १७, २३,                             |
| २५७, २६६                             | २५, २७, ३०<br>मभौली १३६                 |
| भिखारी-भजनमाला २२०, २२२              | मस्या १४                                |
| भिखारी शंका-समाधान २२०               | मतई १६६, १६७                            |
| भित्री २६,३०                         | मदनमोहन मालवीय ७३, २२६                  |
| भिनक राम ११६, १२०, १२१, १२२।         | मदनमोहन सिंह १८३                        |
| भिज्ञा-वृत्ति १०३                    | मध्ये स्वामी पिराग दास २०               |
| भीखम राम ११६, १२०, १२१, १२२।         | मधुबन १९४                               |
| भीखानन्द ११२, ११३                    | मधुर जी ११५ (डि॰)                       |
| भीखा साहब ११२                        | मनसा पाँड़े बाग २४०                     |
| भुवनेरवरनाथ मिश्र 'माधव' ६०          | मनोरंजन २२८                             |
| भुवनेश्वर प्रसाद 'भानु' २४१          | मनोरंजन प्रसाद सिंह २४३                 |
| भुरकुंडा ६०                          | मन्नन द्विवेदी 'गजपुरी' २२७             |
| भूपनारायण शर्मा २०१ (टि०), २१५       | मयमामता २६                              |
| भूपनारायण शर्मा 'व्यास' २०३          | मर्चेंग्ट श्रॉफ वेनिस २७५               |
| भूसुक ११, १२                         | मलदहिया १७६                             |
| भैंसा बाजार २२६                      | महंथ रामदास ६४                          |
| भैरोदास १७६, १७७, १८८,               | महंथ हरलाल साहब ११२                     |
| १६०, १६१, १६२, १६४                   | महादेव १७१, १७२                         |
| भोगमती १६                            | महादेव गोरख गुष्टि १५                   |
| भोज ३०                               | महादेव प्रसाद सिंह 'घनश्याम' १७१, १८७,  |
| मोजदेव २६                            | २४६, २५०                                |
| भोजपुरी ् २४५                        | महाभारत नाटक २२३                        |
| भोजपुरो का साहित्य-सीष्ठव १६१        | ्महासुद्रा ह                            |

| महामुदा वज्रगीति १०                 | मं शी श्रम्बिकाप्रसाद मुख्तार १४४, १४४ |
|-------------------------------------|----------------------------------------|
| महामुद्रोपदेश वज्र गुह्य-गीति ध     | मुँशी जगमोहन दास १२६                   |
| महाराज कुमार गिरिजा प्रसाद सिंह १४६ | म्ंशी दलसिंगार लाल ११६                 |
| महाराज कुमार श्री भुवनेश्वर प्रसाद  | मुंशी प्रयागदत्त कानूनगो ११४           |
| सिंह १४६                            | मुंशी भागवत प्रसाद २४२                 |
| महाराज कुमार श्री हरिहर प्रसाद सिंह | मुंशी युगल किशोर लाल ११६               |
| १४६, १४७                            | मुंशी शिवद्याल लाल ११४                 |
| महाराज खड्गबहादुर मल्ल १३६          | मुकुन्दलाल गुप्त विशारद ७०             |
| महारागा प्रताप की जीवनी १८३, १८४    | मुकुन्द शामी ६१                        |
| महावीर प्रसाद द्विवेदी २२३          | मुकुन्दी १७६                           |
| महावीर सिंह १८३                     | मुबारकपुर १६१                          |
| महीपाल ३०                           | मुरलीघर श्रीवा <b>स्</b> तव २६६        |
| महेन्द्र-मंजरी २१७                  | मुरारपाही ११५                          |
| महेन्द्र मिश्र २१७, २१८             | मुरुजुल जहब ४ (टि॰)                    |
| महेन्द्र शास्त्री २३०               | <b>मु</b> ल्ता <b>न ६</b> ८            |
| महेश्वर प्रसाद २५७                  |                                        |
| माँभी ६४                            | मुहम्मद कासिम ६                        |
| मातादीन द्विवेदी २२०                | मृर्ति उखाइ ६२                         |
| माधव शुक्ल २२३                      | मृत गर्भावली १८                        |
| माघोदास २०                          | मूसा कलीम २६५                          |
| माघोपुर ११६                         |                                        |
| मानपुर २०३                          | मेघनाथ बध २१७                          |
| मानिक लाल १६८                       | मेलाघुमना २५६                          |
| मानकीर (मान्यखेट) ४ (टि॰)           | मेलाघुमनी २५०                          |
| मारकराडेदास १८८, १८६, २२४ (टि॰)     | मेवालाला एंड कम्पनी (बनारस) - १७६      |
| मारक्राडेय दूबे ७१, ७२              | मैत्रीपा १०                            |
| मार्ग फलान्विताव वादक १२            | मैना १५८                               |
| मालीपुरी १०७                        | मैनावती २६,३०                          |
| मिह्रूकवि १६१, १६५, १६६, २०७        | मोछंदरनाथ २२७                          |
| मिथिलाबहार संकीत्त न २७३            | मोती १६६                               |
| िमियाँ कादरयार ५                    | मोतीचन्द सिंह २५२                      |
| मिर्जापुरी कजरी १७३,१७४, १७५,       | मोरंगा २७५                             |
| २०५, २१२, २१३                       | मोरंगी ६४                              |
| मिर्जापुरी घटा १६६                  | मोहन प्रेस (छपरा) २७४                  |
| मिश्रबन्धु-विनोद ७०                 | मौजमपुर २६६                            |
| मिश्रबलिया २१७                      | मौनी बाबा ११२                          |
| मिसिर १५२                           | य                                      |
| मिनिया १४                           | यमारि तंत्र १२                         |
|                                     |                                        |

| यशोदानन्दन श्रखौरी ६६                        | राजेन्द्र-कॉ लेज (छपरा) २४३, २६२,२७४       |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| यशोदासखी-संवाद २२०                           | राधारमण जी १३२                             |
| यज्ञ-समाधि ६२                                | राधेश्याम-बहार २२०                         |
| युगलिकशोर २५१                                | राम श्रनन्त द्विवेदी २१=                   |
| युक्तप्रान्त की कृषि-सम्बन्धी कहावर्ते ७०    | रामश्रभिलाष १६०, १६१                       |
| योग-सम्प्रदायाविष्कृति ५                     | रामचन्द्र गोस्वामी २५५, २५६                |
| <b>₹</b>                                     | रामचन्द्र (चनरू राम) १४४                   |
| रँगोली दुनिया २११                            | रामचन्द्र शुक्ल ३, ७, १६, १७,              |
| रंग कम्पनी, रघुनाथपुर (शाहाबाद)<br>२५६ (टि॰) | १५, २२३                                    |
| रघुनन्दन गोस्वामी २४५, २४६                   | रामचरण द्वे ७१                             |
| रघुनन्दन प्रसाद शुक्त 'त्राटल' २५७           | रामचरितमानस २२२                            |
| रघुनाथपुर २५५, २६७                           | रामचरित्र तिवारी ६६                        |
| रघुवंश २४७                                   | रामजन्म बधैया २०३                          |
| रघुवंशजी १५६                                 | रामजी पर नोटिस २७०                         |
| रघुवंश नारायण सिंह २४८                       | रामदास १०६                                 |
| रघुवीर नारायगा २१६, २१७, २७७                 | रामदेवनारायण सिंह ६४                       |
| रघुबीर पत्र-पुष्प २१७ (टि॰)                  | रामनरेश त्रिपाठी ७, ५८, ५८, ६०,            |
| रज्जब २०                                     | ६२, ६३, ६६, ७०,                            |
| रज्जाक १६१, १६५, १६६,                        | <b>ષ્</b> ૧, ષ્૨, ષ્ <b></b> ३,            |
| रतनपुरा ६१                                   | ७४, ८६, २२६                                |
| रत्नाकर १४२                                  | रामनाथ दास १११, ११२                        |
| र्मण-वज्र ३०                                 | रामनाथ पाठक 'प्रग्रायी' २६१                |
| रमैया बाबा १५०                               | रामनारायण त्रिवेदी २७१ (टि॰)               |
| रसरा २०८                                     | रामपुर ७०                                  |
| रसिक १७४, १७५                                | रामप्रसाद सिंह 'पु'डरीक' २३७               |
| रसिक किशोरी २१२                              | राम मदारी ११७, ११८                         |
| रसिक्जन १७४, १=०, १=१                        | राममोहन-पुस्तकालय                          |
| रसीले १६७                                    | (कलकत्ता) २७१ (टि०)                        |
| रहरास १८                                     | रामराज २७५                                 |
| राग पुंजाबी ६४                               | रामलाल २०५                                 |
| राग बँगला ६४                                 | रामवचन द्विवेदी 'अरविन्द' २१८              |
| राग मैथिली ६४                                | रामवचन लाल २७५                             |
| राजकुमारी संखी २१५, २१६                      | रामविचार पार्खेय २३१                       |
| राजनारायगागिरि २१०                           | रामविवाह १८०                               |
| राजवल्लभ सहाय ६४                             | रामाजी २१४, २२४, २२६<br>रामावतार शर्मा २१६ |
| राजागज ६<br>राजा भोज ३                       | _                                          |
|                                              | ` ~                                        |
| राजा रसालू ५, ६,                             | रामेश्वर सिंह काश्यप २५६                   |

|                    | •                       |                                         |             |
|--------------------|-------------------------|-----------------------------------------|-------------|
| राय देवीप्रसाद 'प  |                         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 93          |
| रायपुर             | २७३                     |                                         | १३          |
| रावलपिगङी          | Ę                       | वर्डस्वर्थ                              | २७४         |
| राष्ट्रदूट         | ४ (टि॰)                 |                                         | 998         |
| राहुलभद्र          | ፍ                       | बराहमिहिर ५६,                           | ६०, ६२, ७२, |
| राहुल सांकृत्यायन  | ३, १७, २७६              |                                         | ८६ (डि॰)    |
| राज्ञी             | <b>5</b>                | वसंतकुमार                               | २७६         |
| रिसल               | É                       | वसिष्ठ नारायण सिंह                      | २४०, २४१    |
| <b>७पक</b> ला      | १६३, १६४, २१६           | वसुनायक सिंह                            | २३७         |
| <u>ख्खानी</u>      | <b>१३</b> ६             | वाक्कोष रुचिरस्वर-वज्रगी                | ते ६        |
| रूपन               | 338                     | विंसेट ग्रायर                           | १२७         |
| <b>रूपव</b> लियामठ | १२४                     | विक्रमादित्य                            | प्र, २६, ३० |
| रोबट               | ३५,६                    | विकमादित्य शकारि                        | ६२          |
| रोमावली            | 9=,9&                   | विद्यानगर                               | २३          |
|                    | ल                       | विद्यापति                               | ৩           |
| लख उलिया           | 998                     | विधावा विलाप                            | २२०         |
| लछुमन              | १४१, १५२                | विनोदानन्द                              | 83          |
| लम्पट लुटेरा       | २७१                     | विनध्यवासिनी देवी                       | २४६, २४७    |
| ललर सिंह           | 958, 980, 987, 983      | विमला देवी'रमा'                         | २४२         |
| लच्मण शुक्ल 'म     | गदक' २५३                | विरुप-गीतिका                            | १२          |
| <b>लच्मीदास</b>    | 930                     | विरुप पद चतुरशीति                       | १२          |
| त्तच्मीसखी जी      | १२६, १३१, १३२,          | विरुप-वज्रगीतिका                        | 97          |
|                    | 93 <b>3</b> , 938, 934, | विरुपा                                  | १२, १३      |
|                    | १३६                     | विवेक मात्राड                           | १६          |
| लाट                | ४ (टि॰)                 | विवेक सागर                              | ६२          |
| लामा तारानाथ       | 93                      | विशाल भारत (कलकत्ता)                    | ६०, ८६      |
| लाल                | 938                     | विश्वनाथ                                | 945, 94E    |
| लाल भन्थ           | १०४                     | विश्वनाथ प्रसाद 'शौदा'                  | २६३         |
| <b>लालम</b> िए     | १८१, १८२,१८३            | विश्वनाथ प्रसाद सिंह                    | २७८         |
| लाला भगवान 'दं     | नि' १३६                 | विश्वमित्र                              | २४७         |
| <u> लीलावती</u>    | <b>৭</b> ন৩             | विश्वेश्वरनाथ रेउ                       | ३, १६, ६०   |
| लूड्पा             | 90                      | वीग्गापा                                | 9 3         |
| लूरा               | ሂ                       | वृन्दावन                                | २०          |
| <b>लोरिकायन</b>    | २४६                     | वेलवेडियर प्रेस (प्रयाग )               | 200         |
| लोहासिंह<br>-      | २५६                     | वैराग्य-शतक                             | २८          |
|                    | व                       | श                                       |             |
| वंशवर              | २६६                     | शंकरदास                                 | 900         |
| वज्र घंटापा        | १३                      | शंकरप्रसाद उर्फ छोटकतमोली               | 838         |
|                    |                         |                                         |             |

| 6                       |              |                                         |
|-------------------------|--------------|-----------------------------------------|
| शंकराचार्ये             | 92           | श्रून्यता-दृष्टि १०                     |
| शकुन-विचार              | ६०           | शृंगार-तिलक २=                          |
| शक्ति-विजय-चलीसा        | १८३          | शेखर २६२                                |
| शबरपा (द)               | ٤, 90        | शेखा शायर २०२, २०३,                     |
| शब्द (बिजक)             | ६३           | २०६, २१०                                |
| शब्द-प्रकाश             | દ્દષ્ઠ, દ્દપ | शेर २३६                                 |
| शब्दावली                | 908          | शेली २०४                                |
| शहबान                   | 908, 950     | शैयदत्राली मुहम्मद 'शाह' ६८             |
| शान्तनशाह               | १४६          | शोभा चौबे १००                           |
| शान्तिदेव               | 99           | शोभा नायक बाजार २४६                     |
| शायर निराले             | २११, २१२     | रयामविहारी तिवारी 'देहाती' २५२          |
| शायर महादेव             | २०१          | श्रीकृष्णजन्म मंगल पॅवार। २४०           |
| शायर मार्कराडे          | २२४,२२५      | श्रीकृष्णित्रिपाठी २०८, २०६             |
| शायर शाहवान             | 308          | श्रीकृष्ण दूबे ७१                       |
| शालिप्राम गुप्त 'राही'  | २७४          | श्रीग्ंगा-स्नान २२०                     |
| शालिम्रामी              | १३०          | श्रीगौरीशंकर विवाह संकीर्त्तन २०३       |
| शालिवाहन                | ્દ્          | श्रीजानकी सखी १३०                       |
| शालीपुर                 | ¥.           | श्रीपर्वत ६, १०, १२                     |
| शाहजहाँ                 | ६४, १६२      | श्रीबकस कवि १५०                         |
| शाहपुरपट्टी             | २५२, २५७     | श्रीभगवान प्रसाद सीताराम शरण १६३        |
| शिरोजी लाल बुक्सेलर(ब   |              | श्रीमद्भागव्त का पद्यानुवाद १८३         |
| in a management         | २०६ (डि०)    | श्रीरामेश्वर प्रेस (दरभंगा)६१, १६७(टि॰) |
| शिवदास                  | اجح اجد      | श्रीराजेश्वर प्रसाद २४३                 |
| शिवनन्दन कवि            | २६६, २६७     | श्रीरामजन्म बधैया २२५                   |
| शिवनन्दन मिश्र 'नन्द'   | 9=€          | श्रीसीताराम विवाह १८०                   |
| शिवनन्दन सहाय           | २ १६         | श्रीसीताराम-विवाह-संकीर्त्तन २०३        |
| शिवप्जन साहु            | 170          | ष                                       |
| शिवप्रसाद मिश्र 'रुद्र' | <b>२</b> ,३५ |                                         |
| शिवमंगल सिंह 'सुमन'     | २६६          | षट पदावली १४ <b>६</b><br>षडंग-योग १०    |
| शिवमूरत                 | 958          |                                         |
| शिवरतन उपाध्याय         | २२२          |                                         |
| शिवशरग पाठक             | 969          | ष-दोहाकोशगीतिकर्मचागडालिका १२           |
| शिवसिंह 'सरोज'          | £E, 00, 09   | स                                       |
| शिवालाघाट               | १८८, २२४     | संकटमोचनी ११४                           |
| शीतलपुर                 | २७२          | संकीत्तन-सरोज २४०                       |
| <b>शु</b> भंकरपुर       | ६१, ८६ (डि॰) | संतकवि दरिया—एक श्रनुशीलन ६२            |
| शुभकरण चरण              | 38           | (दि॰), ६३ (दि॰)                         |
| 4.4.4                   | Ŧ - 7        | (10-7) et (100)                         |

į

| संतचारी               | 908            | सहस्रीनाम्नी              | દર                   |
|-----------------------|----------------|---------------------------|----------------------|
| संतपरवा <b>ना</b>     | 908            | साम                       | 948                  |
| संतबिलास              | 908            | सामदेई                    | 38                   |
| संतमहिमा              | 908            | सालवाहन                   | ४, ५, ६, ५           |
| संतविचार              | 908            | सावन का गुलदस्ता          | 985, 988             |
| संतसागर               | 90%            | सावन का भूकम्प            | २०२, २०३             |
| संतसाहित्य            | 63             | सावन का सवाल              | ` `;<br>` ₹90        |
| संतसुन्दर             | 908            | सावन को सुहावन डंग        |                      |
| संतोपदेश              | 908            | सावन-दर्पण                | 986, 292, 293        |
| संसारनाथ पाठक         | 994            | सावन-फटाका                | 955, 958, 988        |
| सतीसोरठी योगी बृजाभार | 388            | सावित्रो                  | 3.8                  |
| सत्यनारायण मिश्र      | 956            | साहित्य (त्रे मासिक)      | 903                  |
| सत्यसुधाकर प्रेस      | 9==            | साहेबदास                  | १४६, १५०             |
| सधु <b>क्ष</b> ड़ी    | ,<br>v         | सिंघ                      | 3                    |
| सन्मार्ग              | २३५            | सिंहलदेश                  | 38                   |
| सप्तवार               | 95, 9٤         | सिकरिया                   | <b>२६</b> ७          |
| सबदी                  | १८, १६, २०     | सितार                     | २६१                  |
| 'समाज' (सा॰ पत्र)     | २७४            | सिद्ध श्रौर संसी          | X                    |
| सरदार हरिहर सिंह      | २२८            | सिद्धनाथ सहाय 'विनय       | ્રી <sup>7</sup> ૨૪૦ |
| सरभंग-सम्प्रदाय       | 998            | सिद्धेश्वर स्टीम प्रेस (ब | ानारस) १६६           |
| सरयू                  | <b>६४,</b> ११३ | सिपाही सिंह 'पागल'        | २७४                  |
| सरबरिया               | र्             | सियारामपुर                | २५४                  |
| सरस्वती (प्रयाग)      | ও              | सियालकोट ( स्यालको        | E) 4, 4              |
| सरस्वती-भवन (काशी)    | २०             | सिवान                     | 3.4.8                |
| सरहगीतिका             | 3              | सिष्टपुरान                | 9=                   |
| सरहपा (सरह)           | ۵, ٤, ٩٥       | सिष्या-दरसन               | 9=, 9€               |
| सरायघाघ               | ७१             | सीताजो को सुनयना का       |                      |
| सराव                  | २५३            | सीता बिदाई                | २७३                  |
| सरेयाँ                | २१४, २२४       | सीता राम-विवाह            | २०१                  |
| सरोज वज्र             | 5              | सीता राम-विवाह-संकीत      | िन २२५               |
| सरोज वज्रेर दोहाकोष   | ६ (दि॰)        | सीताराम शरण भगवान         | प्रसाद २१६           |
| सलवा <b>न</b>         | Ä              | सी० बी० वैद्य             | ४                    |
| ससराम                 | हर, २५६        | सीलोन                     | 38                   |
| सहजगीति               | 97             | सुकवि                     | १८६                  |
| सहज शंवर स्वाधिष्टान  | 90             | सुखदेवजी                  | १५६, १६०             |
| सहजोपदेश स्वाधिष्ठान  | 90             | सुखदेव सिंह               | 58                   |
| सह्जौली               | <b>२</b> ५२    | सुधा (मा॰पत्र)            | ११५ ( हि॰ )          |
| •                     |                | - 1                       | 7                    |

| सुधाबूँद                 | १३४          | हरिक <del>ोर्त</del> न               | २२०            |
|--------------------------|--------------|--------------------------------------|----------------|
| सुनिष्प्रपंचतत्त्वोपदेश  | 92           | हरिछपरा                              | <b>२</b> २२    |
| _                        | .२, १५३, १५४ | हरिशरगा                              | १५६, १६०       |
| सुरतान सिंह 'सिरोही'     | २४३ ( टि॰)   | हरिश्चन्द्र कॉ लेज (काशी)            | •              |
| सुढ़ज लाल                | 958, 954     | हरिश्चन्द्र नाटक                     | 950            |
| सुल्तानपुर               | • 3          | हरिहरदास                             | ঀ৾৾ৼ४          |
| सुवचनदासी                | ११६, ११७     | हरिहर-शतक                            | १४६, २२२       |
| स्र                      | १३०          | हरीशदत्त उपाध्याय                    | २४७, २४८       |
| सूर्यपाल सिंह            | २७१          | ह <b>रेन्</b> द्रदेवनारायण           | २१६, २७७       |
| स्र्यपुरा                | २४३          | हरेराम पचीसी                         | <b>र</b> २२२   |
| सेमरा                    | ३५६          | हितेषी प्रिंटिंग वक्स                | २२६            |
| सेमराँव                  | २२६          | हिन्दी-प्रचारक पुस्तकालय             | , हरिसन        |
| सेवक                     | १७१          | रोड (कलकत्ता)                        | <b>२</b> ७६    |
| सेंदापुर                 | २३७          | हिन्दी भाषा (पु॰)                    | ४२, १५४, १५५   |
| सोनबरसा                  | १८६, १८७     | हिन्दी-शब्दसागर                      | ७०             |
| सोनारपुरा                | १८८, २२४     | हिन्दी-साहित्य का इतिहास             | ३१६, १७        |
| सोहरा                    | २५४          | हिन्दी साहित्य सम्मेलन (             | प्रयाग) २७६    |
| स्कंदगुप्त               | २६           | हिन्दुस्तानी एकेडमी (प्रय            | ाग) ३ (टि∘),   |
| स्रवपरिच्छेदन            | 98           | ६३ (टि                               | ·o), ६६ (टिo), |
| स्वर्गारेखा              | 378          | ·                                    | -              |
| स्वामी द्यानन्द की जीवनी | 9=3          | हिन्दुस्तानी प्रेस (पटना)            | २४६            |
| स्वामी रामानन्द          | ३३           | हिन्दू-विश्वविद्यालय                 | २४३            |
| स्वारीकोट                | १६           | हिस्ट्री ऋॉफ उद् <sup>९</sup> लिटरेच | र ६८           |
| ह                        |              | हीरादास                              | 990            |
| <b>हं</b> सकला           | 983          | हुमायूँ                              | ৬৭, ৬४         |
| <b>हं सराज</b>           | १६५, १६६     | हुरभुज                               | 9ሂ             |
| हंस-संवाद                | १६४          | हुसे <b>नगंज</b>                     | २१४, २२४       |
| हजारीप्रसाद द्विवेदी     | રૂ, ૪, ૧, ૬, | हुसेनाबाद                            | ٤٢             |
|                          | ७, १४, १७,   | हेला                                 | 95€            |
|                          | १८, २८, ३०   | हेवज्रतं <b>त्र</b>                  | १३             |
| हथुत्र्या                | १२६          | होरीलाल                              | २१०, २११       |
| हरकि <b>शु</b> न सिंह    | १२६          | ह्यूफ फेजर                           | ३०, ३१         |
| हरदिया                   | 385          | ল্                                   |                |
| हरप्रसाद दास जैन कॉ लेज  | 378          | ज्ञानदीपक                            | 908            |
| हरप्रसाद शास्त्री        | ३, ३० (टि०)  | ज्ञानवती                             | 3              |

## पद्यानुक्रमणी

श्र

| श्रॅंखिया कटीली गोरी भोरी    | <i>૧૭૫</i> |
|------------------------------|------------|
| भ्रँखिया लड्वल् हमके         | 960        |
| श्रंगार बोरसी क बाइऽ         | १३८        |
| श्रइली गवनवा के सारी हो      | <b>४</b> ६ |
| श्रइली भद्उवा केरी रात       | २७६        |
| श्रद्दले फगुनवाँ सैयाँ नाहीं | 969        |
| श्रद्दले बसन्त मँहिक फद्दलिल | Şqq        |
| श्रइले सवनवाँ घरवा नाहीं     | २१२        |
| श्रद्सन परल श्रकाल           | २७५        |
| श्रद्सन ज्ञान न देखल ग्रबदुल | 80         |
| श्रखै तीज रोहिनी न होई       | ६७         |
| श्रगते खेती श्रगते मार       | 90         |
| श्रगवाँ बोलत रहली जनियाँ     | २०६        |
| श्रगहन द्वादस मेघ ग्रखाङ     | ६६         |
| श्रगिन कोन जो बहे समीरा      | ६८         |
| श्रगूवाँ राम-नाम नाहीं श्राई | 83         |
| श्रचरज खयाल हमरे रे देसवा    | 38         |
| श्रच्छे-श्रच्छे फुलवा बीन रे | २२३        |
| श्रत्तर तू मल के रोज         | १३७        |
| श्चत्तर देही में नाहीं       | १३७        |
| श्रद्रा धान पुनर्बसु पैया    | 82         |
| श्रद्रा रेंड् पुनरबस पाती    | 82         |
| श्रन्हार ना छिपा सकल         | २७४        |
| श्रपन देसवा के ग्रनहद        | 999        |
| श्रपना पिया के मैं होइबों    | <b>ર</b> હ |
| श्रपना राम के बिगाड़ल बतिया  | ३८         |
|                              |            |

| पद्यानुक्रमणी                      | ३०१          |
|------------------------------------|--------------|
| श्रपने के लोई लेहलीं हाँ           | ঀঽড়         |
| श्रपने घर दियरा बारू रे            | 993          |
| श्रव त छोटकी रे ननदिया             | 180          |
| <b>अब ना बाँची कलकत्ता</b>         | <b>२</b> ६६  |
| श्रव नाहीं बृज में ठेकान बा        | १६६          |
| श्रब लागल हे सखी मेघ गरजे          | १३१          |
| त्रवहीं थोरी-सी उमिरिया            | 358          |
| त्रबहूँ कुहिकिए के बोलेले          | २२५          |
| त्रमरपुर बासा राम चले जोगी         | 38           |
| श्रमहा जबहा जोतहु जाय              | ८६           |
| श्रम्बामोर चले पुरवाई              | 63           |
| श्ररे रामा, नागर-नैया जाला         | <b>૧</b> ૫રૂ |
| श्रवध नगरिया से श्रइली             | २१८          |
| त्रवध नगरिया से त्र्यइले           | 940          |
| श्रवध में बेदने बेश्राकुल          | 948          |
| श्रवधू जाप जपों जपमाली             | 28           |
| श्रवधू दमकों गहिबा उनमनि           | २१           |
| श्रसजीय जानि छोड़ल कचहरिया         | 918          |
| श्रसों के सवना सइयाँ घरे रहु       | 33           |
| ग्रहिर होइ तो कस ना जोते           | ७२           |
| ग्रा                               |              |
| श्राँख रोज हम दिखायब तोह से        | 348          |
| त्राँख सुन्दर नाहीं                | १३६          |
| थ्राइ गइ् <b>ले जेठ के महिनवाँ</b> | રેપ્રપ       |
| श्राइल चैत महीना, फागुन            | २६ २         |
| <b>त्राइल जमाना खोटा साधो</b>      | १६०          |
| श्राइल पूस महीना, श्रगहन           | २६ ३         |
| श्रागि लागे बनवा जरे               | 122          |
| श्राज काल्हि गइया के दसवा          | २२२          |
| श्राज बरसाइत रगरवा मचाश्रो         | 185          |
| श्राजु ग्रवधपुर तिलक श्रइले        | २२६          |

| श्राजु मोरा गुरु के श्रवनवाँ                         |     | १२६         |
|------------------------------------------------------|-----|-------------|
| श्राठ कठौती माठा पिये                                |     | ১৩          |
| श्राठ चाम के गुरिया रे                               |     | પર          |
| श्रादरा त बरसे नाहीं                                 |     | ६७          |
| श्रादि न बरसे श्रादरा                                |     | ६२          |
| श्रानन्द घर-घर श्रवध नगर                             |     | १६३         |
| श्रापन हलिया सुनाई कुँवरजी                           |     | <b>ર</b> પર |
| त्राये रे सवनवाँ नाहीं                               |     | 180         |
| श्रारती संत गुरु दीनद्याला                           |     | १३२         |
| श्रालस नींद किसाने नासे                              |     | <i>હપ</i> , |
| त्रासादी पूनो की साँक                                |     | ६७          |
|                                                      | झ्  |             |
| इतना ऋाँख न दिखावऽ                                   |     | 348         |
|                                                      | र्इ |             |
| ई कइसन जुग त्राइल बा                                 | `   | <b>२७</b> ० |
| ई हमार हऽ ग्रापन बोली                                |     | २४५         |
|                                                      | उ   |             |
| उद्धि गइले हंसा यह मोरे                              | · · | ३८          |
| उत्तम खेती जो हर गहा                                 |     | 65          |
| उत्तम खेती मध्यम बान                                 |     | 60          |
| उत्तर बाय बहे दड्बड्या                               |     | ६६          |
| उत्तर से जल फूही परे                                 |     | ६८          |
| उधार काढ़ि ब्योहार चलावे                             |     | <br>હૃપ્ય   |
| उनके मुँहवाँ के उजेरिया देखि                         |     | 383         |
| उलटा बादर जो चढ़े                                    |     | ૮૨          |
| - 11-31 II 31 II | TT. | •           |
| ऊँच श्रॅटारी मधुर बतास                               | ऊ   | •-          |
| ऊँच-ऊँच पावत तिहिं                                   |     | 60          |
| जय-जय पायत ।ताह                                      |     | 30          |
| नक एक तेन पीने एक एक                                 | ए   | A.B         |
| एक-एक पेड़ पीछे एक-एक                                |     | ૧૨૭         |

|                             | पद्यानुक्रमग्री | <b>३</b> ०३ |
|-----------------------------|-----------------|-------------|
| एकटी विकुटी त्रिकुटी संधि   |                 | २३          |
| एक-दू मिद्वी तू ग्रोठे कद्  |                 | १३८         |
| एक मास ऋतु त्रागे धावे      |                 | 62          |
| एक से शुगिडनि दुह घरे       |                 | 12          |
| एक हर हत्या दू हर काज       |                 | ૮३          |
| एगो बलका रहिते गोदिया में   |                 | २४६         |
|                             | ų               |             |
| ऐ राजा देखीला जुलफी         |                 | १३८         |
| ऐसे मौसिम में सुलायम        |                 | 989         |
| _                           | श्रो            |             |
| श्रोछे बैठक श्रोछे काम      |                 | ৩৩          |
| श्रोठवा के छारे बा कजरवा    |                 | 184         |
| श्रोद के सिलिक की चद्रिया   |                 | . २०५       |
| श्रोह दिनवा के ततबीर कर ऽही | Ī               | ४६          |
|                             | क               |             |
| कइ दिन मेरा तोरा जिस्रना ऐ  |                 | १०८         |
| कइसें करीं गुनावन प्रीतम    |                 | <i>२७५</i>  |
| कइसे लोग कहत वाकि           |                 | <b>२</b> ५१ |
| कड़के बिजुितया धड़के छतिया  |                 | ૧૪૧         |
| कद्म-कद्म पर बाजरा          |                 | 82          |
| कमैया हमार चाट जाता         |                 | २३१         |
| कम्पनी श्रनजान जान          |                 | 386         |
| करक बुग्रावे काँकरी         |                 | ६४          |
| करके सोरहीं सिँगार          |                 | २०४         |
| करऽ हो मन राम-नाम-धनखेती    |                 | 80          |
| करिया काछी धौरा बान         |                 | ८६          |
| कलपत बीते सखी मोही          |                 | 181         |
| कल्हियाँ भलक देखाय          |                 | 328         |
| कलवारिन होइबो पिग्रबो मैं   |                 | ४२          |
| कवँल से भवराँ विछुड़ल हो    |                 | ર્          |
| कवन रंग बैनवाँ, कवन रंग सैन | वाँ             | १८६         |

| कवन रंग मुँगवा, कवन रंग मोतिया | 184        |
|--------------------------------|------------|
| कवि सबके श्रस इजात भारी        | २३६        |
| कहल कृस्न हम समभ लेल           | \$3.8      |
| कहलीं के काहे श्राँखी          | १३७        |
| कहवाँ जे जनमले कुँवर कन्हैया   | 340        |
| कहवाँ से जिय श्राइल कहवाँ      | ५६         |
| कहिया देवऽ सेठजी               | 386        |
| कहीला तोसे तीरवार सुनऽ         | 300        |
| कहे गूजरी 'हटो जान देव'        | \$38       |
| कहे मिट्टू श्रब श्रराम करऽ     | १६६        |
| कहे मिट्टू सुरसती के मनाय के   | १६८        |
| कहेलन लोग सब नाम               | २३८        |
| कहे-सुने के ऐ संगी             | १३८        |
| का ग्र गाविह खगिट              | 99         |
| कातिक बोवे ग्रगहन भरे          | ৪১         |
| कातिक मावस देखो जोसी           | ६३         |
| कातिक सुद पूनो दिवस            | ६४         |
| कातिक सुदी एकादसी              | <b>६३</b>  |
| काम परे ससुरारी जाय            | ७३         |
| काली तोर पुतरिया बाँकी तिरछी   | २०७        |
| का ले जइबों ससुर-घर जइबो       | <b>३</b> ५ |
| का सुनाईँ हम भूडोल के          | २२५        |
| काहे श्रइसन हरजाई हो रामा      | 33         |
| काहे के लगावले सनेहिया हो      | 300        |
| काहे पंडित पढ़ि-पढ़ि मरऽ       | ६५         |
| काहे मोरि सुधि बिसरवलऽ         | 338        |
| काहे मोरी सुधि बिसराये रे      | 188        |
| कीड़ी संचे तीतर खाय            | ०ऽ         |
| कुढ़हल बोच्चो यार              | 82         |
| कुबुधि कलवारिनि बसेले          | \$3        |
| कुलवा में दगवा बचइहऽ हे        | 929        |

|                                                    | <b>पँचानुक्रमणी</b> | ३०५               |
|----------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| कुहुकि-कुहुकि कुहुकावे कोइलिया                     |                     | <b>२</b> ६७       |
| कृतिका तऽ कोरी गैल                                 |                     | ६७                |
| केड ठगवा नगरिया लूटल हो                            |                     | ३४                |
| केऊ ना जाइ संगे-साथ                                |                     | 922               |
| कैसे सूलें रे हिंडोरा                              |                     | 938               |
| कैसे बोलों पंडिता देव                              |                     | २७                |
| कैसे मैं बिताओं सखी                                |                     | 383               |
| कोपे दुई मेघ ना होइ                                |                     | ৩৩                |
| कोसिला के गोदिया में राम                           |                     | २२७               |
| कौत्रा भोरे-भोरे बोलेला                            |                     | २४६               |
| कौना मास बाबा मोरा                                 |                     | 388               |
|                                                    | ख                   |                   |
| खपाखप छूरी चललि                                    |                     | 926               |
| खप्प करि त्रसि घुसे लोथि                           |                     | १२८               |
| खलबल भइले तब कुँग्रर सिंह                          |                     | <b>9</b> 20       |
| खाइ के मूते सूते बाँव                              |                     | ८०                |
| खुब्बे फुलाइल बा सरसो                              |                     | <b>२२७</b>        |
| खुलन चाहे नैया केहू बा                             |                     | <b>૧</b> ૨૨       |
| खेत ना जोतीं राड़ी                                 |                     | <i>૭</i> ૭        |
| खेत बेपनिया जोते तब                                |                     | <b>১</b>          |
| खेती ऊ जे खड़े रखावे                               |                     | 63                |
| खेती पाती बिनती श्रौ घोड़े का                      | तंग                 | ৩६                |
| खेलत रहलीं बाबा चौपरिया                            |                     | 88                |
| खेलत रहल्ँ ग्रँगनवाँ                               |                     | <i>पु</i> ७       |
| 2                                                  | ग                   | 93                |
| गंगा जउना माभेरें बहइ नाई                          |                     | 1 <b>ર</b><br>હપ્ |
| गइल पेंड़ जब बकुला बइठल                            |                     | 380               |
| गइल रहिऊँ नदी तीर                                  |                     | <b>૨</b> ૦        |
| गगन मंडल मैं ऊँधा कूवा                             |                     | २०८               |
| गगरी लेके ना राधे जाली                             |                     | 308               |
| गढ़ चितउर कर बीरता सुनहु                           |                     | 256               |
| गनपत चरन सरन मैं<br>गरजे बरसे रे बदरवा             |                     | 386               |
| गरिज बरस र बद्रया<br>गलिया के गलिया रामा फिरे      |                     | <b>२५</b> २       |
|                                                    |                     | 223               |
| गवना कराइ सैंया घर बइठवले<br>गहिर न जोते बोवे धान  |                     | ८३                |
| गाहर न जात बाव धान<br>गुर कीजै गरिला निगुरा न रहिः | ar .                | २६                |
|                                                    | 311                 | د <del>؟</del>    |
| गेहूँ बाहे धान गाहे                                |                     | •                 |

| गोड़ तोही लागले वाबा हो         | २१५         |
|---------------------------------|-------------|
| गोबर मैला नीम की खली            | ८३          |
| गोबर मैला पाती सड़े             | <b>ડ</b> રે |
| गोरकी दू भतार कहलसि             | 980         |
| गोरा गोरा रॅंग हो भसुतवा        | 186         |
| गोरिकी बिटियवा टिकुली लगाके     | १५६         |
| गोरिया गाल गोल अनमोल            | <b>૧</b> ७३ |
| गोरिया तोरे बदन पर              | 388         |
| गोरिया ना माने कहनवाँ           | २०६         |
| गोरी करके सिंगार चोली           | १७६         |
| भोरे गोरे गाल पर गोदनवा         | १६१         |
| घ                               |             |
| घने-घने जब सनई बोवे             | 82          |
| घर के खुनुस श्रो जर के भूख      | <b>૭</b> ૭  |
| घर घोड़ा पैदल चले               | ७६          |
| घाघ दहिजरा श्रस कस कहे          | ৩ই          |
| घेर लेले ले ग्वाल               | 982         |
| घोरेन्धरें चन्दमणि              | 90          |
| च                               |             |
| चइत मास उजियारे पाख             | . ६६        |
| चढ़त जो बरसे ब्रादरा            | ८५          |
| चढ़ि नवरंगिया के डार            | ५३          |
| चन्दन रगड़ो सोवासित हो          | 39          |
| चमके रे विज्ञितिया पिया बिन     | 989         |
| चरखा मँगइबे हम सइयाँ            | २२४         |
| चलनी के चालल दुलहा              | २२३         |
| चलल रेलगाड़ी रॅगरेज             | 388         |
| चल सखी चल धोवे मनवा के          | १३५         |
| चलीं जा श्राज गाँव के किनार में | २३०         |
| चलु भैया चलु श्राज सभेजन        | 278         |
| चलु मन जहाँ बसे प्रीतम हो       | ४३          |
| चलु सिख, खोजि लाई निज सइयाँ     | 394         |
| चाल्यो रे पाँचौं भाइला          | २३          |
| चूमीला माथा जुलफी क             | १३७         |
| चेत-चेत वारी धनिया              | 383         |
| चैत पूर्णिमा होइ जो             | ६७          |
| चैत मास दसमी खड़ा जो कहूँ       | ६६          |
| चैत मास दसमी खड़ा, बादर         | ६६          |

|                                                | पद्यानुक्रमग्गी |   |    | ३०७        |
|------------------------------------------------|-----------------|---|----|------------|
| चैत गुड़ बैसाखे तेल                            |                 |   |    |            |
| चोर जुग्रारी गॅठकटा                            |                 |   |    | ७६         |
| चौदसि चौदह रतन विचार                           |                 |   |    | 96         |
| चौदह सौ पचपन साल गये                           |                 |   |    | <b>२</b> ८ |
|                                                | ন্ত্            |   |    | ३३         |
| छछनवलऽ जित्रशा बाबू मोर                        | 7               |   |    | २२०        |
| छजा के बैठल बुरा                               |                 |   |    | 98         |
| छतिया से उठेली दरदिया                          |                 |   | •  | 88         |
| छँ।टै तजी गुरु छँ।टै तजी                       |                 |   |    | <b>२३</b>  |
| वितिज से फुदकत ग्राउ रे                        |                 |   |    | २७६        |
| छुवत में डर लागे सुन्दर                        |                 |   |    | 280        |
| छैला सतावे रे चइत की रतिया                     |                 |   |    | 964        |
| छोटी सुटि ग्वालिनि सिर ले                      |                 |   |    | 83         |
| , ,                                            | <b>ज</b>        |   |    | < 1        |
| जतना गहिरा जोते खेत                            |                 |   |    | ૮ર         |
| जनम-जनम कर पुनवाँ के फल                        |                 |   |    | 188        |
| जनमे लेत श्रादमी, सबमें                        |                 |   |    | २७२        |
| जपलीं ना जाप सर्त बरत                          |                 |   |    | 189        |
| जब बरसे तब बाँधे कियारी                        |                 |   |    | ८२         |
| जब बर्षा चित्रा में होय                        |                 |   |    | ૮૫         |
| जब सन्तावनि के रारि भइलि                       |                 |   |    | <b>२३३</b> |
| जब सरकार सब उपकार करते ब                       | ī               |   |    | 900        |
| जब से छ्यलवा मोरा छुश्रले                      |                 |   |    | 308        |
| जब से फंदा में तोरे                            |                 |   |    | १३८        |
| जबसे बलमुवाँ गइलै                              |                 |   |    | 308        |
| जब सैल खटाखट बाजे                              |                 |   |    | ८२         |
| जमुनियाँ के डारि ममोरि-तोरि                    |                 |   |    | ષ્ટ        |
| जय भारत जय भारती                               |                 |   |    | २४५        |
| जरा नै के चलु तू जानी                          |                 |   |    | 966        |
| जरा सुनीं सरकार जिया हुत्तसे                   |                 |   |    | २४०        |
| जवने दिनवाँ के लागि हम                         |                 |   |    | १६७        |
| जह मन पवन न संचरइ                              |                 |   |    | 8          |
| जाँचत श्रज महादेव                              | :.              |   |    | २००        |
| जा के छाती बार ना                              |                 |   |    | 3e         |
| जागिये श्रवधेस <b>ईस</b>                       |                 |   |    | १३५        |
| जागु-जागु मोरे सुरति सोहगिन                    |                 |   |    | . १३२      |
| <b>जाह</b> ाँ-जा <b>ह</b> ाँ देखंड ताहाँ-ताहाँ |                 |   |    | 388        |
| ज़ाही दिन सइयाँ मोरा छुवले                     |                 |   |    | 184        |
| •                                              |                 | • | •• | -          |

## भोजपुरी के कवि ख्रौर काव्य

३०८

| C                          |             |
|----------------------------|-------------|
| जिन जइहो मोरे राजा         | 293         |
| जियरा मारे मोरि जनियाँ     | 989         |
| जियरा में उठेला दरदिया     | হঙ্         |
| जियरा में सबके हिलोरबा     | 789         |
| जिये के जियत बानी          | २६८         |
| जीवन्तह जो नउ जरइ          | <b>9</b> a  |
| जीव समुभि परबोधहु हो       | <i>€ ६</i>  |
| जुआ खेलेलन् बलमुत्रा       | 188         |
| जुन्ना छोड़ मोर राजा       | 388         |
| जुग-जुग जोवें तोरे ललना    | २२३         |
| जुरुफी तू अपने हाथे में    | १३८         |
| जेकर ऊँचा बैठना            | ७१          |
| जेकरा मुलुक में कानून के   | 300         |
| जेठ में जरे माघ में ठरे    | S.          |
| जेहत में तोड़लीं हैं बेड़ी | १३८         |
| जेहि घर जनमे ललनवाँ        | <b>३२</b> ७ |
| जै दिन जेठ बहे पुरवाई      | ६८          |
| जींघरी जाते तोड्-मड़ोर     | 6           |
| जीहरी भुँजावे घोनसरिया     | २६४         |
| जो कहीं बहे इसाना कोना     | . ६८        |
| जोते क पुरवी लादै क दमीय   | ८६          |
| जोते खेत घास न टूटे        | ८३          |
| जो पुरवा पुरवैया पावै      | 66          |
| जोबना भइल मतवाला           | 966         |
| जो मधुबन से लवटि कान्हा    | 308         |
| जोर भकोरे चारो बाय         | ६६          |
| जोर भन्ने त्राकासे जाय     | ६६          |
| भ                          |             |
| महि लागइ महिलया            | ५२          |
| भूले-भूले नन्दलाल          | २०१         |
| ਾ<br>ਫ                     | *           |
| टिसुना जागित हरिकिसुना के  | mm .        |
| दृद्धन पंचरंगी पिजरवा हो   | २३१         |
| हृदल पंचरचा ।पजस्या हा     | १२४         |
| ₹                          |             |
| डंन के के अपने रोज         | <b>१</b> ३७ |
| डगरा के लगवा से भगरा       | 384         |
| डगरि चललि धनि मधरि         | \$10        |

|                                | पद्यानुक्रमणी | ३०६            |
|--------------------------------|---------------|----------------|
|                                | ढ             |                |
| ढिल-ढिल बेंट कुदारी            |               | ٥٥             |
| ढोठ पतोहू धिया गरियार          |               | ७७             |
| ढेला ऊपर चील जो बोले           |               | 63             |
|                                | त             |                |
| तन चुनरी के दाग छोड़ाऊ         |               | 990            |
| तनी देखों सिपाही बने मजेदार    |               | વૃષ્દ્         |
| तपल जेठ में जो चुइ जाय         |               | ६७             |
| तब भइल बिहान दयाराम            |               | 980            |
| तरुत्रार तीर बच्छीं श्रौर      |               | १३८            |
| तरुन तिया होइ ग्रॅंगने सोवे    |               | ७२             |
| तार में बृटी के मिल्लऽ         |               | ঀঽ৽            |
| ताल भाल मृदंग खाँजड़ी          |               | 108            |
| ताहि पर ठाढ़ देखल एक महरा      |               | <b>&amp;</b> 4 |
| तीतर बरनी बादरी                |               | ६८             |
| तीतिर पंख मेघा उड़े            |               | 03             |
| तीन कियारी तेरह गाड़े          |               | ८३             |
| तुम सत गुरु हम सेवक तोहरे      |               | <b>4?</b>      |
| तेरह कातिक तीन श्रषाइ          |               | ૮રૂ            |
| ते हूँ न बतावे गोइयाँ मूठै     |               | ૧૪૨            |
| तो पर बारी सँवलिया ए दुलहा     |               | २७ <b>३</b>    |
| तोर पिया बोले बड़ी बोल         |               | <b>13</b> 8    |
| तोर हीरा हेराइल बा कींचड़े में |               | <b>ર</b> , ૪   |
| तोरी ऋँखिया रे नशीली           |               | 185            |
| तोरी बिरही बँसुरिया            |               | १८२            |
| तोसे लागल पिरितिया             |               | 308            |
| तोहर बयान सब लोग से            |               | २७६            |
| त्रेता में दिलीप एक ठे रहले    |               | <b>२</b> ४७    |
|                                | थ             |                |
| थहलीं बहुत सिंधु खोदलीं        |               | 388            |
| थोड़ा जोते बहुत हेंगावे        |               | ८२             |
| थोर जोताई बहुत हेंगाई          |               | ८३             |
| -                              | द             | ·              |
| दक्खिन पच्छिम श्राधी समयो      |               | ६८             |
| दिखिन बाय बहे बध नास           |               | <b>६</b> ६     |
| दखिन लौका लौकहिं               |               | ६२             |
| द्धि बेचे चलली रामा            |               | 305            |
| ्दिषिणी जोगी रंगा              |               | २१             |

| दादा, भाइल नहरिया के रेट     |   |  |     | २५८    |
|------------------------------|---|--|-----|--------|
| दाम देइ के चाम कटावे         |   |  |     | ७२     |
| दुइ हर खेती एक हरवाही        |   |  |     | ८३     |
| दुखवा के बतिया नगीचवी        |   |  |     | १४६    |
| दुखियन के तन-मन-प्रान        |   |  |     | २३४    |
| दुनियाँ के बिगड़ल रहनिया     |   |  |     | 299    |
| दुलि दुहि पिटाधरण न जाइ      |   |  |     | 18     |
| दुसमन देस के दबावे           |   |  |     | २१८    |
| दुसमन भागि गइल               |   |  |     | २६५    |
| देखलीं में ए सजनिया          |   |  |     | 128    |
| देखि कृसित मुख जसोदा के      |   |  |     | १६४    |
| देखि-देखि ग्राजु-कालि        |   |  |     | 33.    |
| दोड कर जोर के सौ-सौ बार      |   |  |     | २१०    |
|                              | ध |  |     |        |
| धनकटनी के बहार               |   |  |     | २४७    |
| धन सुमंगल घरिया श्राजु       |   |  |     | ११६    |
| धान गिरे सुभागे का           |   |  |     | ८५     |
| धाये ना खाइबा भूषे न मरिबा   |   |  |     | २१     |
| धीरे बहु धीरे बहु पछुत्रा    |   |  |     | २२८    |
| ्धुकुर-पुकुर सब श्रपने छूटल  |   |  |     | 188    |
| धैके कोदो तू करेजा पर        |   |  |     | १३७    |
|                              | न |  |     |        |
| नइया विच नदिया द्ववत्ति      |   |  |     | ३६     |
| नइहर् में मोरा लागेला        |   |  |     | १३४    |
| नइहरे में दाग परत मोरा चुनरी |   |  |     | ११३    |
| नइहरे में रहलू खेललू गुड़ही  |   |  |     | २०४    |
| नदिया किनारे एक ठे           |   |  |     | २५४    |
| ननदी का श्रॅगना चननवा हो     |   |  | -   | ६२     |
| ननदी जिठनिया रिसावें चाहे    |   |  |     | 384    |
| न रखिये रमवर्ती न श्रॅंखिये  |   |  |     | २३्५   |
| नव बरसे जित बिजली जोय        |   |  |     | . ६६   |
| नवे श्रसाढ़े बादली           |   |  |     | ६७     |
| नसकट खटिया दुलकन             |   |  |     | ૭૪     |
| नसकट पनही बतकट जोय           |   |  |     | હહ     |
| ना श्रति बरखा ना श्रति धूप   |   |  |     | ,ço    |
| नागिन मतिन त गाले पै         |   |  |     | 936    |
| नाजुक बलमा रे रतिया          |   |  |     | २०६    |
| नाद न विन्दु न रवि न शशि     |   |  | · · | <br>99 |
| ¥                            |   |  |     |        |

|                              | पद्यानुकंमगी | <b>३</b> ११       |
|------------------------------|--------------|-------------------|
| नारि सुहागिन जलघट लावे       |              | ६६                |
| नाहीं मानो बतिया तोहार       |              | 212               |
| नाहीं लागे जियरा हमार        |              | 388               |
| नित्ते खेती दुसरे गाय        |              | 30                |
| निरपछ राजा मन हो हाथ         |              | ୯୯                |
| नेहवा लगाके दुखवा देगइले     |              | २१७               |
| नैया नीचे निदया डूबी         |              | 8બ્               |
| • • •                        | प            |                   |
| पँच मंगरी फागुनी पूस पाँच    |              | ६६                |
| पइयाँ में लागु तोरे भैया रे  |              | १६०               |
| पच्छिम वायु बहे ऋति सुन्दर   |              | ६६                |
| पच्छिम समै नीक करि जान्यो    |              | ६८                |
| पदुश्रा-लिखुत्रा करिहें माफ  |              | २४६               |
| परिंड श्र सम्रल सत्थ वन्खाणइ |              | 3                 |
| पतिवता होइ श्रॅगने सोवे      |              | ७३                |
| पत्थर के पानी श्राग के       |              | १३८               |
| पदुमिनि रनियाँ सनेसवा        |              | 9८8               |
| पनिघटवा नजरिया               |              | 343               |
| परदेसिया के भीत जइसे         |              | १३६               |
| परम पिता परमेसर के ध्यान     |              | २५०               |
| परहथ बनिज सँदेसे खेती        |              | ଓଡ                |
| पवनां रे तुँ जासी कौनें बारी |              | २५                |
| पवलीं नाकवो हा विनोद         |              | 188               |
| पहिले काँकरि पीछे धान        |              | ८५                |
| पहिले गवनवाँ पिया माँगे      |              | <i>ફેપ્સુપ્</i> ય |
| पहिले पानी नदी उफनाय         |              | ८२                |
| पहिले मैं गाइला अपने गुरु के |              | 300               |
| पाँचों जानी बलमू सँग सोईगे   |              | ४३                |
| पातर कुइयाँ पताल बसे पनियाँ  |              | १०६               |
| पातर दुलहा मोटलि जोय         |              | ७३                |
| पानी बिना सूख गइल            |              | २७०               |
| पाव दुबी पउत्रा परम भलकार    |              | 8६                |
| पावल प्रेम पियरवा हो         |              | 330               |
| पिन्नऽ राम-नाम-रसवोरी        |              | २५४               |
| पिश्रवा मिलन कठिनाई          |              | १२३               |
| पिया छवले परदेस, भेजले       |              | 380               |
| पिया तज के हमें गइले         |              | 388               |
| पिया निरमोहिया नाहीं श्रावे  |              | <b>\$80</b>       |

| •                             |   |                |
|-------------------------------|---|----------------|
| पिया बटिया जोहत दिन गैलों     |   | 330            |
| पिया बिनु पपिहा की बोली       |   | 380            |
| पिया बिनु मोरा निंद न श्रावे  |   | પ્             |
| पिया बिनु मोहि नीक न लागे     |   | 49             |
| पिया मदक सवादे सुनऽ           |   | २१०            |
| पिया मोर गइले रामा हुगली      |   | 904            |
| पिया सूते लेके सवतिया         |   | १६६            |
| पुक्खपुनर्बस बोवे धान         |   | 82             |
| पुतरी मति न रक्खब तुहें       |   | १३७            |
| पुरवा में मति रोपऽ भैया       |   | 82             |
| पुरुखन के भुता गइत्तऽ         |   | <b>२</b> ५२    |
| पुरुब मत जाश्रो मेरे सइयाँ    |   | २०६            |
| पुलिस के नोकरी करत से         |   | २३७            |
| पूत न माने श्रापन डाँट        |   | ଓଡ             |
| पूरव दिसि के बहे जे बायु      |   | ६६             |
| पूरव देस पछाहीं घाटी          |   | १५, २८         |
| पूरब धनुही पश्छिम भान         | • | ሪዓ             |
| पूस ऋँधियारी सत्तमी           |   | ६४             |
| पूस उजेली सत्तमी              |   | ६५             |
| पूस मास दसमी दिवस             |   | ६४             |
| पैंया लागों सुरतिया दिखाये जा |   | <b>૧</b> ૫૧    |
| पौला पहिरे हर जोते श्रौ       |   | ७२             |
| प्यारे, धीरे से फ़ुलावऽ       |   | १३६            |
| प्रथम गनेस पद बंदन-चरन        |   | 385            |
| प्रथम पिता परमेसर का          |   | २५६            |
| प्रथम मास श्रसाद हे सखि       |   | १६६            |
| प्रेम के चुनरिया पहिर के      |   | ४२             |
| <i>&amp;</i> &                | फ |                |
| फॉफर भला जौ चना               |   | 88             |
| फागुन बदी सुदूज दिन           |   | Ęų             |
| फिर तुम सुमिरला मन वोही       |   | २०७            |
| फिरली रोहनियाँ जोबनवाँ        |   | 388            |
| फुलहीं श्रनरवा सेमर कचरनवा    |   | 384            |
| फूटे से बहि जातु है           | 1 | <i>હાન્દ્ર</i> |
| फूल लोढे ग्रइलों में बाबा     |   | 308            |
| <b>.</b>                      | ন |                |
| बँसहा चढ़ल सिव के ग्राइले     |   | १५८            |
| बइठलीं ना देव कबो             |   | 388            |

| पद्यानुक्रमणी                         | <b>३१३</b> .      |
|---------------------------------------|-------------------|
| बगरै सुतैली मोरी ननदी जिठनियाँ        | 988 ·             |
| बटिया जोहते दिन रतिया                 | १२३               |
| बङ्सिंगा जनि जनि लीहऽ मोल             | ८६                |
| बिं नीकि हउ मोरी माता हो              | 969               |
| बड़े-बड़े कूला श्रसथल जोग             | २२ (टि॰)          |
| बड़े-बड़े कूले मोटे-मोटे पेट          | रेर               |
| बनिय क सखरच ठक्कर क हीन               | ওপ্ত              |
| बनिया समुिक के लादु लदिनयाँ           | 308               |
| बरबाद भइल जब लाखनि                    | २५८               |
| बहत पसीजल धरती के                     | २७३               |
| बाँ टेला चरण जल श्रॅंजुरी-श्रॅंजुरिया | २४२               |
| बाँधे कुदारी खुरपी हाथ                | ሪዓ                |
| बागे बिहने चले के सखी                 | २६४               |
| बाज खब पाड़ी पँउम्रा                  | १२                |
| बाढ़े बड़ी चतुर खटिकनियाँ             | १७४               |
| बाड़ी में बाड़ी करे                   | 8ን                |
| बाढ़े पूत पिता के धर्में              | 30                |
| बाध बिया बेकहल बनिक                   | ৩५                |
| बानबे में बैल बेंचलीं                 | २४१               |
| बायू में जब बायु समाय                 | ८५                |
| बिन गुवने ससुरारी जाय                 | ७३                |
| बिन बैलन खेती करे                     | ٥٥                |
| विनय करौं कर जोरि                     | २३७               |
| बिना भजन भगवान राम                    | , १२१             |
| बूढ़ा बैल बेसाहे भीना                 | <b>৩</b> ६        |
| बेर-बेर सहयाँ तोहे से भ्ररज           | १७२               |
| बेली बन फूले, चमेली बन                | 3140              |
| बैठकखाना कुवर सिंह के                 | २७७               |
| बैल चौंकना जोत में                    | ৩৩                |
| बैल बेसाहे चललह कन्त                  | ۵۵                |
| बैल मरखहा चमकल जोय                    | ৩৩                |
| बैल मुसरहा जो कोई ले                  | ८६<br><b>१</b> ६२ |
| बोलिल सिख्या सुनऽ कान्ह               | ३८५<br>२८७        |
| बोलियो के गोलिया लागल                 | રૂર               |
| बोली हमरी पुरब की<br>भ                | **                |
| _                                     | ৫০                |
| मॅइसि सुखी जो डबारा भरे               | <b>२</b> ६५       |
| भइ्या दुनिया कायम बा                  | • • •             |

| भक-भक करत चलत               | વુપ્ય        |
|-----------------------------|--------------|
| भवसागर गुरु कठिन श्रमर हो   | g 0 hz       |
| भादों रैन ग्रँधिग्ररिया     | રુપદ         |
| भादो रैन भयानक चहुँ         | २००          |
| भारत श्राजाद भइले           | २७१          |
| भावे ना मोहि ग्रॅंगनवाँ     | २४७          |
| भावे नाहिं मोहि भवनवाँ      | २१४          |
| भावे नाहों मोहि भवनवाँ      | <b>9 2 4</b> |
| भु'जइ मंत्रण सहावर          | 93           |
| भूप द्वारे बाजत बधाई        | <b>२</b> ५६  |
| भोरे उठि बनवाँ के चलले      | १६२          |
| भोर के बेरा । छिटकल किरन    | २६३          |
| भोला त्रिपुरारी भइले        | २१४          |
| भौं चूम लेइ ला केहू         | १३७          |
| <b>म</b>                    |              |
| मंगल वारी मावसी             | ६६           |
| मंगल वारी होय दिवारी        | ሪካ           |
| मंगल सोम होय सिवराती        | ६५           |
| मंद-मंद धीरे-धीरे पार       | २४२          |
| मकइया हो तोर गुन गुँथब      | २२२          |
| मध्या लगावे घग्घा           | ৫১           |
| मचिया बैठल रानी कोसिला      | २२५          |
| मथवा पर हथवा देके कॅंखेलिन  | gov          |
| मन तू काहे न करे राजपूती    | 308          |
| मन भावन बिना रितया          | 180          |
| मन् भावेला भगति भिलिनिये के | ४२           |
| माई कहे बेटा ई कइसन         | <b>9</b> 40  |
| माघ श्रॅंधेरी सत्तमी        | ६५           |
| माघ उजियारी दूजि दिन        | ह्रष्        |
| माध के ऊखम जेठ के जाड़      | ८२           |
| माघ के गरमी जेठ के जाड़     | ८२           |
| माघ मघारे जेठ में जारे      | ८२           |
| माघ महीना माँहि जो          | ६४           |
| माघ मास के बाद्री           | 30           |
| माघ में बादर लाल रंगधरे     | ८५           |
| माघ सत्तमी ऊजरी             | ६५           |
| माघ सुदी जो सत्तमी          | <b>६</b> ५   |
| माटी मिल्र तोहार            | २०२          |

| पद्यानुक्रमणी                   | <b>३</b> १५      |
|---------------------------------|------------------|
| मा ते पूत पिता ते घोड़          | <i>ঙ</i> ঙ       |
| माथे दे-दे रोरिया नई-नई         | 180              |
| मानऽ मानऽ सुगना हुकुम हुजूरी    | १३५              |
| मारत वा गरियावत बा              | guzez            |
| मारि के टरि रहु                 | 60               |
| मितड मङ्या सूनी करि गैला        | ১৪               |
| मुँह के मारे माथ के महुत्रर     | ८६               |
| मुखवा निहारे तन-मन              | <b>१</b> ४६      |
| मुद्वा मींजन गइलो बाबा का       | <i>૧</i> હત્     |
| मुये चाम से चाम कटावे           | ७२               |
| मून-मून ग्राँख तोहे             | १३८              |
| मृगसिरा तवक, रोहिन लवक          | ६२               |
| मेंही-मेंही बुकवा पिसावों       | لولع             |
| मैना भजु श्राठो जमवाँ           | 969              |
| मोरपंख बादल उठे                 | ६६               |
| मोरा पिछुत्र्यरवा लील रंग       | <b>૧</b> ૫૬      |
| मोरा पिया बसे कवने देस          | પ <sub>્</sub> 0 |
| मोरी बहियाँ ब्तावे 'बलबीरवा'    | १४५              |
| मोहि न भावे नैहरवा              | ६३               |
| ₹                               |                  |
| रड्हे गेहूँ कुसहे धन            | ८२               |
| रमेया बाबा जगवा में             | ૧૫૦              |
| रहलीं करत दूध के कुल्ला         | <b>२</b> ६४      |
| रहे गह-गह मॅह-मॅह               | २७५              |
| राँड मेहरिया अनाथ भैंसा         | ७८               |
| राखी श्रावणी हीन विचारो         | ६७               |
| राजगद्दी बस हमें तेग            | १३८              |
| राजा हमके चुनरिया रँगाइदऽ       | <i>૧૫૨</i>       |
| रात् करे घापुंचुप दिन करे छाया  | ૮૧               |
| राधेजी के सँगवा रामा            | ३० <i>६</i>      |
| रानी विक्टोरिया के राज बड़ा     | १८६              |
| राम चइत श्रजोधेया में राम       | 308              |
| राम जमुना किनरवा सुनिर एक       | 308              |
| राम नाम भइल भोर, गाँव           | 9                |
| राम राम भजन कर                  | 303              |
| राम राम राम राम, राम सरन श्रइली | 909              |
| राम लखन सीरी जनक नन्दनी         | 964              |
| रामा एहि पार गंगा, श्रोहि पार   | 390              |

| राही हो गये सायर पुराना      | 300            |
|------------------------------|----------------|
| रिस भरिके ग्वालिन बोलिल      | १६३            |
| रिसी मुनि से भी तोरे         | 358            |
| रूपवा के भरवा त गोरी         | <b>१</b> ४३    |
| रे छुलिया संसार              | २६६            |
| रोइ रोइ पतिया लिखत           | १५६            |
| रोज कह जाल ऽ कि              | १३७            |
| राहिनि माहीं रोहिनी          | ६७             |
| रोहिनी जो बरसे नहीं          | ६८             |
| ल<br>लंडकत पहाड़ मानों       | २८०            |
| लख चौरासी से बचना हो         | 989            |
| लजिया दबावे मनमथवा सतावे     | <b>१</b> ४३    |
| लरिका ठाकुर बूढ़ दीवान       | 60             |
| लवलीं ना मन केहूं देवन के    | 186            |
| लागेला हिरोलवा गगनपुर        | १३४            |
| लागेला हिरोलवा रे श्रमरपुर   | १३३            |
| लागेला हिरोलवा कदम तरे       | 93,8           |
| लालच में परी बाप बुढ़ बर     | <b>२</b> ६७    |
| त्तिखनी श्रव ना करवि हे भाई  | 994            |
| <b>जुटा दिहल परान</b> जे     | २३३            |
| व                            |                |
| विप्र टहलुश्रा चिक्क धन<br>स | 92             |
| संत से श्रन्तर ना हो नारदजी  | 320            |
| सइयाँजी विदेसे गइले राम      | 88             |
| सइयाँ मोरे गइले रामा         | <b>ያ</b> ፞፞፞፞፞ |
| सखी न सहेली मैं तो           | ૧૪૫            |
| सखी वाँसे की बसुरिया         | 358            |
| सखी से कहे नहीं घर           | १७६            |
| सच कहऽ बूटी कहाँ             | १३७            |
| सति-सति भाषत श्रीगणेश        | <b>ર</b> ુષ્ક  |
| सत्य वदन्त चौरंगीनाथ         | 6              |
| सत्याग्रह में नाम लिखाई      | <b>१७७</b>     |
| संधुवे दासी चोरवे खाँसी      | ৩৫             |
| सनमुख धेनु पिश्रावे बाङ्गा   | ६८             |
| सनि ग्रादित ग्रौ मंगल        | ६४             |
| सपना देखीला बलखनवाँ          | 964            |
| सबद् हमारा परतर पांडा        | 30             |
|                              |                |

|                            | पद्यानुक्रमणी ३१७ |
|----------------------------|-------------------|
| समभ-बूभ दिल खोज पिन्नारे   | ১৪                |
| समधिन हो भन्ने             | १२०               |
| समय रूपु रुपइया लेइ के     | १८७               |
| समुभि परी जब जइबऽ          | 3148              |
| सरग पताली भौंत्रा टेर      | <b>৫</b> ৩        |
| साँवन साँवा श्रगहन जवा     | 82                |
| सात्रोन सुकला सत्तमी       | ६२                |
| साजि लेली भूषन सँवारी लेली | १६३               |
| साथ परछाहीं मतिन राजा      | १३८               |
| सावन श्रर्र मचउत्रेस       | २५७               |
| सावन क पछिया दिन दुइचार    | 66                |
| सावन घन गरजे रे बलमुत्राँ  | २१३               |
| सावन घोड़ी भादो गाय        | 30                |
| सावन पहिले पाख में         | ६८                |
| सावन पुरवाई चले            | ६८                |
| सावन बदी एकादसी            | ६८                |
| सावन भैंसा माघ सियार       | १०                |
| सावन मास बहे पुरवैया       | ८५                |
| सावन सुकला सत्तमी उगि के   | 66                |
| सावन सुकला सत्तमी उदय जो   | 22                |
| सावन सुकला सत्तमी छिपके    | 66                |
| सावन सुकला सत्तमी जो गरजे  |                   |
| सावन सुकला सत्तमी बादर     |                   |
| सावन हरे भादो चीत          | ७६                |
| साह जहाँ छोड़ी दुनिऋाई     | 83                |
| साहब ! तोरी देखी सेजरिया   | ५०                |
| साहेब मोर बसले श्रगमपुर    | ·                 |
| सींग सुड़े माथा उठा        | ८६                |
| सीख भाई जिन्गी में         | २७४               |
| सुगना बहुत रहे हुसियार     | 388               |
| सुणौं हो मछिंद्र गोरख बोले | १७                |
| सुतल रहलीं ननदी की सेजरिया | 303               |
| सुत्रल रहलीं नींद भरी      | १०५               |
| सुदि ग्रसाढ़ की पंचमी      | ६७                |
| सुधिकर मन बालेपनवा         | 298               |
| सुधिकर मन बालेपनवा के बतिः |                   |
| सुन मोरे सैयाँ मोरी बुध    | 909               |
| सुनो मोरे सइयाँ तोह से     | १७३               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 959           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| सुन्दर सहज उपाय कहिले                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 131           |
| सुन्दर सुथर भूमि भारत के रहे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | २४३           |
| सुन्दर सुभूमि भैया भारत के देखवा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | २१६           |
| सुभ दिना श्राजु सखि सुभ दिना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | દુષ્ય         |
| सुरति मकरिया गाइहु हो सजनी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ३६            |
| सुरमा श्राँखी में नाहीं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9 <b>3</b> .9 |
| सुरुज करोर गुन तेज पाय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | २३५           |
| स्तल रहलीं मैं श्रपने                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | १६३           |
| स्तल रहलीं मैं सखिया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 48            |
| स्तल रहलीं हम सैंया सुख                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | २५६           |
| सूतल रहलों में नींद भरि हो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>ર</b> ફ    |
| सैया नहाये में कासी गइलूँ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | १८३           |
| सोने भरिती करुणा नावी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 18            |
| सोम सुकर सुर गुरु दिवस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ६४            |
| सोरहो सिंगार करी संखिया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | २०१           |
| सोहे न तोके पतलून                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | २१८           |
| सौ-सौ तरे के मुड़े                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | १३७           |
| स्नावन सुकला सत्तमी रैन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |
| स्वाति नखत श्ररु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ६३            |
| स्वामी मोरा गइले हो पुरुष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 308           |
| ह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
| हंसा कर ना नेवास श्रमरपुर में                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 998           |
| हथगोरवा के ललिया निरख के                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 188           |
| हथवा त जोरि के बिनती                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १६७           |
| हथवा पकरि दुस्रो बहियाँ जकरि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 188           |
| हबिक न बोलिबा ढबिक न चिलिबा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | २१            |
| हमके गुरुजी पठवले चेला                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ४०            |
| हमके राजा बिना सेजिया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | १८२           |
| हमको सावनऽ में मेंहदी मँगादऽ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | २०१           |
| हम खरमिटाव कैली हाँ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १३७           |
| हम नया दुनिया बसाइब                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | २६३           |
| हम राज किसान बनइतीं हो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | २७१           |
| हमरा तोरा रामजी के श्रास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | १०२           |
| हमरा लाइ के गवनवाँ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 968           |
| हमरो से जेठ छोट के बिग्राह होत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 909           |
| हरवा गढ़ दृऽ सेठजी हाली                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 338           |
| हरहट नारि बास एकबाह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 98            |
| हर होइ गोयँड़े खेत होइ चास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ४७            |
| A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR | 40            |

| पद्यानुक्रमणी                | ३१६        |
|------------------------------|------------|
| हरि-हरि कवने करनवाँ कान्हा   | २११        |
| हसिबा पेलिबा धरिबा ध्याँन    | २०         |
| हसिवा पेलिबा रहिबा संग       | २०         |
| हाँउ निवासी खमण भतारे        | 18         |
| हाथ गोड़ पेट पीठि कान ऋाँ खि | <i>e3</i>  |
| हारत देखलसि जो श्रायर        | 358        |
| हिरन मुतान श्री पतली पुँछ    | ८६         |
| हुकुम भइल सरकारी रे नर       | १५६        |
| हे जिन जान घाघ निबद्धी       | ७३         |
| हे मन राम-नाम चित धौबे       | 992        |
| हो, ग्रन्हड् ग्रइले ना       | રૂષ્       |
| होत ना दिवाल कहूँ बालू के    | 959        |
| होरी खेले मधुबनवाँ           | १८३        |
| होली भरे के करऽ विचार        | ६६         |
| ্<br><b>ন</b>                |            |
| चान के चनरी धमिल भइली सजनी   | <b>५</b> ८ |



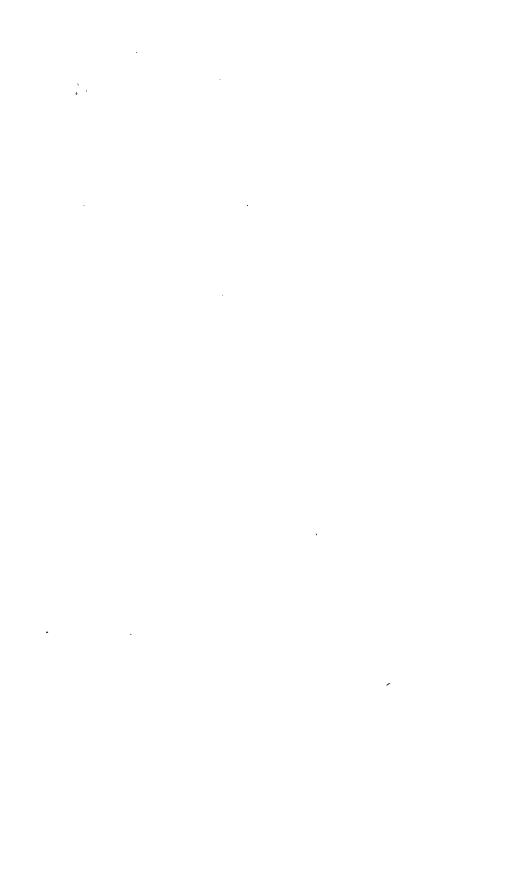

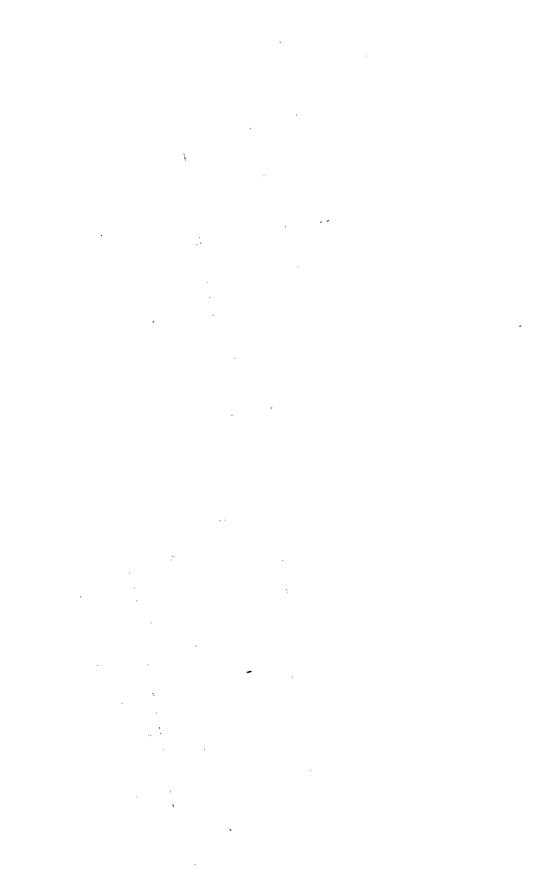

# ं भोजपुरी के कवि श्रीर काव्य

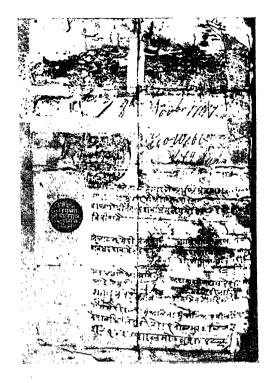

चित्र नं० १



चित्र नं० २

#### चित्र नं० १ की प्रतिलिपि

8th Nov. 1797

G. w. webb. A. 19 India.

(शिरोरेखा के साथ कैथी मिश्रित नागरी ऋदार है।)

स्वस्ति श्रो राजकुमार भैया श्री प्रताप मल लि॰ महाराज कुमार भैया श्रीनारायण मल के..... (श्रासीस) श्रागे पितम्बर दसविधक नेग मै दिहल है से (.....) विवीस कैं— जे भाटन्ह के दीले ताकर दसवध दसवधि नान्ह जाति परजा (.....)

के देव---

पी त्रादा का वित्राह में (.....) कोइ से दुइ त्राना ले (.....) दीहे

महतव गौंत्रा का वित्राहे एक सुका।) असवार जे जस लाएक हो (खे) श्रमनैक से ते तेही भाँ ति से दसवधिक नेग दी लो (ग)

नेग के दीहल है कुत्रतिना कुत्रति श्रादमिन्ह होवे दसवधि लिहें दीहे (......सन १०२७ साल मो॰ (.....)

#### चित्र नं० २ की प्रतिलिपि

(ऊपर में उद्हें लिपि में कुछ श्रंश )

हस्व हुकुम अठारह माह १७४८ सद् तारीख व सद हाकिम ता०६ जनवरी १८६०

महाफिज

- (१) राजा का वीत्र्याह बेटा का भइला घोरा जोरा सोन देव
- (२) देश माह जाहा लो इ अमल वडा गावन्ह एक रुपैत्रा छोटा गावन्ह श्राध रुपैश्रा देही
- (३) (.....) शवधी का कवीला के चालीस वीगहा का तरी देव ४०)
- (४) शरकार माह वीत वेकाए ताही माह सैए वीतु, माह दुइ वीत देव
- (५) दसइ फगुच्चा श्रीपंचमी सरकार से वषरा शोन देव-

- (१) नगदी सीपाह के जे दो ताह का ह... रपैश्रही श्राना স্থাঘ दीत्र्याइवी ।
- (२) जागीर माह वडा गावन्ह पाच मन छोटा गावन्ह दुइ मन ले जे देव
- (३) शायर माह जीनीशी बहती वरदही एक दमरी घानी वरदही श्राध पाव जीनीश दव वीकी हो रुपैश्रही श्राध पाव देव )>
- (४) सरकार माह वधुत्रा वधाए अरोह ताह माह रुपें अही आना ले जे देव

#### चित्र नं०३ की प्रतिलिपि

स्वस्तिश्री रिपुराज दैत्य नारायणोत्पादि विविध विख्दावली विराजमानोचत महाराजाधिराज राजा श्री श्रमर सिंह देव देवानां सदासमर विजर्दना जोग्य सिकदार वो॰ वाजे वोहदार वो चौधुरी वो कानुगो केमाजा वो श्रखौरी राजमल के श्रज प्रगनै श्रौर माह बैस्म भैश्रा श्रमर सिंघ वो सभ भाइन्ह समेत के महलुल दिहल है। मौजे १०४

> त्रसल **दाखी**ली १०४ ७०

तपैसहसराव मौजे तपैवाघो पाकरी मौजे 83 ४० दाखीली दाघीली श्रसल ग्रसल 34 94 3 २० मौजे बाघो मौजे उदैभान मौजे जादौपुर मौजे पवट मौजे पवट मौजे पवट पजरेश्रा पापुरीखाश १ रसाल् सागर पुर १ मौजे रसक मौजे गैघटा मौ॰ धरमपुरा ٩ रई ४ मौजे पवट मौ॰ टीकिरिशा मौजेसरत्रा ٩ कीनु १ 9 ऋर खुर्दे १ श्र०१ दा०३ मौ० ममौली मीजे सिकन्दर मो० बघहा मौजेचक मोहनपुर दरिश्रापुर पुर करैमानपुर २ ३ भाउ १ 3 3 ञ्च०--दा० १ श्रश १ दा० २ য়া০ হা০ श्र० दा० अ० दा० मौजे सेवरित्रा मौ० श्रीराम मौ० गोपाल ર 9 3 तेतरिश्रापुकु मौजे बेहरा भान्हपुर १ पुर गोपाल १ मौ० ग्रगर मौजे चादी मौजे शर्त्रा मौ॰ सहसराव संडा १ श्रजौरो ४ श्ररक पु १ স্থ্য ৭ दा० १ मौजे महरा मौ॰ मुराडी श्रश दा॰ श्रश दा॰ खुदें १ 8 ¥ रीआ २ मौजे घीरोखां मौजे मघुबनी मौशराइ ञ्चा० १ दा० ४ अ०१ दा० १ मौने गानीपुर शीगीताला २ जगनाथ ३ वाजिदपुर श्रश दा० अश दा॰ 9 9 9 . 9 9 नरायनपुर 9 3 मौजे हवतपुर धमारी २ मौजे भोपति मौजे घोर मौजे मरवटित्रा डहरी १ ञ्च० दा० য়ত বাত ষ্স০ বা০ मौजे मोहन मौजे मङ्गली मौजे मङ्गली 9 9 9 9 खद १ पुर १ गीरिधरपुर बुख १ **मुर**तश्रापुर मीजे मीस्रवलीत्रा २ 3 अप दा०२ श्रश १ दा० १

# मोजपुरी के कवि श्रौर काव्य

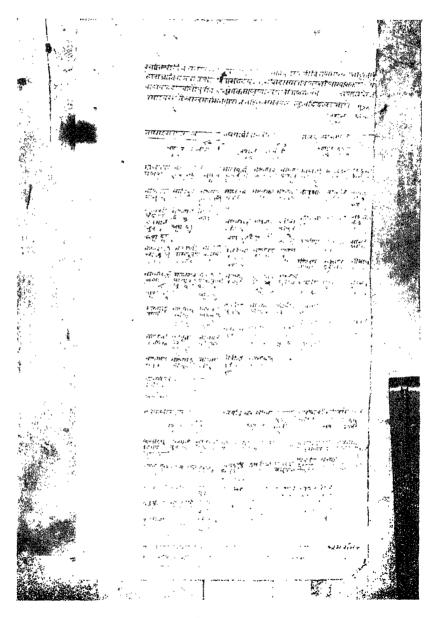

चित्र नं० ३



# तपै कल्यान मौजे

दाखीली ग्रस ल २६ 94 मौजे गुंडी मौ॰ इटइना इटइना मनीत्रा कस्त्री १ श्रु॰ १ दा॰ म भोपतिपुर वेलघाट वेला होरील २ য়্য০ ৭ दा० १ पटिगुनाएर जोगवलिया जहागीरपाई य० १ दा० २ हाजीपुर सोनदिया रतनप्र 9 ञ्र०१ दा०१ मौजे चोपहा घाघरी वीश्नपुरा २ স্থা০ ৭ বা০ ৭ अ०१ दा० १ बभनवली दलपतिपुर पवगादुलम 9 9 घुटवलिया शवलपुर ٩

#### तपै वाजीदपुर मौजे २२

#### दाखीली ग्र**स**ल

वाजीदपुर मौजे मनपुरा मौजे नारायन खास २ १ पुर २ श्रस १ दा० १ श्रश १ दा०१ मौजे जवहर मौ० वाराकान्ह खानपुर २ 9 अ०१ दा०१ महथवांलत्रा मनसुपुर दौलतिपुर

मौ॰ हरासमरपुर गगवली तुक्रम्ही 9 अ०१ द०१ सरीसित्रा कवजा मौजे २ 3 श्रश दा० ञ्र० दा० 9 ٩ ٩

### तपै वहित्ररा मौजे

90

अशल दाखिली 99. मौजे बलिहारी मौ॰ शादीपुर गाजीपुर लवहर कुकउका कुवरिश्रा ऋरहदा ٩ ध्रध्रयाल १ श्रश १ दा० ४ मौजे जमीरा मौजे शेरपुर दलपतिपुर ٩ मौजे वोखारापुर ऋरंदा 3 श्रा॰ १ दा॰ १

# तपै ऋरहंगपुर वोगएरह मौजे

99

दाखीली **ग्र**शल तपैत्ररहंग तपै गीधात्रल पुर मौजे २ मौजे गनिपुर ३ ऋरहंगपुर खास मुरजा 9 श्रश १ दा० १ तपैकुहरीया यजमौजेपपुरी मौजे ६ ¥ दाखी० त्र्रशल

9

एक सै चौहतरी मौजे असली मौजे एक सै चारि दाखिली शतरी भैया अमर सिह के भाइन्ह समेत महलुल दीहल है अमल कराइबि। ता० १६ सुदी भादो (लौअलि १) सन १०६५ शाल मोकाम बहादुरपुर।

#### चित्र नं० ४ की प्रतिलिपि

#### नकल सनद सुजान सिंह प्रदत्त

#### श्री राम १

स्वोशित श्री महाराज कुमार श्री वा॰ सुजान सिंह जी उद्योग पुशी (कृ...) वो वाजे वोहदार वो चौधुरी व कानूनगो के (म) आ आगे (शा...) ने बीही आ माह व हरम (बहरम) दसींधी राम प्रसाद के दरवोज इ ज्मीन दीहल म।। (सन) १९९० साल श्र॰ धरो शै—

#### चित्र नं० ४ की प्रतिलिपि

मोताविक हुकुम त्र्याज के कागज हाजा वंधु दसौंधी को वापस दिया गया। ता॰ २६-२-८८।

(दस्तखत उद्धिशकश्त में है)

राम प्रसाद दसवबी के पाच बीगहा खेत दीहल बाग लावैके

#### चित्र नं० ६ की प्रतिलिपि

उदवन्त सा॰

ली: वसीश्रत श्री महराज उदवन्त सींह जी के रीश्रासत जगदीशपुर जी: शाहाबाद। श्रागे हमरा पाछील राजन्ह के खानदानी दस्तुर होव के रेश्रासत में सब खनदान के हक हिसा हमेसा कायम मानल जाई श्रीर रेश्रासत इजेमाल रही श्रीर खनदान के वहा लड़ीका बड़ा शाए के इजमाल रेश्रासत के गही नसीन भइल करी उ सबकर भारन पोसन मोताविक खनदानी इजत मजीदा के कइल करी। जब जगदीशपुर रेश्रासत भोजपुर से श्रलग भइल तब एह रिवाज यहां भी कायम भइल एह वास्ते वसीश्रत लिख देल की हमार बाद चार लड़ीका बाबु गजराज सिंह, वाबु उमराव सिंह, वाबु रनवहादुर सिंह वो वाबु दीगा सिंह जेवा से एही रीवाज के पाबन्दी कहल करी ताकी ऐका कायम रहे रेश्रासत बनल रहे।

वदस्तुर साविक हम वसीश्रत कहल ताः २६ माह जेठ ११३७ साल (नीचे मुहर है, जिस पर १९३३ साल लिखा है।)

### चित्र नं० ७ की प्रतिलिपि

श्री वाबु कुं ऋर सिंह

सौसती श्रीः ची० ववुत्रा नरवदेश्वर प्रसाद सिंह के लीः श्री महाराज कुमार वाबु कुत्रर सींह के त्रासीस। त्रागे राजर खानदान त्राज तक इजमाल रेत्रासत के राख के त्रपना परवरीस के बोम रेत्रासत पर छोड़ले राखल। रेत्रासत भी हमेशा रवा सब के एह वेहवार के कहा त्रीर त्राइन्दा भी त्राइसने वेहवार राखी जेह से ऐका कायम रहे। त्रांगरेजन के खिलाफ वीवीगंज के लड़ाई में राजर वाबुजी साहेव हमार जान वचावे में खेत ब्राइलीं। रजरा भी तीन द्रांगरेजन के मार के हमार जान वचौली। एह से हम रजरा से उगरीन ना हो सकीं। एह से इजमाल रेत्रासत में जे हमार हिसा

### भोजपुरी के कवि ऋौर काव्य



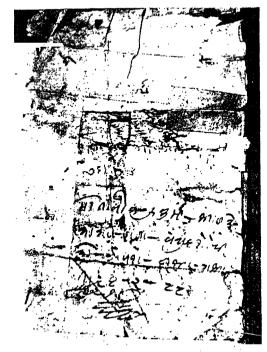

चित्र नं० ४

चित्र नं० ५



चित्र नं ०६

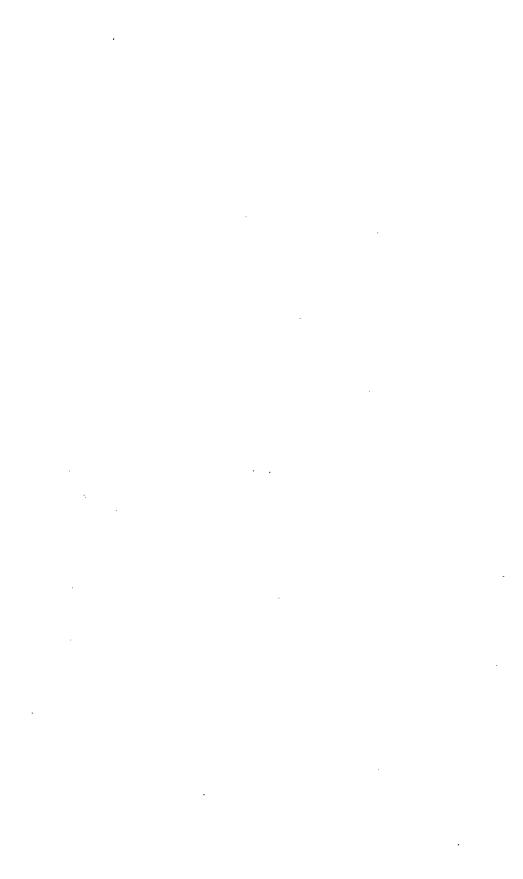

### मोजपुरी के कवि और काव्य



चित्र नं ७ ७



वा वोह में से हम खुशी से रउरा के हसव जैल श्रोनइस गांव इनाम में देंली। इ राउर नीज समपती भइल एसो के साल से ही रउरा मालिक भइलीं। श्रपना दखल कवजा में लेके तहसील वसुल करीं श्रीर श्रामदनी लीही श्रीर पुस्त दरपुस्त कायम रहीं खास जे मोनासिव समर्मी से करों। दुसर वात की राउर एह लगन में शादी भइल हा। हम हसव दस्तुर खनदान रउरा महल श्री ची॰ दुलहीन धर्मराज कुंश्रर के खोइझा वो मुहदेखी में एगारह सौ पचास विगहा जमीन.....मोताबीक हरांसत जेल के......देलीं कि एहीं साल से दखल कबजा में लेके श्रामदनी श्रपना खास खरवा में तसहक करब। एह वास्ते एह सनद लिख देल के वस्त पर काम श्रावे।

#### कैफियत मौजा जे इनाम में दिश्राइल—

| नाम थाना        | नाम मौजात      |         | नाम थाना  | नाम मौजात   | ſ  |
|-----------------|----------------|---------|-----------|-------------|----|
| साहपुर जगदीशपुर | चकवल           | 9       | पीरो      | पीरो        | Ę  |
| >7              | धनगांई         | २       | 97        | वम्हवार     | ঙ  |
| 77              | दुलंडर         | ર       | "         | जीतौरा      | 5  |
| "               | केसरो          | ४       | >7        | जमुत्र्यांव | 3  |
| >7              | ते <b>नुनी</b> | x       | "         | वरांव       | 90 |
|                 |                |         | 77        | रतनार       | 99 |
|                 |                |         | 77        | छबरही       | 92 |
| नाम थाना        |                | नाम मौज | नाम मौजात |             |    |
| पी              | रो             |         | मोथी      | १३          |    |
| 9:              |                |         | भसेही     | 98          |    |
| 5'              | ,              |         | होटपोखर   | 92          |    |
| ,;              | •              |         | रजेंग्रा  | १६          |    |
| "               | ,              |         | तार       | 90          |    |
| 7               | ,              |         | सनेत्रा   | 9=          |    |
| ,               | ,              |         | चौवेपुर   | 98          |    |

१६. अनइस मौजा हकीश्रत मीलकीश्रत सोलह श्राना कैफीश्रत ऐराजीश्रात जे खोइंछा श्रीर मुंहदेखी में दिश्राइल ।

|           | नाम मौजा       | थाना            |      |             |
|-----------|----------------|-----------------|------|-------------|
| 9_        | जगदीशपुर       | साहपुर जगदीशपुर | २००  | बिगहा       |
| ₹.        | धनगाई          |                 | २००  | "           |
| ₹,        | चकवल           |                 | २००  | , <b>77</b> |
| ٧.        | ते <b>नुनी</b> |                 | 900  |             |
| ч.        | वम्हवार        | पीरो            | 900  |             |
| €.        | रतनार          | •               | २५०  |             |
| <b>9.</b> | जीतौरा—        |                 | 900  |             |
|           | ता॰ १ माह      | भादो १२६५ शाल   | ११४० | -<br>बिगहा  |

#### चित्र नं - न की प्रतिलिपि

#### वाबु कुं अर सिंह

ताः १६ माह जेठ १२५२ साल

लिख जानव चीठी माफीक मोजरा होय

( निम्निलिखित दो सनदों के चित्र नहीं हैं।) होरील सिंह \*

११३६ साल

स्वस्ति श्री रिपुराव दैत्य नारायण्ड्त्यादि विविध वीख्दावली विराजमान मानोन्नति श्री महाराजाधिराव राजा श्री .........जीव देव देवानां सदासमर विजयीनां श्रागे ......पांडे प्रयाग के उपरोहित पाछिल रजन्ह के उपरोहित हउ श्रही से हमहूँ श्रापन उपरोहित केल जेकेड प्रयाग माह श्रावे से सुवस पांडे को माने उज्जैन ता॰ १३ माह (.......) १९३६ साल मोकाम दावा घुस.....समैनाम वैसाख सुदी तिरोदसी रोज बुध.....जिला प्रगनै भोजपुर गोतर सबनक मूल उजन जाति पावार—

सुव () के पार्छीला रजन्ह के उपरोहित हव ऋही ते से हमहू कैल त्र्यापन उपरोहित।

ं सही माधो प्रसाद पांडे वल्द वनवारी पांडे पोता जगन्नाथ पांडे हमलोग सुवंस पांडे वा शंकर पांडे के वंशज है यह लिखा हुन्ना पुरानी बही में से जातर कर नकल किया गया है मोकाम दारागंज नम्बर मकान ६६८ पो॰ दारागंज प्रयागराज त्रिवेग्री पर हमारा पंखा के मंडा पुराना है वाः।

<sup>\*</sup> होरिजशाह या सिंह भोजपुर के प्रमार राजाओं के पूर्वज थे। देखिए—स्मिका के पृ० ६-१०। — लेखक

<sup>†</sup> उपयुक्तिं सनद का यह प्रमागापत्र प्रयाग के पगडा जी का है।--जेखक

### मोजपुरी के कवि और काव्य



चित्र नं० ८

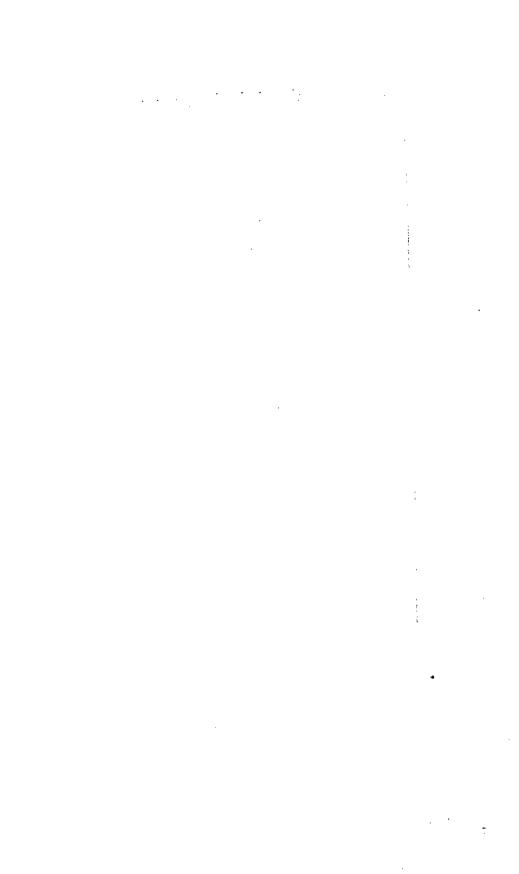

| स्वस्ति श्री रिपुः                                                                                                                |                                                         |                                                                             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|
| राजा श्री त्रमरसिंह* देव देवानां सदा समर जोग्य शिकदार वो वाजे वोहदार चौधुरी वो के मघाश्रयि पितम्बर दसौधी के नेग के दीहल (जे) देव— |                                                         |                                                                             |  |
| जे दीहल से. सभ****** ते दीहल                                                                                                      |                                                         |                                                                             |  |
| रीवाज<br>विद्याह वो बेटा का<br>मैला घोरा जोरा<br>शोन देव—                                                                         | जेमाटन्ह के दिली<br>ताक् <b>र दसवध</b><br>दशौधि के देव— | श्रमनैक <sup>ड</sup> का विश्राह<br>होखे <b>····</b> ःतवन<br>जस लाएक तस देइ— |  |
| नान्ह जाति परजा                                                                                                                   | महतो                                                    | **************                                                              |  |
| वो पिश्रादा सौ दुइ                                                                                                                | का वित्राह होए                                          | 48:1                                                                        |  |
| त्र्याना.                                                                                                                         | तो एक सुका वीत                                          | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                     |  |
| 5=                                                                                                                                | =1                                                      |                                                                             |  |
| पुकर मह सारी शीर                                                                                                                  | (******) वहरिश्रर                                       |                                                                             |  |
| मह वड गांव पाच मन                                                                                                                 | घपाक <i>५</i> ८ वरदही ।                                 |                                                                             |  |
| छोट गांव दुइ मन                                                                                                                   | जे केइ र्ज्ञावै से                                      |                                                                             |  |
| देइ साल साल देव—                                                                                                                  | एकर ही दुइ वीत देव—                                     | 188000000000000000000000000000000000000                                     |  |
| •••••••••••••••••••••••••••••••••••••                                                                                             |                                                         |                                                                             |  |
|                                                                                                                                   |                                                         |                                                                             |  |

<sup>\*</sup> असर सिंह सन् १०८७ फसली में भोजपुर के राजा थे। आप प्रसिद्ध किन प्रवल राह के बड़े भाई थे। आप जादीरापुर, दलीपपुर, दुनिरांव और वक्सर के उन्जैन-राज नरों के पूर्वज थे। आपके नंग्राजों की चर्ची मेरी स्मिका के पृ० ६-१० में देखिए। — लेखक

१. मध्यमश्रेणी का आश्रित जिसकी वृत्ति नेग के सिवा और कुछ नहीं है।

२. माट (माट का दसीधी से दर्जा उँचा होता है; क्योंकि माट के नेग का दशमांश दसींधी की मिलता है।)

द्शांश।





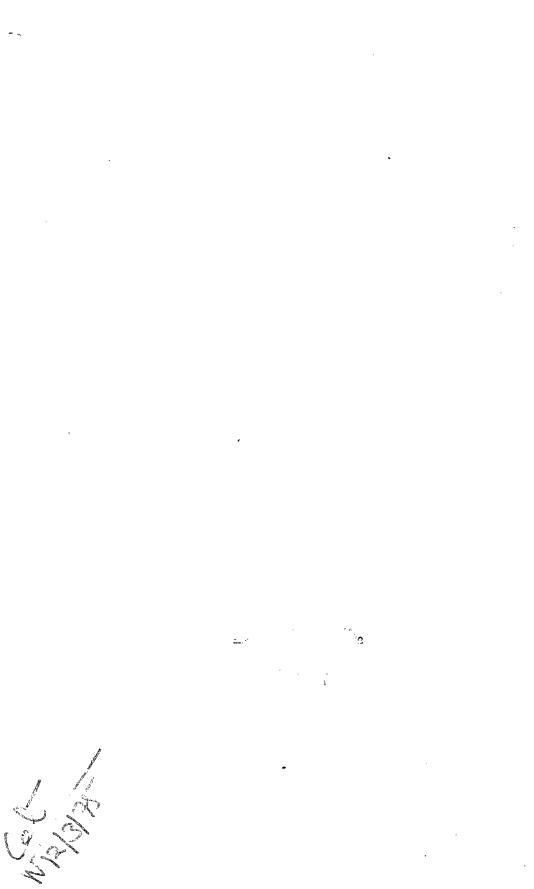

#### D.G.A. 80. CENTRAL ARCHAEOLOGICAL LIBRARY NEW DELHI

Call No. — 891.43109/Dur/Vis-16235

Author- Durgashankarprasad Singh.

Title- Bhojpurī ke kavi aur kāvya.

| Borrower's Name | Date of Issue | Date of Return |
|-----------------|---------------|----------------|
| 8h Blagwood     | 24-786        | 29.7.64        |
| Oudverash       | 10.2-18       | 20-2-78        |
|                 |               | 1              |

"A book that is shut is but a block"

# RCHAEOLOGICA

GOVT. OF INDIA
Department of Archaeology
NEW DELFH.

Please help us to keep the book clean and moving.

S. R. 148. N. DELHI.